# ग्राध्यात्मिक जीवन

(Talks on "At The Feet of The Master")

'ऑल्कियोनी 'रचित 'श्री गुरु चरगों' पर श्रीमती एनी चेसेंट तथा सी० डब्ल्यू० लेडबीटर का भाष्य

> त्र्युवादिका— कौशल्या देवी मोहता

> > विकेता-

इगिडयन बुक-शॉप, थिऑसोफिकल सोसाइटी, बनारस ।

## ञ्चनुक्रमणिका

|                      |          |               |                |                     |         |        |      | বূদ্র       |
|----------------------|----------|---------------|----------------|---------------------|---------|--------|------|-------------|
| ₹.                   |          | द्न           | •••            |                     | ••••    |        | •••• | ۶           |
| ₹.                   | भूमि     | का            |                |                     | •••-    |        | •••• | ષ           |
| ₹.                   | डा       | पनी वेसेंट    | द्वारा         | लिखित               | प्रस्ता | वना    | **** | ·<br>S      |
|                      |          |               |                |                     |         |        |      |             |
| प्रथम खएडः विषय भवेश |          |               |                |                     |         |        |      |             |
| परि                  | च्छेद    | ,             |                |                     | - • •   |        |      |             |
|                      | - •      |               |                | _                   | _       | _      |      | वृष्ठ       |
|                      | १        | अध्यातम्-भा   |                |                     |         |        |      | १           |
|                      | ર        | दीक्षा और     |                |                     |         | का मार | ηĘ   | १५          |
|                      | ३        | पुस्तक किस    |                | िलखी                | गई      | •      | •••  | ३२          |
|                      | 8        | श्ररंभिक प्रा |                | •                   | •••     |        | ***  | ३६          |
|                      | نع       | शिष्य का उ    |                | <b>.</b>            | •••     |        | •••  | <b>છ</b> ેવ |
|                      | Ę        | चार प्रावेशि  | क मार्ग        | •                   | •••     |        | •••• | ધ્ધ         |
|                      | <b>e</b> | साधन चतुः     | ष्ट्य          | -                   | •••     |        | •••  | ٠,<br>٤٤    |
|                      |          |               |                |                     |         |        |      | ५९          |
| द्भितीय खगडः विवेक   |          |               |                |                     |         |        |      |             |
|                      | ૮        | सत्य असत्य    | स≈य            |                     | ••      |        |      |             |
|                      | ९        | शरीर औ        | েনক            | េទាំគង              |         | •      | •••• | €७          |
|                      | १०       | उचित और       | ` अन्नि        | त्याचा<br>स         |         | ,      | •••• | ९३          |
|                      | 88       | सदा सत्य      | का <b>पा</b> क | <br>स्टब्स्         |         | •      | •••  | १३७         |
|                      | १२       | निःस्वार्थत   | ្រ<br>បេដ f    | ार नारा<br>हेहरा-ची |         | •      | **,  | १५९         |
|                      |          |               | . , , , ,      | न् =च=जा।           | 44      | •      | •••  | १५९         |

मार्ग । इतना ही नहीं, वरन् प्रत्येक परिस्थिति, में जीवन का सर्वोत्तम उपयोग करने का साधन भी देखा । इसके पठन से जिज्ञासु के चिंतन की प्रत्येक उलक्षन सुलक्षती चली जाती है श्रीर उसकी भावनार्श्रों का कोई भी स्पंदन श्रप्रभावित नहीं रहता । हदय श्रीर वृद्धि में सतर्कतापूर्वक समन्वय रखती हुई यह पाठक की किसी भी सीमा का अतिकमण नहीं करने देती । मैंने सीचा ऐसी अनुपम वस्तु से हिंदी जगत् ही क्यों श्रपरिचित रहे ।

. उपदेश तव तक प्रभावीत्पादक नहीं हो सकता जव तक कि वह अपनी आत्मा का संगीत वनकर प्रवाहित न हुआ हो। वालक 'त्रव्कयोती' के इस त्रात्म-संगीत ।पर प्रतिभा-संपन्न भाष्यकारों ने प्रकाश डाल कर इसकी सृक्ष्म रूप-रेखात्रां के। श्रीर भी स्पष्ट कर दिया है। कान्ति ही उन्निति की द्योतक है और महापुरुषें। का अवतरण जगत् में कांति उत्पन्न करने के हेतु हा होता है। समय के साथ सत्य पर मिथ्यापन के जो आवरण पड़ जाते हैं, उन्हें निर्मृत करके वे पुनः पुनः सत्य को प्रकाशित करते हैं। सभी महापुरुषों ने प्रायः समान ही शब्दों में युग-युग की इदियों, परम्परात्रों त्रौर त्रपने त्रपने काल में प्रचलित संकुचित मर्या-दात्रों के। तोड कर एकत्व-भाव त्रौर शुद्ध-सरल-जीवन का मार्ग ही मनुष्य के विकास,की कुंजी वताया है। भगवान् श्री कृष्णने गीताकाल में 'योगः कर्मसु कै।शलम्' योग की ऐसी अनुठी व्याख्या करके एक अद्भुत क्रांति उपस्थित की थी। जिस याग का अर्थ किन।तपस्या आदि से ही लिया जाता था उसकी ऐसी स्वतंत्र परिभाषा सुन कर उस काल में आश्चर्य ही नहीं वरन् कितना विद्रोह हुआ हे।गा, क्येांकि सदियों से जमे हुए संस्कारों पर हाने वाले अघात की भनुष्य शांति से सहन नहीं कर सकता । तथापि; The old order changeth yielding place to new. And God fulfils himself in many ways Lest one good custom should corrupt the world.

टेनीसन के इस कथन के अनुसार परिवर्तन ते। आता ही है। किंतु समय के फेर से वे ही छुन्दर शिक्षायें विकृत वन कर फिर इहि का कप धारण कर लेती हैं और मनुष्य के वौद्धिक विकास का मार्ग रोक देती हैं। तव, फिर गीता के शब्दों में 'संभवामि युगे युगे' के अनुसार किसी महान् आत्मा का आविर्भाव होता है और क्रान्ति का क्रम चाल रहता है। यदि विचारपूर्वक देखा जाय ता भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग और काइस्ट का 'Love thy neighbour' वाला सिद्धांत नित्य-जीवन के व्यवहार से ही संबंधित है। आज फिर श्री कृष्णमृति 'Behaviour is rightiousness' सदन्यवहार ही धर्म है. इस सरल ध्याख्या द्वारा संसार में एक नवीन क्रान्ति उत्पन्न करने की प्रस्तुत हैं। सत्य है, धर्म केवल पोशी पुस्तक पूजा-पाठ आदि वाह्य आचारों तक ही सीमित नहीं, वरन यह तो नित्य निरंतर प्रतिपालन की वस्तु है। ब्यक्ति से ही समिष्ट बनती है। इस बात को समभक्तर यदि प्रत्येक मनुष्य दूसरों के सुधार की वांग न देकर अपने-अपने सुधार में तत्पर हो जाय ता समिष्ट के सुधार की समस्या स्वतः ही हल हा जाय। ऋत्यकान की वड़ी वड़ी वातें में न जाकर पहिले प्रत्येक व्यक्ति यदि सम्यक् विचार द्वारा केवल सदु-मागरिक के कर्चंच्य के। समक्त कर उस पर आचरण दरने लग जाय—जिसकी कि आज के जगत्में विशेष

#### प्रस्तावना

प्रस्तुत पुस्तक उन तीन पुस्तकों पर, जो कि श्राकार में हैं। होते हुये भी श्रत्यन्त सारगिमत हैं, दिये गये मेरे और विश्वप लेडवीटर के प्रवचनों का संग्रहमात्र हैं। हम देनों के। ही यह आशा है कि यह पुस्तक जिज्ञासुओं के लिये, श्रीर जो जिज्ञासुओं की श्रेणी से उपर हैं उनके लिये भी उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि प्रवचनकर्ता श्रोतार्शों की श्रेणी श्राप्त श्रिका श्रीवार्शों की श्रेणी श्रीका श्रिक व्यस्क हैं और उन्हें साधनामय जीवन का श्रीवक श्राप्त प्राप्त हो जुका है।

यह प्रवचन एक ही स्थान पर दिये हुये नहीं हैं, हमने भिन्न भिन्न स्थानों पर, चिशेष कर अडियार लंडन और सिडनी में अपने मित्रों के साथ ये सब संवाद किये थे और इनकी बहुत सी टिप्पियाँ श्रोताओं द्वारा ही ले ली गई थीं। इन सभी प्राप्त टिप्पियों की संब्रहित करके कमबद्ध किया गया और फिर उन्हें संक्षिप्त करके इनमें से पुनकक्तियों की निकाला गया।

दुर्भाग्य से 'सार शन्द' (The Voice of the Silence) के प्रथम खंड पर वहुत ही थोड़ी टिप्पिण्यां उपकव्ध हो सकी, अतः हमारे सुयोग्य सहकारी श्रीमान अरनेस्ट इड ने सिडनी में इस पर जो प्रवचन दिये थे हमने उन्हीं का उपयोग किया और उन्हें विश्रप लैडवीटर के प्रवचनों से संयुक्त कर दिया गया। इस पुस्तक पर दिया गया मेरा के हैं भी प्रवचन उपलब्ध नहीं हा सका, यद्यपि मैंने इस पर वहुत कुछ कहा है।

कुछ चुने हुये साधकों के सामने विशाप लंडवीटर ने 'श्री गुरुचरणेषु' (At the Feet of the Master) पर जो प्रवचन दिये थे. उनके श्रितिक्त इस पुस्तक के विषय में अन्य कोई प्रवचन इससे पहिले प्रकाशित नहीं हुये। (Talks on At the Feet of The Master) नाम से एक पुस्तक कुछ वर्षी पहिले प्रकाशित हुई थी जिसमें उनके प्रवचनों की कुछ श्रपूर्ण टिप्पणियां थीं। वह पुस्तक अय पुनः प्रकाशित नहीं की जायेगी। उसके महत्वपूर्ण सार को सावधानीपूर्वक संक्षित और संपादित करके इसी पुस्तक में हे दिया गया है।

र्इंश्वर करे यह पुस्तक हमारे कनिष्ट वंधुत्रों के लिये इन ब्रमूल्य शिक्षात्रों को अधिक सुस्पष्ट रूप से समभने में सहायक सिद्ध हो।

पेनी वेसंट

#### प्रथम खण्ड

## विषय-प्रवेश

## पहिला परिच्छेद

#### अध्यातम-मार्ग और संसार की अभिरुचियां

लेडबोटर-'श्री गुरुवरलेषु' ( At the Feet of the Master ) पुस्तक उन तीन पुस्तकों में से ऐक है- अन्य दो के नाम Voice of the Silence (सार शब्द) और Light on the Path ( मार्ग प्रकाशिनी ) है-जो लागों के। सत्य-मार्ग पर अत्रसर होने में विशेष रूप से सहायक हैं। प्रस्तुत पुस्तक अपनी असीय सरलता के कारण वर्तमान में हमारे ु तिये त्रित मृत्यचान है, श्रीर दृसरे इस पर उन जगद्गुरु की स्वीहरित अंकित है जिनका शीध ही आगमन होने वाला है। इस पुस्तक में उन शिक्षाओं का संग्रह है जो श्री० जे० कृष्णमति का (जिन्हें उनके पूर्व जनमों के वृत्तानत की उस पुस्तक में जो अभी छपी है, अल्कीयानि कहा गया है।) सन १९०९ ई० में, जब कि वे केवल तेरह वर्ष के बालक थे, उनके गुरुदेव द्वारा दी गई थी। उस समय उनका श्रंश्रेजी भाषा का ज्ञान पूर्ण नहीं था, और क्योंकि उन्हें शिक्षा इसी भाषा में दी गई थी, इसिलए शिक्षा और भाषा दोनों को ही विशेष रूप से सरल श्रीर स्पष्ट करना पड़ा। महात्मा कुथुमि ने अपनी अनुकूलता की अनुपम शक्ति द्वारा, प्रथम दीक्षा की

प्राप्ति के लिएे श्रावश्यक सभी वातें श्राश्चर्यजनक सरल शैली में कहीं; यह भी इस पुस्तक की प्रशंसा का एक कारण है।

मार्गेप्रकाशिनी ( Light on The Path ) पुस्तक सन् १८८५ ई० में, त्रीरसारशब्द (The Voice of The Silence) पुस्तक सन् १८८९ ई० में लिखा गई थीं। ब्राचारनीति की यह तीनों पुस्तकें अपनी अपनी विशेषतायें रखती हैं। उप-रोक्त दोनों पुस्तकं 'श्री गुरुचरणेषु' (At The Feet of The Master) पुस्तक से अधिक काव्यमयी हैं; यद्यपि इस पुस्तक में भी वहुत से अति सुन्दर वाक्य हैं, और यह हो भी क्यों नहीं, जब कि इसका उद्गम स्वयं महात्मा क्रुथुमि से हुन्रा है। स्वामी टी० सुब्वराव ने यह बताया है कि मार्गे प्रकाशिनी 'Light on The Path' पुस्तक के, अर्थ के अनेक स्तर हैं जो एक से एक गूढ़ हैं, जिनमें सवसे महत्वपूर्ण ऋर्थ महाचौहान पद की दीक्षा से सम्बन्ध रखता है; यह पद हमारे महात्मा ्गुरुत्रों के पद से भी परे त्रौर उच्च है। मार्ग प्रकाशिनी 'The Voice of The Silence' पुस्तक की शिक्षा हमको ब्रहेत् पद की दीक्षा तक पहुँचाती है। 'श्री गुरुचरऐपु' (At the Feet of The Master) पुस्तक को शिक्षा विशेषतः प्रथम दीक्षा से सम्बन्ध रखती है; इसलिए हम पहिले इसी पर भाष्य करेंगे।

हम सवने बहुधा आध्यात्मपद पर अप्रसर होने के लिये आवश्यक गुणों के विषय में सुना है, किन्तु जवतक हम इन पुस्तकों के कथन को आचरण में लाने में सफल न होंगे, तव तक उनके विषय में सुनते ही रहेंगे। कर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं, और हमारी अपनी निर्माण की हुई वाधाओं के अतिरिक्त इस मार्ग में और कोई कठिनाई भी नहीं, तो भी तुलनात्मक दृष्टि से बहुत थोड़े लोग इन गुणों की प्रहण करने में सफलता पाते हैं, क्योंकि उनका देहाभिमानी व्यक्तित्व (Personality) उनके मार्ग में वाधक होता है। उपरोक्त पुस्तकों में जो कुछ लिखा है वह प्रत्येक मनुष्य को स्वयं अपने आप पर निश्चित रूप से लाग् करना चाहिये। गुरु तो केवल यही कर सकता हैं कि कर्राव्य कर्म करने के विभिन्न मार्गी का स्पर्धीकरण श्रीर चित्रण कर दे, किन्तु प्रत्येक को इस मार्ग पर चलना तो स्वयं ही चाहिये। यह भी दौड़ की तैयारी शिक्षा देने के समान ही है. या व्यायाम की जिसमें शिक्षक ता केवल ठीक ठीक विधियों को ही वतला सकता है, किन्तु विद्यार्थी को अपने अंगों के व्यायाम का अभ्यास स्वयं ही करना पड़ता है, कोई दूसरा उसके लिये यह कार्य नहीं करता।

हमारे चारों श्रोर लाखों मनुष्य श्रपने-श्रपने धर्म के मर्यादा के श्रनुसार चलते हुए समभे जाते हैं, किन्तु वस्तुतः ऐसे मनुष्य वहुत ही थोड़े हैं। मला श्रोर पविश्व जीवन व्यतीत करने वाले लोग भी, साधारणतया श्रपने लिये निर्देशित मर्यादाश्रों का इड़तापूर्वक पालुन्य नर्ने धर्मान हैं बाह्य धर्मों की प्रमाण का श्रनुसरण करने में श्रपने की वहुत होती हैं, कि हमान समभते हैं, तथापि सच वात ते। यही भी अनावश्यक एसत् व बाह्य जेव में कार्य कर रहे हैं; चहुत तथ्यम का इड़ता हित समभ पाया है कि एक श्रान्तरिक व श्रध्य यह नहीं कि समभ पाया है कि एक श्रान्तरिक व पहिले हमें इन सब र्भी है जो सर्व प्रकार से वाह्य जगत से

श्रध्यात्म मार्ग पर चलते हुये हुमें संसार में ऋपना-ऋपना कार्य ते। करना ही पड़ता है, किन्तु हम यह इसीलिये करते हैं कि हम अपने सब्चे श्रन्तजीवन को पहचानते हैं। पक श्रभिनेता रंगमंच पर अपना श्रभिनय करता है, क्योंकि उसका श्रपना एक श्रलग क्रमबद्ध व निरन्तर जीवन हैं। वह अभिनेता टीक उसी प्रकार भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न पात्र का कार्य करता है जिस प्रकार हम जब दूसरे जन्में में लोटते हैं तब दूसरे दूसरे प्रकार का शरीर धारण कर लेते हैं; किन्तु प्रति समय उस. अभिनेता को मनुष्य के रूप में एवं कलाकार के रूप में अपना एक सच्चा जीवन व्राप्त है, श्रीर श्रपने उस सच्चे जीवन की सदा जानते रहने के कारण ही वह रंगमंच के क्षणिक जीवन में कुशलतापूर्वक अभिनय,करता है। ठीक इसी प्रकार हम भी इस अस्थायी स्थल जीवन में अपना कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पीछे वह महान् वास्तविकता है जिसका यह एक होटा सा श्रंश है। यह स्पष्ट हो जाने के पश्चात हम देखेंगे कि हमारे लिये इस वाह्य जगत् का केवल इतना हीं महत्व हैं कि हमारा अभिनय कीशलपूर्ण हो। इस वात का तो बहुत ही थोड़ा मृत्य है कि हमें उसमें क्या और कंसा पार्ट करना है श्रौर इस वहुरुपिये संसार में हमारे साथ क्या क्या वीतता है। एक श्रभिनेता का यह कर्त्तव्य हो सकता है कि वह रंगमंच के किएत शाक व कठिनाइयों का भेले, किन्तु वह उससे विचलित तनिक भी नहीं होता। द्रष्टान्त के लिये, रंगमंच पर वह नित्य रात्रि में एक द्वन्द युद्ध में मारा जा सकता है, किन्तु उसका यह बनावटी मारा जाना उसके लिये विट्कुल अर्थहीन है; उसे ते। केवल एक ही वात से प्रयोजन रहता है कि वह ऋपना श्रभिनय सांगोपांग निभावे ।

यह समभाना बहुत कठिन नहीं होना चाहिये कि हमारा यह संसार वहुरूपिया है, श्रीर हमारे साथ यहां पर जो भी कुछ वीते उसकी कुछ चिन्ता नहीं। इस जगत् में लेागें। के साथ जो कुछ बीतता है वह सब उनके अपने कर्मों का ही परिणाम होता है। बहुत काल पहिले, श्रपने पूर्व जन्मों में, उन्होंने इसका कारण उत्पन्न किया था श्रीर श्रव उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। श्रतः किसी भी घटना के लिये चिन्ता करना च्यर्थ है, क्योंकि ये सब भृतकाल के ही परिणाम होती हैं, और इस लिये इन्हें दार्श-निक दृष्टि से सहन करना चाहिये। इन्हें मूर्खतापूर्वक सहन करने के कारण ही अनेक लेगि असीम दुख, शोक और चिन्ता का ग्रास वन जाते हैं। इनके सहन करने की यथार्थ मनेवित्त ते। यह है कि इनसे शिक्षा ब्रहण करके हमारे आरतीय भाइयों के कथनानुसार मधु-मक्खी श्रीर फूल की तरह-इन्हें मन से दूर कर देना चाहिये। पूर्व कर्मफल कें सहत करने की विधि ही हमारे भविष्य चरित्र का निर्माण करती है। इसलिये ध्यान देने योग्य बात केवल यही है। मनुष्य की चाहिये कि वह अपने में साहस, सहन-शीलता आदि गुणों की वृद्धि करने के लिये ही अपने प्रारब्ध क्मों का उपयोग करे, श्रीर फिर उन्हें मन से निकाल दे।

ऐसा दृष्टिकीण प्राप्त करना वहुत कठिन है, क्योंकि हम हज़ारों ऐसे लेगों से घिरे हुये रहते हैं जो अपने अभिनय की ही सचा जीवन समभ कर उसे वहुत महत्व पूर्ण समभते हैं। ऐसे लेगों का कथन और श्राचरण हमारे लिये ऊछ सीमा तक वाधक होता है, किन्तु हमारे मार्ग में इससे कहीं अधिक वाधा तो अभित और निरन्तर लेकिमत पहुंचाता है, यद्यपि हम इसका विचार कभी नहीं करते। यह वात सचमुच श्राश्चर्यजनक है, क्योंकि ऐसे हज़ारों ही लोग हैं जो उपरोक्त सत्य की जानने वालों से श्चनिम्न हैं। वे तो यही सोचते हैं कि "हम धन सम्पत्ति पात करने में शीवता करनी चाहिये; हमारे विषय में दूसरे लोगों का विचार ही हमारे जीवन का सर्वस्व है।"

ऐसे बहुत से लेग हैं जो धन त्रीर मान के इच्छुक हैं, भाजन च नाच के विशेष विशेष अवसरों पर निमंत्रण पाने के एवं ऋपने यहां राजाओं और नवावें। के ऋागमन के अभिलावो हैं, तथा इसी प्रकार को वातें। में उनका अधिकतर विचार लगा रहता है। धार्मिक विषयें में भी भ्रम का त्रगाध सागर हमारे चारों त्रोर गरज रहा है, क्येंकि लाखें की वड़ी संख्या की देखते हुये ऐसे लीग वहुत ही थीड़े हैं जो उदार विचार रखते हैं। सामाजिक मिथ्या विश्वासीं का भी पार नहीं। दृशान्त के लिये इंगलैंड को ही लोजिये, जहां पर स्त्री-पुरुप के लिंग भेद के विषय में कुछ भी वात करना अनुचित समभा जाता है, श्रीर इस प्रकार साधारण ज्ञान के एक छोटे से अंश की जानकारी के अभाव में युवक लोग एक ख़तरे के साथ ही वड़े होते हैं और कभी कभी श्राकस्मिक विपत्ति के ग्रास वन जाते हैं, क्येंकि दुर्गुणें का प्रवाह सदैव वहता रहता है और एक अनजान विक्ति का उसमें गिरजाना बहुत हो सहज है। वहाँ के लेग त्रीस और रोम के प्राचीन शिष्टाचार की बहुत सी वातें को अशिष्ट समभते हैं, किन्तु उन दिनों की स्वृति के श्राधार पर मुभे यह कहना पड़ता है कि वे लोग अपने विचारों में आज के योरोप से कहीं कम अपवित्र थे।

हम लोगों की, अजी वस्तुस्थिति के भीतरी रूप का अधिक ज्ञान रखते हैं, इन सब भयानक वातें का सामना करना पड़ता है, और हम अपने आप की समसाते हैं कि "नहीं, यह वात ऐसी नहीं है, यह सव असत् है, और हम इस असत् से सत् की और ले जाये जाने के लिये प्रार्थना करते हैं।" हमारा अन्तर्स्थित जीवन अर्थात् श्रात्मा ही सत् और शादवत है, उसी के वारे में वाइविल में यह कहा गया है कि "ईश्वर जी काइस्ट के रूप में छिपा हुआ है।।" यद्यपि प्रति समय इस आत्मानुभूति में रहना वाहरी वस्तुओं को श्रनावश्यक व महत्वहीन समस्रना सहज नहीं, तथापि वात यही ठीक है जिसे अवश्य करना चाहिये। एक महात्मा ऋषि ने इस प्रकार कहा है कि "जो हमारा श्रमुगामी होना चाहता है, उसे अपने जगत् से निकल कर हमारे जगत् में ह्या जाना चाहिये।" इस कथन का ऋर्थ यह नहीं है कि मनुष्य की श्रपना नित्य का जीवन छोड़ कर साधु वन जाना चाहिय, वरन् इसका तात्पर्य यह है कि जीवन के इस अद्भुत अभिनय में अपना कत्त व्य और भी अधिक मनोयागपूर्वक पालन करना चाहिये, परन्तु साथ ही साथ मुमुझ को अपनी साधारण मनेवृत्ति छोड़ कर महात्माओं जैसी मनावृत्ति प्रहण करनी चाहिये।

जो लेग अपने प्रयहाँ में सफल हुये हैं, वे एक दिन किसी न किसी महात्मा गुरु के स्वीकृत शिष्य अवश्य बनेंगे। जब मनुष्य का विचार श्रपने गुरु के ही विचार का एक श्रंश ही जाता है, तवं वह शिष्य अपने विचार के। अपने गुरु के विचार द्वारा—को कि सर्वसाधारण् के मत से कभी प्रभावित नहीं होता—जांच सकता नीट—श्विष्ठप लेडवीटर व्रिकाल दशी थे।

पवं यह ठीक ठीक जान संकता है कि श्री गुरुदेव का किसी श्रमुक विषय पर क्या विचार है। फिर वह उनके दृष्टिकीण को समक्ष कर शीघ्र ही उसी के श्रमुकृल मार्ग पर श्रयसर ही जायेगा, यद्यपि श्रारम्भ में उसे लगातार श्राकस्मिक श्रावात लगते रहेंगे। जो वस्तुयें पहिले अत्यन्त महत्वपूर्ण लगती थीं, वे सव श्रव विट्कुल श्रर्थ हीन लगने लगती हैं, श्रीर जिन चस्तुर्शों को उसने दृसरी वस्तुर्शों की तुलना में श्रनावश्यक समक्ष कर छीड़ दिया था, उनका एक उच्च प्रयोजन प्रतीत होने लगता है, क्योंकि छोटे या वड़े किसी न किसी रूप में वे हमारे लिये उपयोगी सिद्ध हो जाती हैं, श्रीर जो छाड़ भी हमारी उपयोगिता की प्रमावित करती हैं वही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वही वास्तविकता का द्योतक हैं।

मनसलोक (Mental Plane) श्रौर भुवलोंक (Astral Plane) में चारों श्रोर से जो प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, वह उच्च लोकों का नहीं होता। उन शब्दों के लिये कानों को वन्द रखना चाहिये श्रीर केवल उन्हीं शब्दों को सुनना चाहिये जो उच्च लोकों से श्रात हैं, श्रथीत श्री गुरुदेव के ही विचार श्रीर वाणी को सुनना चाहिये। यह कुछ श्रद्धत वात नहीं है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष एवं दूसरे देशों में, जब कभी लोग श्रध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना श्रारम्भ करते थे, तो सबसे प्रथम वे श्रपने साधारण जीवन को त्याग कर किसी गुफा या जंगल में जाकर एकान्तवास करते थे; इससे श्रकानपूर्ण लोकमत के प्रभाव के वोभ से छूट जाने का लाभ उन्हें मिलता था श्रीर इस प्रकार वे श्रपने मार्ग पर चलने में श्रधिक स्वतंत्र हो जाते थे। वहुत

से किश्चियन सन्त भी कर्मशील जगत को त्याग कर साधु च सन्यासी बन जाते थे, श्रथवा श्रपने ही समान विचारों वाल मनुष्यों की संगति करते थे।

त्याग का यह लाभ उनके लिये और भी वढ़ जाता है जिन्हें श्री गुरुदेव के तेजस् (aura) में अथवा उनके किसी उन्नत शिष्य के सत्संग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके तेजस्के कम्पनों (vibrations) का प्रभाव शिष्य के सब शरीरों पर लगातार होता रहता है। यह कम्पन उसके शरीरों के अनुपयुक्त स्तर के पदार्थों (unsuitable grades of matter) की दूर करके एवं उपयुक्त व आवश्यक पदार्थी से उन्हें पुष्ट करके एक सुर में रखते हैं। शिष्य के। कुछ न कुछ सदुगुणों की वृद्धि का सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये। उदाहरण के लिये प्रेम के गुण की ही लीजिये -यदि यह कार्य केवल उसी पर छे।ड़ दिया जाये ते। वह इसे अनियमित रूप से करता है, क्येंकि वह वारम्वार इसके विषय में भूल जाता है; परन्तु एक त्रात्मोन्नत मनुन्य का तेजस् (aura) उसे उन विचारों श्रौर भावनाओं पर दृढ़ रखता है जिन्हें वह स्थायी रूप से प्राप्त करना चाहता है। इसका प्रयोजन वैसा ही है जैसे किसी वालक के भद्दी रचना वाले अंग को कमठी में जकड़ कर तय तक रखा जाता है जय तक उसका प्राकृतिक ब्राकार नहीं बन जाता। श्री गुरुदेव के तेजस् में शिष्य को यह जान पड़ता है कि अब तो यदि वह इच्छा करे तब भी बुरा विचार नहीं कर सकता; वह उसे उस समय असम्भव जान पड़ता है। उस स्थिति में हम अपने पहिले के विचारों का उपहास करते हैं और कहते हैं कि

"वे विचार श्रव मेरे मस्तिष्क में फिर कभी नहीं श्रा सकते, वे तो स्वम की भांति लुप्त हो गये।" किन्तु दूसरे ही दिन जव हम श्री गुरुदेव के तेजस्से दूर हो जाते हैं तो हमें उच्च वृत्तियों को स्थिर रखने के लिये कठिन संघर्ष करना पड़ता है, जिन्हें स्थिर रखना श्री गुरुदेव की समीपता में इतना सुगम जान पड़ता था।

वर्तमान में जो लेगि इस अध्यात्मिक पथ की श्रोर जा रहे हैं, उन्हें यह स्थिति प्राप्त करने का यल कार्यजगत् में रहते हुये ही करना चाहिये, कारण कि उन्हें संसार की सहायता केवल ध्यान श्रोर विचार द्वारा ही नहीं—जैसा कि त्यागी व संन्यासी जन निःसन्देह रूप से करते थे—वरन् नाना प्रकार के सांसारिक कार्यों में संयुक्त होकर ही करनी चाहिये। यह बहुत ही सुन्दर विचार श्रोर महान् श्रेय की वात है, तथापि करने में श्रत्यन्त दुष्कर है।

इत कठिनाइयों के परिणाम स्वरूप वहुत थोड़े लोग इस में समर्थ हुय हैं। अधिकांश लोग तो ब्रह्मविद्या की शिक्षा को केवल पढ़ कर ही संतोष कर लेते हैं, जैसे साधारण ईसाई लोग अपने मत की प्रहण करके ही संतुष्ट रहते हैं और इसे अपने नित्य के जीवन में उपयोग करने की वस्तु न समभ कर, केवल रिव्वार के दिन के लिये वात चीत करने का एक सुन्दर विषय मात्र समभते हैं। अन्तर्जीवन का सचा विद्यार्थी इस प्रकार का अवास्तविक जीवन ज्यतीत नहीं कर सकता; उसे ते। तर्कसंगत और ज्यवहारिक होना चाहिये, और अपने आदर्शों का नित्य प्रति के जीवन में निरन्तर आचरण करना चाहिये। इस प्रकार निरन्तर अभ्यासी बनना एक कठिन काम है। यह बात नहीं है कि लोग ब्रह्मविद्या के विचारों के लिये कुछ वड़ा उद्योग करने की तैयार नहीं। यदि वे श्री गुरुदेव की सहायता कर सकते हों या उनके लिये कोई कार्य विशेष कर सकते हों ता वे उसे अपने प्राचों के मूल्य पर भी अवश्य करेंगे। सेंट ऑगस्टाइन के इस कथन को याद रिखये कि 'ईश्वर के नाम पर मृत्यु की श्रालिंगन करने वाले ते। वहुत हैं, किन्तु उसके लिये जीवन धारण करने वाले वहुत थोड़े हैं।" स्वधर्म के नाम पर प्राणात्सर्ग करना बड़ा अनुपम और चीरतापूर्ण कार्य प्रतीत होता है; यह एक महान कार्य है। किन्तु चह प्राणी-त्सर्गे करने वाला जब यह पराक्रम करता है, तव उसे यह विचार वना रहता है कि वह एक अति शूरवीरता का कार्य कर रहा है, इस विचार की चेतना उसे उत्तेजित किये रखती है एवं दुख व कष्ट की सहन करने में यह उसकी सहायता करती है। कुछ समय के लिये वह इस पराक्रमशाली कार्यं के साथ सम्बद्ध हो जाता है। किंतु ईश्वर के लिये जीवित रहना इससे कहीं अधिक कठिन है। लगातार आने वाली नित्य प्रति की कठिनाइयों के वीच में पराक्रमशील साइस की ऊँची से ऊँची धुन में रहना मनुष्य के लिये सम्भव नहीं। प्रति दिन उन कष्टदायक लागों से व्यवहार करते समय, जो कभी हमारे विचारों के अनुकूल कार्य नहीं करते, मन का साम्य भाव वनाये रखना बहुत कठिन है। सव छेटी-छोटी वार्तों में भी ईश्वर के लिये जीवन धारण करना बहुत ही दुष्कर है; श्रीर क्योंकि यह छोटी-छोटी वातें वड़ी वातों को तुलना में नगएय प्रतीत होती हैं, इसीलिये सत्य पथ का अनुसरण करना इतना कठिन है।

श्राश्रो हम इन तीनों पुस्तकों के श्रादेशों का पालन करें श्रीर देखें कि इसका पालन करना कहां तक सम्भव है। दूसरों ने इन पर श्राचरण किया है श्रीर उस पथ तक पहुँचने में सफल हुये हैं; फिर हम क्यों न होंगे? सफलता का श्रथ श्रात्मा की विजय है; इसका तात्पर्य यह है कि हम श्रपनी वागडोर श्रपने हाथ में लेकर वास्तविकता का सामना करते हैं, श्रीर जहाँ कहीं भी वुराइयां हैं उन्हें उखाड़ फेंकते हैं। वह बुराइयाँ चाह कितनी ही जड़ पकड़ गई हों, श्रीर उन्हें उखाड़ने में हमें चाहे जितना कर सहना पड़े. सब सह लेते हैं। कार्य वास्तव में दुःसाध्य हैं। किन्तु जिन्हों ने कुछ उच्च स्थित की प्राप्त कर लिया है, वे हमें वतलाते हैं कि इसके लिये चाहे थोड़ा या बहुत, एक वार या वारम्वार कुछ भी प्रयत्न करना, वह वड़े ही महत्व का है— असीम महत्व का है।

## दूसरा परिच्छेद

#### दीचा और उसके निकट पहुँचने का मार्ग

लेडवीटर-इस पुस्तक का नाम हमारी प्रेसिडेन्ट ने तीस या चालीस प्रस्तावित नामों में से चुना था। इसके 'समर्पण' का श्रेय भी उन्हीं को है:

#### ''उनके लिये जो दर्वाजा खट खटाते हैं"

इस वाक्य का ऋर्थ स्पष्ट है कि "खटखटाइये ते। श्रापके लिये द्वार खुल जायगा; खोजिये ते। श्राप पायेंगे" ऋर्थात – "जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैट।"

श्रीमती वेसेंट फिर श्रपनी प्रस्तावना में श्रागे कहती हैं :
"वयस्क होने के नाते इस छोटी सी पुस्तक का परिचय लिखने का भार मुझे सोंपा गया है। यह पुस्तक एक अल्प वयस्क बंधु द्वारा लिखी गई है, जिनका शरीर तो अभी बाल्यावस्था में अवश्य है, किन्तु उनकी आत्मा अनुभवशील और वयोगृद्ध हैं।"

यहां एक महत्वपूर्ण विषय वताया गया है। सामान्य जीवन में, केवल इसी एक संसार एवं इसी एक जन्म का ही विचार करके हम मनुष्य की आयु का निर्णय उसके शरीर द्वारा करते हैं; किन्तु आध्यात्मिक उन्नति का निर्णय करने के लिये हम मनुष्य के जीवात्मा (ego) अर्थात् अन्तरात्मा (Soul within) की आयु का विचार करते हैं। इस विषय में मनुष्य के सावधान रहना चाहिये कि वह

कभी किसी को उसके वाहरी रूप से न जांचे, यद्यपि संसार में प्रायः सव लोग ऐसा ही करते हैं। मनुष्य को आत्मा उत्तरोत्तर उन्नति करती रहती है, और जब इसका उच्च विकास हो जाता है, तब यह बहुधा बुद्धि, भावना और आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अपनी उन्नत अवस्था के चिन्ह प्रकट करने लगती है, चाहे इसका शरीर श्रभी अपनी वाल्यावस्था में ही हो। श्री अलिकयोनी ने अपनी अत्यन्त ही तीव नित से उन्नति द्वारा यहा वात प्रकट की थी। उन्होंने इस शिक्षा को इस प्रकार पूर्ण रूप से हदयक्षम किया कि कुछ ही महीनों में उस स्थित की प्राप्त कर लिया, जिसके लिये सामान्यतः वर्षो लगते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के लिये तो इस शिक्षा का अर्थ अपने श्राचरण में आमृल परिवर्तन करना होता है।

इत दिनों इस प्रकार की घटनायें श्रधिक संख्या में मिलंगी, क्योंकि श्री जगद्गुरु के श्रागमन का समय समीप है। उनके मुख्य शिष्य, जीवन श्रीर राक्ति के किशोरावस्था के व्यक्ति ही होने चाहिये; श्रीर उनमें से श्रधिकांश लोग शायद स्थूल शरीर में उनसे श्रधिक अवस्था वाले नहीं होंगे। अब जब कि वे (श्री जगद्गुरु) शीध्र ही अवतरित होंगे, तो उस समय उस स्थिति में होने वाले व्यक्ति अवश्य ही अब अल्प वयस्क होने चाहियें। यह बहुत ही सम्भव है कि आज हमारे वीच में जो बालक हैं, वे भविष्य-कार्य के प्रमुख व्यक्ति हों क्योंकि जिनके प्रारच्ध में यह सौभाग्य है, वे बहुत करके वहीं जन्म लेंगे जहां कि उन्हें इस योग्य वनने के अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो सके—श्र्थांत् थियोसोफ़िकल परिवारों में।

इसलिये हमें इस प्रकार की संभावनाओं के लिये सचेत

रहना चाहिये और ध्यान रखना चाहिये कि हमारे सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक वालक को जगदुगुरु के आगमन के वारे में जतला दिया जाये, ताकि वे वालक श्रपने सामने उपस्थित संभावना की समभ हैं। श्रवसर से लाभ उठाने का कार्य ते। उन्हीं पर छोड़ देना चाहिये, किन्तु उन्हें अवसर का ज्ञान अवश्य करा देना चाहिये। यह बहुत ही शाचनोथ वात होगो यदि कोई वालक वालिका अपने माता पिता के। दोपी ठहराते हुये कहे कि "यदि श्रापने वचपन में ही मुक्ते यह सब वातें वताइ होतीं तो मैं इस सुश्रवसर का लाभ उठा लेता, किन्तु आपने सुक्ते इन सव वातों से अनिभन्न रखते हुये सांसारिक वातावरण में ही वड़ा होने दिया, श्रीर इसीलिये जव अवसर सामने आया ता में उसका लाभ न उठा सका।" श्रतएव, हमें उन्हें अवसर अवश्य देना चाहिये; तत्पश्चात् हमारा कर्चव्य समाप्त है। जाता है, क्योंकि किसी की भी किसी विशेष प्रकार के जीवन में ढालने का, अथवा किसी के भविष्य के मानचित्र के बनाने का कार्य हमारा नहीं, श्रीर न हमें यह आशा ही करनी चाहिये कि ये दूसरी आतमायें जो संभवतः उन्नत हैं, हमारे वताये हुये मार्ग पर दूढ़ रहेंगी।

''इस पुस्तक में वर्णित शिक्षा उन्हें दीक्षा के लिये तैयार करने के उद्देश्य से, उनके गुरुरेव द्वारा दी गई थी।''

दीक्षा शब्द का प्रयोग पहिले वहुत्रा वहुत ही साधारण रूप में किया गया है, किन्तु यहां इसका निश्चित व विशेष अर्थ है। श्रं(मती क्लावेड़स्का ने स्वयं भी प्रारम्भ में इस शब्द का उपयोग कुछ सामान्य रूप से हो किया था. परन्तु अर्व, जब कि हमारी परिभाषायें नियत हा गई हैं, तब इस शब्द की उस विशिष्ट दोक्षा के हो अर्थ में सीमित रखना चाहिये,

जिसका प्रयोजन प्राचीन वर्णनानुसार अध्यात्म-मार्गके पांच पदों से हैं (Five Steps on the Path)। पहिले के लेखों में हमने मनुष्य के उच विकास की तीन अवस्थाओं का वर्णन किया है-परीदयमाण काल, (Probationary Period) साधन काल. (Path Proper) और सिद्धावस्था (Official Periol) । द्वाप्य की दीचा के लिये तैयार होने में जो समय लगता है उसे परीध्यमाण काल कहते हैं। साधन काल का पवित्र जीवन उस प्रथम दीक्षा से ब्रास्म होता है, जिसमें मनुष्य इस मार्ग पर हड़तापूर्वक आरूड़ होता है; इस काल के श्रंत में मनुष्य की जीवनमुक्ति श्रर्थात महात्मापद की प्राप्ति होती है। चालीस वर्ष पहिले हम लाेेे ''यियोसोफ़िकल सोलाइटी में दीक्षा लेने' की वार्ते किया करते थे। इस शब्द का उपयोग फ्रीमेशन्स तथा अन्य कम काएड वाले समाज भी करते हैं; किन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि दीक्षा के उपरोक्त दोनों विचारों की अध्यात्म मार्ग की उस उच दिशा के ऋर्थ से मिश्रित न किया जाये।

प्रारम्भिक दिनों में यह कहा गया था कि दीक्षा के लिये तैयार होने का समय चार श्रेणियों में विभक्त है, श्रीर इन चार श्रेणियों का सम्बन्ध उन चारों सदुगुणों से वतलाया गया था जिसका वर्णन इस पुस्तक में किया गया है—विवेक, वैराग्य, सदाचार श्रीर प्रेम।

किन्तु इन चार सद्गुणों की प्राप्ति की परीद्यमाण काल और दीक्षा के वीच की श्रेणियां कहना ठीक नहीं। यह कोई आवश्यक नहीं कि इन सद्गुणों की प्राप्ति यहां दिये गये कम के अनुसार एक एक करके ही हो। प्राचीन शास्त्रों में इनका वर्णन तो इसी कम से किया गया है, किन्तु हम लोग संमवतया चारों गुणों के। साथ ही साथ प्राप्त कर रहे हैं। हम सभी इन गुणों की प्राप्ति का यथासम्भव यस करते हैं, श्रीर यह हो सकता है कि हममें से किसी के लिये किसी विशेष गुण की प्राप्ति दूसरों से श्रधिक सुगम हो।

विवेक (Discrimination) का स्थान इन सद्गुणी
में सर्व प्रथम श्राता है, क्योंकि यह मनुष्य को इस योग्य
बनाता है कि वह इस मार्ग पर श्रग्रसर होने का दृढ़ निश्चय
करते। शौद्ध लोग इस गुण को 'मनोद्धारवज्ञन' कहते हैं,
जिसका तात्पर्य यह है कि इसके द्वारा मनुष्य का मन पहिली
बार यह सममते के योग्य होता है कि आध्यात्मिक वस्तुयं
ही केवलमात्र सत्य हैं, श्रीर साधारण्यास्मिक वस्तुयं
ही केवलमात्र सत्य हैं, श्रीर साधारण्यास्मिक जीवन
व्यतीत करना समय को व्यर्थ खोना है। हिन्दू लोग इसे
विवेक कहते हैं, जिसका अर्थ सत् श्रीर श्रस्त में भेद
पहचानना है। ईसाई लोग इस अनुमृति की "कनवर्सन"
(conversion) कहते हैं। यह शब्द भी बहुत भावस्वक है,
क्योंकि इसका तात्वर्थ (संसार से) पीठ फेर लेना श्रीर श्रन्तमुंख होना दोनों से है। इस शब्द की उत्पत्ति 'इहरटो'
(verto) श्रधांत् मुझना श्रीर "कीन" (con) श्रधांत

इसका आशय यह है कि मनुष्य जो अब तक ईश्वरीय इन्डों के विषय में विना कुछ विचार किये अपनी ही इन्डो-नुसार चल रहा था, उसने अब उस दिशा को स्पष्ट जान लिया जिधर ईश्वरीय इन्डा (Divine Will) विकास की तहरं की प्रवाहित करना चाहती हैं; इसलिये अब उसने प्रमृत्तिमार्ग से निनृत्तिमार्ग की श्रोर मुंह मेड़ा है। यहतं से किश्चियन संप्रदाशें में इसका अर्थ विगड़ते-विगड़ते कुछ संकुचित श्रोर धार्मिक उन्मादपूर्ण श्रवस्थार्श्वो से लगा लिया गया है, किन्तु उस विचार में भी संसार से मुख मे।ड़ कर ईश्वरीय इच्छा के साथ चलने का ही श्रर्थ निहित है। काइस्ट द्वारा कही गई यह यात कि "सांसारिक वस्तुश्रों से प्रेम न करके ऊँची दिव्य वस्तुश्रों से प्रेम करों' भी बहुत कुछ यही श्रर्थ रखती है।

जिस प्रकार इस मार्ग पर चलने के लिये सीढ़ियाँ हैं, उसां प्रकार कुछ दूसरे निश्चित पद भी हैं जो दीशा के लिये तथार करने वाले गुरुदेव के साथ शिष्य के व्यक्तिगत सम्बन्ध की श्रेणियों को व्यक्त करते हैं। यह दीशायें महाश्वेत सृतृमएडल (Great White Brotherhood) द्वारा, मगुडल के प्रधान व एकमात्र दीशागुरु की आज्ञा से उन्हीं के नाम पर, दो जाती हैं। किन्तु श्री गुरुदेव के साथ शिष्य का संबंध उनका निज का विषय है। मनुष्य पहिले उनका परीक्ष्यमाण शिष्य (Probationer), फिर स्वीकृत शिष्य, (Accepted Pupil), और तत्पश्चात् श्री गुरुदेव का पुत्र (The Son of The Master) कहाता है; यह उनके व्यक्तिगत सम्बन्ध हैं, से इन्हें अम से स्वयं महाश्वेत स्नातृमण्डल द्वारा दो गई दोशाओं से मिश्रित नहीं करना चाहिये।

प्रथम दीक्षा वह पद है जो मनुष्य को महाश्वेत आत्-मगडल का सदस्य वनाती है। इससे पहिले वह इस आर्ग पर ब्रारूढ़ नहीं हुआ था, किन्तु इसके लिये तैयार होने की योग्यता प्राप्त कर रहा था। यह दीक्षा स्वेच्छा चारितापूर्वक प्रदान नहीं की जाती, वरन विकास की उस विशेष अवस्था की प्राप्ति होने से ही की जाती है जिसमें ट्यक्तित्व (lower Self) श्रीर जीवातमा की एकता होती है-श्रर्थात् देहाभिमानी व्यक्तित्व (Personality) का जीवातमा (ego) से संयोग होता है। जो मनुष्य प्रथम वड़ी दीक्षा के परीक्षार्थी के कप में आगे आने के इच्छुक हैं, उन्हें इस पुस्तक में वर्णित सद्गुणों की प्राप्ति करनी चाहिये और अपने देहाभिमानी व्यक्तित्व को जावातमा का प्रकाशक वनाना चाहिये; अपने उस श्रथम देहाभिमानी व्यक्तित्व (lower Personality) की, जिसकी अपनी इच्छायें उस पुनर्जन्म लेने वाली जीवातमा (Reincarnating ego) की इच्छायों से विपरीत रहती हैं, अपनी वासनायें व्यक्त करने के लिये ग्रेण नहीं छोड़ देना चाहिये।

डस समय जो परिवर्तन होता है वह 'मनुष्य, दृश्य और अहृइयं' (Man Visible and Invisible) नामक पुस्तक में दिये गये हृशान्त चित्रों में दिखाया गया है। एक जंगली महुष्य का वासना शरीर (Astral Body) निकृष्ट वास-नाओं की ख्वित करने वाले सभी रंगों से भरा होता है। उसके वासना-शरीर का आकार भी अन्यवस्थित होता है, प्योंकि उस महुष्य का अपने इस शरीर पर विरुक्त नियंत्रण नहीं रहता। उसका कारण-शरीर (Casual Body) और मानसिक शरीर (Mental Body) भी आपस में कोई संवंध नहीं दर्शाते। उसका कारण-शरीर तो विरुक्त ही रिक होता है, पर मानसिक शरीर किंचित् उत्तत होता है। किर भी मानसिक शरीर का उसके वासना शरीर से विशेष संवंध नहीं होता। उसके वासना-शरीर (Astral Body) में सब प्रकार के आवेग और वासनायें रहती हैं, जिनका मनस्के साथ कोई प्रयोजन नहीं। वह इनके विषय में कुछ भी विचार नहीं करता, क्योंकि वह विचार करना जानता ही नहीं। उसके भीतर यह सब विकार रहते ही हैं, जो उसे इधर-उधर घसीटते रहते हैं।

इसके विपरीत एक उन्नत मनुष्य के सारे शरीर श्रापस में यनिएता से सम्बद्ध रहते हैं। उसका कारण शरीर श्रात्म न होकर भरा हुत्रा होता है, एवं उच्च गुणों के प्रतीक श्रात्म संग उसमें समुन्नत रहते हैं और दूसरों के सहा-यतार्थ श्रानेक दिशाओं में प्रवाहित होने लग गये रहते हैं। येही रंग उसके मानसिक शरीर में भी होते हैं किन्तु कुछ गहरे, पर श्रपने प्रकार के श्रेष्ठतम होते हैं और नीचे के सतर पर कारण शरीर (Casual Body) के प्रतीक होते हैं। इसी प्रकार उसका वासना-शरीर (Astral Body), उसके मानसिक शरीर (Mental Body) का दर्पण होता है। इसमें भी रंग तो वही रहते हैं, किन्तु एक स्वर नीचे के लोक पर होने के कारण कुछ कालिमा लिये हुए और श्रिष्ठक गाढ़े होते हैं।

जंगली मनुष्यका देहाभिमानी व्यक्तित्व (Self) भिन्न भिन्न प्रकार के उन सभी श्रावेगों और वासनाओं द्वारा अपने को प्रकट करता है, जिन्हें जीवात्मा (ego) कभी भी पसन्द नहीं कर सकता। किन्तु उन्नत मनुष्य में केवल वेही भाव रहते हैं जिन्हें वह स्वयम् चाहता है। वजाय इसके कि उसकी भावनाएं उस पर शासन करें और उसे विचलित करती रहें, वह स्वयं उन्हें चुन-चुन कर अपने मन में स्थान देता है। वह सीचता है कि "प्रेम एक श्रेष्ट गुण हैं, इसलिये में प्रेम करना स्वीकार कहाँगाः भक्ति एक सदुगुण है, इसलिये में भिक्त भावना का वरण कहाँगाः सहानुभृति एक सुन्दर

गुण है, इसिलये में इस भाव का अनुभव कहँगा।' यह सव अनुभव वह मनुष्य सदा जाग्रत रहता हुआ स्वेच्छापूर्वक करता है। इस प्रकार उसकी सव भावनायें मनस् (Mind) के शासन में रहतो हैं, और मनस् (Mind) कारण-शरीर (Casual Body) का प्रतिविभ्य होता है। अस्तु, अब हम निस्न श्रात्मा (Lower-self) श्रीर उच्चात्मा की पूर्ण प्रकता की स्थिति के विच्छल समीप (Higher-self) श्रा रहे हैं।

यह करपना नहीं करनी चाहिये कि मनुष्य के भीतर दो अलग २ सत्तायें हैं। निम्न आत्मा (Lower self) नाम की केहि भिन्न सत्ता नहीं, किन्तु जीवात्मा (ego) अपने एक द्धारे से ग्रंश ( Fragment) की नीचे के लेकों के कम्पनीं (Vibrations) का अनुभव प्राप्त करने के लिए देहाभिमानी ज़ीव ( Personality) में डालता है। तब मनुष्य का देहामि-मानी व्यक्तित्व (Personality) जीवातमा से कहीं अधिक भवलता से सर्जाव हो उठता है क्योंकि इस अवस्था में होने के कारण वह उन कंपने। की प्रतिक्रिया अच्छी प्रकार कर सकता है। परिलाम-स्वकंप वह यह भूल जाता है कि वह जीवात्मा (ego) का ही प्रतिरूप है और फिर वह स्थल लोक के जोवन के व्यापार में मनमाना स्वेच्छाचारिता से भक्त हो जाता है और जीशत्मा के इच्छानुसार चलने के वदले अध्वल होकर चलने लगत है। तो भी अनेक जन्में के अनुभवें के फल-स्वरूप जीवात्मा शक्तिशाली वन जाता है। तव मनुष्य यह अनुभव करने . लगता है कि यह देहाभिमानी व्यक्तित्व, उसके अपने पुनर्जन्म लेने वाले जीवातमा के प्रतिकृप के अतिरिक्त त्रीर कुछ नहीं है और जब कभी यह व्यक्तित्व सेवक रहने

के वदले स्वामी वनने की चेष्टा करता है तव यह ग़लत रास्ते पर चलता है श्रोर उस समय इस पर नियंत्रण करने की त्रावदयकता रहती है। अतः हमारा यह कर्त्तव्य है कि इस पर इस प्रकार नियन्त्रण करें कि यह जावात्मा के ही अनुकुल व्यवहार करे अन्यथा कुछ नहीं। इसो के। श्रीसिनेट साहिय ने "निज्ञातमा का उज्ञातमा (Higher self) के प्रति ज्ञात्मसमर्पण करना" कहा है। 'सारशब्द' (The Voice of the Silence) नामक पुस्तक में हमें यह पताया गया है कि शिष्य की अपने कामकप (Lunar form) की ख़त्म कर देना चाहिये। इस चाक्य का संकेत चासना-शरीर (Astral Body) की श्रोर है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आएको अपने वासना-शरीर की हत्या (astral Murder) करनी चाहिये, वरन इसका प्राह्मय यह है कि आपका अपने वासना-शरीर का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहने देना चाहिये। उसे ऋपने उचतर शरीरों का प्रतिरूप बनाना चाहिये, **और अपने नि**ज के विकार श्रीर वासनात्रों के। व्यक्त करने के वदले उन्हीं का प्रतिविंच वन जाना चाहिये जिन्हें जीवात्मा श्रंगीकार करे।

दीक्षा के लिए उपस्थित किये जाने से पहले महुष्य के।
यह स्थिति अवश्य प्राप्त है। जानी चाहिये। उसे अपने
स्थूल शरीर, वासना-शरीर और मानसिक शरीर, तीनों
पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिये। इन सब की जीवातमा
का सेवक होना चाहिये। साधारण महुष्य के लिए
अपने इन शरीरों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना
एक दुष्कर कार्य है, और वहुतेरे मनुष्य यही कहेंगे
कि "मैं यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, इसके लिए वात करना

ही ब्यंर्थ है। " वास्तव में उनके सामने एकवारगी ही यह आदर्श उपस्थित कर देना उनके लिए बहुत ही ऊँचा है। किन्त जो लोग वर्षों से इन विषयों पर ध्यान व विचार कर रहे हैं, उनके लिये इस आदर्श की प्राप्ति का कार्य दुःसाध्य नहीं होना चाहिये। यह सत्य है कि सव प्रकार की इच्छार्झो श्रीर वासनाश्रों का एक-एक करके परास्त करना तथा वासना-शरीर श्रीर यन-शरीर पर विजय पाना सुगम नहीं है। तथापि कठिन होते हुये भी यह कार्य अत्यन्त श्रेष्ठ है और करने योग्य है। इसके द्वारा प्राप्त फल का अनुपात, इसके प्रायस की कठिनाइयों के अनुपात से कहीं अधिक है। श्रीजगदुगुरु के कार्य के लिये त्रधिक उपयोगी वनने की याग्यता प्राप्त करने का विचार इस दुष्कर कार्य की हाथ में हेने के लिए एक नया त्राकर्षण तथा प्रोत्साहन है। जें। इन दीक्षाओं की लेते हैं वे यह कार्य अपने इस स्वार्थ के लिए नहीं करते कि इसके द्वारा वे संसार के दुख और शोक से वच जायेंगे, वरन वे इसे उस महान् योजना से उपयोगी वनने के विचार से ही करते हैं।

नतुष्य के जीवन में कुछ निर्दिष्ट परिवर्तन आते हैं, जिनका महत्य अन्य परिवर्तनों से कहीं अधिक हैं। पहिला परिवर्तन उस समय होता है, जब उसका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व (individuality) वनता है और वह पशु योजिसे कुक होकर महत्य योजि में प्रवेश करता है अर्थात् पशुवर्ग (animal stage) में से निकल कर व्यक्तिगत जीवातमा के रूप में अपना जीवन आरम्भ करता है। इसरा परिवर्तन पाचवीं दीक्षा के समय जीवन्तुक्ति की प्राप्ति के अवसर पर होता है जो उसके मतुष्यवर्ग (human kingdom) से आगे जाने का स्वक है, क्योंकि इस अवसर

पर वह मनुष्य वर्ग से उच्चतर स्थित (super-human state) में प्रवेश करता है। यही वह ध्येय हैं जो समस्त मानव-जाति के लिये नियत हैं; यही वह लक्ष हैं जिस तक पहुंचने का हमें इस ग्रहमाला काल (chain of worlds) में अर्थात् इस करप में यल करना है। इस करप के अनत कक जो मनुष्य इतनी उन्नित कर लेगा जितनी ईश्वर द्वारा मनुष्य जाति के लिये नियत हैं, पंच जिसने अपने लिये निर्धारित ईश्वरीय योजना को कार्यान्वित करने में यथा-साध्य प्रयल किया है, वह मनुष्य-योनि से छूट जायेगा; यह सम्भव है कि हम में से बहुत से लोग इस अवधि की समाति से बहुत पहिले ही इस अवस्था के। पहुँच जायें।

उपरोक्त दोनों परिवर्तनों के वीच में उतना ही महत्व-पूर्ण एक वह अवसर प्रथम दीक्षा प्राप्त करने के समय आता हैं जब मनुष्य निश्चित रूप से "स्रोत में प्रवेश" करता है। परीक्षार्थी को भ्रातृमण्डल (Brotherhood)में सम्मिलित करते समय इन शब्दों में वक्तव्य दिया जाता है कि तुम अव सदा के लिये सुरक्षित हो गये हो, तुम पथ के स्रोत-प्रवाह में प्रवेश कर चुके हो, ( अर्थात् तुम सत्य मार्ग पर आरूढ़ हो गये हो ) तुम्हे सागर के उस पार उतरने में सफलता मिले! इसाई लोगों के शब्दों में इस अवस्था को जास (Sarvation) पाना कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य इस विकास-योजना के स्रोत में निश्चय पूर्वक उत्तरोत्तर अम्रसर होता रहेगा और 'न्याय के दिन' (The day of judgement) अर्थात् कल्पारम्भ (next round) में उस बालक की तरह जो पढ़ने में बहुत पीछे होने और अपनी भ्रेणी के अन्य बालकों के साथ नहीं चल सकने के कारण रोक नहीं लिया जायेगा।

दोक्षार्थी (The Initiate) के। सिद्ध पद (Adeptship) तक जोकि पांचवीं दीक्षा है, पहुँचने के पूर्व दूसरी, तीसरी और चौथी दीक्षा प्रत कर लेना पड़ता है। जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तव वह आत्मा (monad) और जीवत्मा (ego) में एकत्व स्थापित कर लेता है, डोक उसी प्रकार जैसे कि इसके पहिले उसने जीवातमा (ego) श्रीर देहाभिमानी व्यक्तित्व (Personality) में संयोग प्राप्त किया था। जब मनुष्य यह संयोग स्थापित कर लेता है तव उसका व्यक्तित्व, जीवात्मा के प्रकाशक के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाता। अब उसे इसी क्रम को फिर से आरम्भ करहे जीवात्मा (ego) को श्रात्मा (monad) का द्योतक वनाना है। हमें यह ज्ञात नहीं कि इससे परे भी इसी प्रकार का कोई और क्रम है या नहीं, किंतु इतना तो निश्चित है कि जब हम जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तव हमारे सामने इससे भी अधिक उन्नति करने का विशाल उज्जवल मार्ग दृष्टिगोचर होगा।

लोग वहुधा पूछते हैं कि जो विकास-क्रम हम अपने सामने फैला हुआ देखते हैं, उसका अन्त कहाँ होगा। मैं यह स्वयं नहीं जानता कि इसका कोई अन्त है भी या नहीं। एक वड़े दार्शनिक ने एक बार कहा था कि "इसका अन्त होना चाहिये या नहीं होना चाहिये, यह दोनों ही बातें समान कप से करणना शक्ति के परे हैं, तथापि दोनों में से एक वात तो सत्य होगी ही।" हम तो इतना जानते हैं कि हमारी चेतना शक्ति विस्तृत होती जा रही है और इसके सामने हमारी वर्तमान श्रेणी से परे, एक के वाद एक उच्चतर श्रेणियाँ विद्यमान हैं। हम यह भी जानते

हैं कि बुद्धिक-लोक (Budhic level) की स्पर्श करना संभव है और इस प्रकार चेतना शक्ति (consciousness) का असीम विस्तार किया जा सकता है, ताकि अपने व्यक्तित्व के भाव के रहते हुये भी हम दूसरों की एवं अपने से बड़े लोगों की खेतना का भाव भी अपने में रख सकें।

ऐसी श्रवस्था में हमें यह भान नहीं होता कि हमने श्रपना व्यक्तित्व (individuality) खो दिया है, वरन हमने इसे उस सीमा तक विस्तृत कर क्रिया है कि प्राणिमात्र की चेतनता अपनी ही चेतनता जान पड़ती है। जो लोग ध्यानाभ्यास में ेसा कर सकते हैं, उन्हें त्रपना अभ्यास चाल रख कर इसे और अधिक विस्तृत करते जाना चाहिये. जय तक कि उनकी चेतना में फेयल उनकी ही नहीं जो हमसे उद्य श्रेणी में हैं, विक उनकी भी जी अभी हमसे नीची श्रेणी में हैं; अधिक से अधिक न अपना लिया जाये.। यद्यपि उद्य श्रेणी वाले, हमसे वड़े और अधिक शक्तिशाली होने के कारण, हमारी चेतना में पहिले प्रवेश करते हैं। इस प्रकार चेतना का विस्तार क्रमशः होता जाता है. त्रीर मनुष्य एक अन्तर्लोक (Subplane) से दूसरे अन्तर्लोक मं होते हुये बुद्धिक-लोक (Budhic consciousness) की चेतना तक पहुँच जाता है; यह अपने ज्ञानमय काव (Budhic Vehicle) को उन्नत वनाना सीख लेता है और इस वुद्धिक कीव की वह, उस विशाल ऊँचाई से उपयोग कर सकता है, जहाँ से सारे लोक एक दिखाई पड़ते हैं श्रीर जहाँ से वह विना अन्यान्य लोकों से होकर (हम लोगों के शब्दों में,) गुजरे हुए, सर्वत्र विचर्ण करता है।

श्रव जब कि यह हममें से बहुतों के श्रनुभव में श्राई हुई बात है, ते। हमारा यह श्रनुमान लगाना श्रनुचित नहीं है कि इससे आगे का विस्तार भी लगभग इसी पकार का होगा। हमने उस एकत्वभाव की अपने व्यक्तित्व (individuality) को खोये विना ही प्राप्त किया हैं और जलविन्दु के सागर में समाजाने के स्थान पर जैसा कि कवि वर्णन करते हैं—वागर ही विन्दु में समा गया है।

यह वात चाहे एक पहेली सी प्रतीत हा, किन्तु वेष्ठ ऐसी ही होता है। जलविन्दु की चेतना विकसित हो कर सागर की चेतना में लीन हो जाती है। जहाँ तक हम जानते हैं, यही वात है और इसलिये हमारा यह अनुमान करना उचित ही है कि इस विधि (Method) में किसी प्रकार का सहसा परिवर्तन नहीं होगा। उस चेतना शक्ति की, जिसके विकास के लिये हम इतने काल से प्रयत्न कर रहे हैं, किसी अन्य वस्तु में विलीन करने की धारणा हम नहीं कर सकते। मेरा यह विश्वास है कि यह इतनी विस्तृत हो जायगी कि हम ईश्वर के साथ एक हो जायंगे, परन्तु वह एकता काइस्ट के उसी कथन के अनुसार होगी जिसमें उन्होंने कहा है कि 'तुम सभी ईश्वर के अंश हो, और परमेश्वर की सन्तान हो।"

विकासक्रम में बहुत दूर पीछे छूटे हुए अतीत की और खुर् भविष्य के। हम देख सकते हैं, हम इन लाखों वर्षों के दिन्य लोकों में उपथेगा। कार्यों से पूर्ण भविष्य के विषय में निश्चित हो सकते हैं जिसकी उतिभा, शक्ति, प्रेम, और उन्नित का अनुमान यहां स्थूल लोक में नहीं किया जा सकता; किन्तु उस से परे क्या है, यह हमें झात नहीं। यहि हम व्यावहारिक बुद्धि से इस विषय के। सीचें तो इससे अधिक जानने की आशा भी नहीं करेंगे। यदि इसका

श्रन्तिम पर्णाम ऐसा ही हा जिसे हम इस श्रवस्था में भी समभ सकते हो ता विकास की इस सीमा तक पहुँचने में सारे मंज़िलों के श्रनुपात की देखते हुए यह श्रन्तिम परिणाम विरुक्तत हो तुच्छ परिणाम प्रतीत होगा।

हमारी तुद्धि कितनी संकुचित श्रोर मीमित है, यह वात कोई भी मनुष्य तय तक नहीं समभ पाता जब तक उसेइसकी उचतर उन्नति क। श्राभास न मिल जाये। तव वह देखने लगता है कि वह बुद्धि जिसके लिये हमें इतना गर्व था, वास्तव में एक क्षुद्र वस्तु हैं, केवल श्रारिभक श्रवस्था में हैं, श्रीर भविष्य के विशाल बुक्ष का एक बीज मात्र है। भविष्य की तुलना में त्राज के मनुष्य को वृद्धि केवल वाल-बुद्धि के सदृश है, किन्तु है एक होनहार वालक को बुद्धि के सदृश, क्योंकि उसने अब तक बहुत कुछ कार्य किया है और भविष्य में करने की क्षमता दर्शाता है, परन्तु सिद्ध महात्मात्रों की नुलना में यह अभी विलकुल एक छोटे शिशु की बुद्धि के समान ही है। इसलिये वर्तमान में यह उस महान् उत्कृष्टता और गहनता की समक्ष सकने में असमर्थ है. और हम इससे यह श्राशा नहीं कर सकते कि वह श्रादि त्राथवा अन्त की समस सके। कम से कम में यह दात स्पष्टता से स्वीकार करने की तैयार हूं कि परब्रह्म के मस्तिष्क में क्या योजना है, इसे में नहीं जानता; मैं परब्रह्म के विषय में इसके अतिरिक्त कि उसका अस्तित्व निश्चित है और कुछ नहीं जानता।

तत्वज्ञानी (Metaphysician) श्रोर दार्शनिक लेगि (Philosophers) इन वातें को कल्पनायें करते रहते हैं, श्रीर इस प्रयत्न द्वारा मानसिक शरीर तथा कारण शरीर की उन्नति भी करते हैं। जो लोग उस प्रकार की कल्प-

नाओं की पसन्द करते हैं उनके लिये इनमें निमन्न होता इानिकारक नहीं, परन्तु मेरे विचार में तो उन्हें यह स्पष्ट-तया जान लेना चाहिये कि यह केवल करुपना मात्र ही हैं। एक दार्शनिक के लिये यह उचित नहीं कि वह अपनी निज की पद्धति की सिद्धान्त का रूप देकर हमसे उसे स्वीकार करवाने की आशा करे, क्येांकि सःभव है कि वह अपने वक्तव्य में बहुत सी आवश्यक और वास्तविक बातें छोड़ जायें। जहाँ तक मेरा निज का प्रश्न है, में अनुमान नहीं करता। में यह विश्वास करता हूं कि जो गौरव और प्रतिभा निस्सन्दिग्य रूप से हमारे भविष्य में है वह हमारी त्राकांक्षात्रों के। सन्तुर करने के लिये यथेष्ठ से भी अधिक है। काइस्ट के कथनानुसार "नेत्रों ने जिसे कभी देखा नहीं, कानें। ने जिसे कभी सुना नहीं. हद्य जिल्का अनुमान करने में असमर्थ है ऐसी वस्त र्<u>र</u>श्वर ने उनके लिये रची है जो उससे प्रेम करते हैं।" यह बात अब भी उतनी ही सत्य है, जितनी दे। हजार वर्ष पहिले थी।

## तीसरा परिच्छेद

### पुस्तक किस प्रकार लिखी गई

े लेडवीटर—श्रव डाक्टर वेसेन्ट दिसम्बर १९१० ई० में लिखित श्रपनी प्रस्तावना में श्रागे यह रूपष्ट करती हैं कि श्रव्कियोनी ने यह पुस्तक किस प्रकार लिखी।

'और उसे उन्होंने धीरे-धीरे परिश्रम पूर्वक अपनी स्मृति से ही लिख लिया था। क्योंकि गत वर्ष उनकी अंग्रेजी का ज्ञान इस समय की अपेक्षा बहुत कम था। इसके अधिकांश भाग में श्री॰ गुरुरेव के निज के शब्द ज्यों के त्यां लिखे गये हैं; जो अंग्रे इस प्रकार उनके शब्दों का अवतरण नहीं हैं; उसमें शिष्य ने गुरुरेव के विचारों को अपने शब्दों में प्रगट किया हैं। दो छुटे हुये वास्मों की पूर्ति गुरुरेव द्वारा की गई है, और दूसरे दो स्थानों पर छूटा शब्द जोड़ा गया हैं। इसके अतिरिक्त यह पुस्तक अल्कियोनी की नितान्त अपनी रवना है और यह जगत को उनका प्रथम उपहार है।'

इस घटना के विषय में मैंने क्या लिखा है वह मेरा निम्नलिखित वर्णन "मास्टर्स एएड दि पाथ" The Masters and The Path नामक पुस्तक में इस प्रकार है:—

"इस छोटी पुस्तक के लिखे जाने की घटना तुलनात्मक दृष्टि से विरकुल साधारण है। प्रति रात्रि के। मैं इस वालक को। उसके सूद्म शरीर में श्री० गुरुदेव के पास ले जाया करता था, ताकि उसे उपदेश दिया जा सके। श्री० गुरु-देव हर रात्रि के। प्रायः पन्द्रह मिनट वालक के साथ बात करने में व्यतीव करते थे, किन्तु प्रत्येक वातचीत की समाप्ति पर वे अपने कथन का सार एक अथवा श्रधिक वाक्यों में एकत्रित करके उसे देाहरा देते थे, ताकि वह उन्हें कंडस्थ हा जाये। प्रातःकाल उस सारांश का स्मरण करके वे उसे लिख लिया करते थे। यह पुस्तक इन्हीं वाक्यों तथा गुरुदेव द्वारा दी गई शिक्षात्रों के सारांश का गुरुद्देव के ही शब्दें। में संग्रह है । उन्होंने इन वाक्यें। की परि-श्रम पूर्वेक लिखा है क्येंकि उनकी श्रंत्रेजी उस समय वहत श्रव्ही नहीं थी। उन्हें ये सभी कंठस्थ थे इसितये उन्हें श्रपने लिखे हुए नोटों के विषय में विशेष चिन्ता भी नहीं रही। कुछ समय के पश्चात् वे हम लोगों के प्रेसिडेस्ट के साथ वनारस चले गये। मैं उस समय ब्रह्मार में था। उन्होंने बनारस से मुक्ते श्री गुरुदेव को शिक्षाओं के श्रपने उस संग्रह की एकत्रित करके भेजने के लिये लिखा। मैंने उनके सव लेखें को अञ्जी प्रकार कमवद्ध करके टाइप कर दिया। तव मुभे ऐसा विचार श्राया कि ये शब्द मुख्यतः गुरुदेव के ही हैं, इसलिये यह निश्चय कर लेना अच्छा होगा कि इनके लिखने में कोई भूल ती नहीं रह गयी। त्रस्तु, उस टाइप की हुई प्रतिलिपि की मैं महात्मा कुथुमी के पास ले गया, और उनसे उसे कृपया पढ़ लेने के लिये पार्यना की। उन्होंने उसे पढ़ लिया, यहाँ वहाँ एक दो शब्दों के। परिवर्तन किया और उससे संवन्धित कुछु और टिप्पणियाँ व वाक्य, जिन्हें मैंने उन्हें कहते हुये सुना था, उसमें और जोड़ दिया। तव वे वोले "हाँ, यह ठीक प्रतीत होता है, यह काफी है, किंतु फिर वे बोले "आओ हम इसे भगवान मैत्रेय को भी दिखा लें।' श्रतः हम दोनों वहाँ गये, गुरुदेव उस हस्तिलिपि की स्वयं श्रपने साध ले गये और उसे उन्होंने श्री जगदूगुरु की दिखाया। उन्होंने उसे पढ़ा श्रोर उसपर श्रपनी स्वोक्षित दी। उन्हों ने यह कहा था कि "श्रक्तियोनी का परिचय जगत को देने के लिये तुम्हें इसकी एक छोटी सुन्दर पुस्तक वना देनी चाहिये।" हम लेगों ने उनका परिचय जगत को देने की वात नहीं सोची थी, क्योंकि हम लेगों ने इसे वांछुनीय नहीं समका था कि एक तेरह वर्ष का वालक जिसे श्रभी श्रपनी शिक्षा पूरी करनी है, जनता के विचार समूह का केन्द्र वने। किन्तु श्रध्यात्म-जगत् (occult World) में हम वहीं करते हैं जैसा हमें कहा जाता है, श्रीर इसलिये शींग्र ही इस पुस्तक को छपने के लिये दे दिया गया।

श्रसमय की लोकप्रसिद्धि द्वारा जो जो श्रसुविधायें हम लोगों ने सोची थीं, वे सब श्राई; फिर भी भगवान मैंत्रेय का कथन ही सत्य था हम सब भूल में थे। क्योंकि संसार की जितनी भलाई इस पुस्तक के द्वारा हुई, उसका श्रनुपात उन कष्टों से जो इसके द्वारा हम लोगों ने उठाया, बहुत ही श्रिधिक है। हज़ारों मनुष्यों ने हमें लिखा कि किस प्रकार उसके द्वारा उनका समस्त जीवन परिवर्तित हो। गया, श्रोर किस प्रकार इसके पठन से प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया। श्रव तक सत्ताईस भाषाश्रों में इसका श्रनुवाद हो चुका है। पुस्तक चालीस या इससे भी श्रिधिक बार छप चुकी है। पुस्तक चालीस या इससे भी श्रिधक बार छप चुकी है। पुस्तक चालीस या इससे भी त्रियां छापी जा चुकी हैं। श्रभी भी अमेरिका में इसकी दसलाख प्रतियां छप रही हैं। इसके द्वारा श्राश्चर्यजनक कार्य हुश्रा है। सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण वात ते। यह है कि इसे छापने की श्राज्ञा स्वयं श्राने वाले जगदुगुरू द्वारा मिली हैं। श्रीर यह वात इसे श्रीर भी श्रमुख्य वना देती है कि इस पुस्तक में श्री जगदुगुरू की होने वाली शिक्षाश्री के ही कुछ श्रंशों का वर्णन है। दिखाया। उन्होंने उसे पड़ा श्रोर उसपर श्रपनी स्वोक्ति दी। उन्हों ने यह कहा था कि "श्रक्तियोनी का परिचय जगत् को देन के लिये तुम्हें इसकी एक छोटी सुन्दर पुस्तक वना देनी चाहिये।" हम लोगों ने उनका परिचय जगत् की देन की वात नहीं सोची थी, क्योंकि हम लोगों ने इसे वांछनीय नहीं समभा था कि एक तेरह वर्ष का वालक जिसे श्रभी श्रपनी शिक्षा पूरी करनी है, जनता के विचार समृह का केन्द्र वने। किन्तु श्रध्यात्म-जगत् (occult World) में हम वहीं करते हैं जैसा हमें कहा जाता हैं, श्रीर इसलिये शींग्र ही इस पुस्तक की छपने के लिये दे दिया गया।

श्रसमय की लोकप्रसिद्धि द्वारा जो जो श्रसुविधायें हम लोगों ने सोची थीं, वे सव श्राई; फिर भी भगवान मैत्रेय का कथन ही सत्य था हम सब भूल में थे। क्योंकि संसार की जितनी भलाई इस पुस्तक के द्वारा हुई, उसका अनुपात उन कर्षों से जो इसके द्वारा हम लोगों ने उठाया, वहुत ही अधिक है। इज़ारों मनुष्यों ने हमें लिखा कि किस प्रकार उसके द्वारा उनका समस्त जीवन परिवर्तित हो गया, श्रीर किस प्रकार इसके पठन से प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका दृष्टिकोण वदल गया। अव तक सत्ताईस भाषाओं में इसका श्रमुवाद है। चुका है। पुस्तक चालीस या इससे भी अधिक बार छप चुकी है और इसकी एक लाख से अधिक प्रतियां छापी जा चुकी हैं। अभी भी अमेरिका में इसकी दसलाख प्रतियां छुप रही हैं। इसके द्वारा श्राश्चर्यजनक कार्य हुत्रा है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण वात ता यह है कि इसे छापने की श्राज्ञा स्वयं श्राने वाले जगदुगुरू द्वारा

( ३५ )

मिली हैं श्रीर यह वात इसे श्रीर भी श्रमूख्य वना देती है कि इस पुस्तक में श्री जगदुगुरू की होने वाली शिक्षाश्रों के ही कुछ श्रंशों का वर्णन है।

# चौथा पारिच्छेद

### श्रारम्भिक प्रार्थना

लेडवीटर—डाक्टर वेसेंट हम सवके लिए श्रण्नी शुभ कामनार्थ्यों के साथ इस प्रस्तावना को समाप्त करती हैं।

'यह शिक्षा दृसरों के लिए भी उसी प्रकार सहायक हो जिस प्रकार उनके लिये हुई — इसी आशा से वे इसे जगत को प्रदान करते है। किन्तु शिक्षा तभी सफल हो सकती है जब उस पर आचरण किया जाये, जैसा उन्होंने श्री० गुरुहेव के सुख से प्रकट होते ही इस पर आचरण करना प्रारम्भ कर दिया था। यदि शिक्षा के साथ साथ उनके उदाहरण का भी अनुकरण किया जाये, तो पाठकों के लिये भी उस मार्ग का द्वार खुल जायेगा—उसी, प्रकार जैसे लेखक के लिये खुला था, और वे भी इस पथ पर आरूढ़ हो जायेंगे।"

पुस्तक की समाले।चना करते हुए डाक्टर वेसेंट ने कहा है कि "मनुष्य जाति को ऐसे उपदेश विरले ही मिलते हैं जो इतनी स्पष्टता, इतनी दार्शनिकता, श्रोर इतनी सुन्दरता से कहे गये ही।" इसलिये इसका प्रत्येक शब्द हमारे गम्भीर विचार के योग्य है।

पुस्तक के आरम्भ में, अल्कियोनी की भूमिका से पहिले, संस्कृत की निम्नलिखित पार्थना का अनुवाद दिया गया है:

> श्रसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माऽमृतङ्गमय

#### ऋर्थात्

मुक्ते श्रसत् से सत् की श्रोर लेजा, मुक्ते श्रन्धकार से प्रकाश की श्रोर लेजा, मुक्ते सृत्यु से श्रमरत्व की श्रोर लेजा,

यहाँ पर सत् शब्द के अर्थ में कभी कभी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। जब हम सत् (Real) और असत् (unreal) शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में इनका यही श्राश्य रहता है कि एक वस्तु का ते। स्थायी अस्तित्व है और दुसरी का नहीं। हम असत् (unreal) का तात्पर्य किएत वस्तु से लेते हैं, किन्तु हिन्दू लोग इस वाक्य से यह अर्थ नहीं समभते। इसका सबसे निकट का अर्थ कदाचित् यही होगा कि "अस्थायी से मुभे स्थायी की ओर लेजा।"

यह कथन कि स्थूल लेक, भुवलोंक, मनसलेक आदि नीचे के लेक असत् हैं; वहुत अमेात्पादक है। अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए ये कोई भी असत् नहीं हैं। जब तक हम स्थूललेक में हैं, हमें यहाँ के विषय विष्कुल सत् (Real) प्रतीत होते हैं, किन्तु जब हमारा स्थूल थरीर निद्रावस्था में होता है और हम भूलोक के स्थान पर भुवलोंक (Astral Plane) में चैतन्य रहते हैं, तब यहाँ के स्थूल पदार्थ हमे दृष्टिगोचर नहीं होते क्योंकि तब हम एक स्इम लोक में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिये कभो कभो लोग इन्हें असत् (unreal) कह देते हैं। किन्तु, तब तो भुवलोंक (Astral plane) को भी असत् कहने का बही कारण हो जाता है, क्यों कि हम यहाँ भूलोंक (Physical Plane) में रहते हुये उसे नहीं देख सकते।

भूलेक श्रौर भुवलोंक दोनों के पदार्थ हर समय विद्यमान हैं, किन्तु जिस समय, जिस मनुष्य की चेतना जिस लेकि में जागृत रहती हैं, उसे उस समय वहीं के पदाथे दीख पड़ते हैं।

जहाँ तक हम जानते हैं सभी व्यक्त वस्तुयें (Manifestation) श्रस्थायों (Impermanent) हैं। केवल वह श्रव्यक्त (पुरुप) ही पूर्णक्ष्पेण श्रीर सदा एक समान है। सभी व्यक्त वस्तुयें, चाहे वे उच्चतम लोकों की ही हों, एक न एक दिन उसी श्रव्यक्त में लुप्त हो जायेंगी। श्रस्तु, जिसे हम साधारणतया श्रस्थायी कहते हैं उसमें श्रीर उच्चतर लोकों में केवल काल का ही भेद हैं जो कि उस नित्यता की तुलना में विरुक्त ही तुच्छ है। श्रतएव स्थूल लोक भी उतान ही सत्य हैं जितना कि निर्वाण लोक श्रीर यह भी उसी प्रकार ईश्वर का सच्चा प्रकाशक है। इसलिये हमें यह धारणा नहीं होनी चाहिये कि इनमें से कोई एक तो सत् (Real) है श्रीर वाकी के सव केवल स्वपन श्रथवा मायाजाल हैं।

साधारणतया एक सिद्धान्त और प्रचलित है कि प्रकृति बुराई की जड़ है; किन्तु ऐसा कदापि नहीं है। 'प्रकृति' भी ईश्वरता का उतना ही प्रतीक है जितना 'पुरुप'। दोनों उसी एक के दो पहलू हैं। प्रकृति वहुधा हमारी उन्नति में वाधा पहुँचाने का कारण होती है, किन्तु ऐसा तभी होता है जब हम उसका वैसा ही दुरुपयोग करते हैं। जैसे चाकू से अपना एक अंग काट कर कोई मनुष्य चाकू की बुरा वतावे। वहुअर्थी संस्कृत शब्दों की सुगमता को देख कर हम इस वाक्य का अर्थ याँ भी कर सकते हैं कि 'असत्य ( False ) से मुक्ते सत्य ( True ) को ओर ले

जाश्रो।" सत् शब्द में—१. 'सत्य'—जो निथ्या न हेा, २. 'स्थायी' श्रीर ३. 'बास्तिविक', इन तोनें शब्दों के श्रर्थ का समावेश प्रतीत होता है। श्रस्तु, जिस बात के लिये हम प्रार्थना करते हैं वह यहीं है कि हम बाहर से जहाँ सम्भ्रमता श्रिक हैं मुख मोड़ कर श्रन्तर्मुख है। जावें श्रीर इस प्रकार उस पूर्ण सत्य के श्रिधिक समीप पहुँच सकें।

दूसरी प्रार्थना यह है कि "ग्रन्थकार से हमें प्रकाश की त्रोर ते जात्रो !" इसका ठीक म्रर्थ यही है कि अज्ञान-रूपी अन्धकार से मुक्ते ज्ञानरूपी प्रकाश की खोर ले जाखी। यहाँ यह प्रार्थना श्री गुरुदेव से की गई है। हम उनसे यह निवेदन करते हैं कि वे अपने ज्ञान से हमें प्रवुद्ध करें। भारतवर्ष में इसका एक और ऋर्थ भी लिया जाता है, क्येंािक इन् राब्दों से यह भी समका जाता है कि मनुष्य उच लोकों के विषय में ज्ञान के लिये प्रार्थना कर रहा है। इसमें एक सुन्दर विचार प्रकट होता है जिसका वर्णन प्राचीन पुस्तकों में किया गया है। ऋर्थात्, यह कि नीचे के लोकों का प्रकाश उससे ऊँचे लोकों के प्रकाश की तुलना में अन्यकार के समान है। यह वात आश्चर्यजनक कप से सत्य भी है। भूलाक में जिसे हम प्रकाश कहते हैं वह भुवलीक के प्रकाश के सामने मन्द श्रीर घुंशला हैं, और भुवलेकि का प्रकाश क्रमशः मने।लेकि की ज्योति के सामने तुच्छ् हैं। शब्दें द्वारा इनका भेद समभना वहुत कठिन हैं, क्येंकि प्रत्येक वार जब आप श्रपनी नेतना की उत्तरीत्तर ऊँचे लोकों में उठाते हैं ते। श्रापको किसी नितान्त श्रद्धत श्रौर महान् वस्तु का, जा उचतर शक्ति, दिव्यतर ज्याति और महान् आनन्द है, भान होता है, जिसे श्रापने इससे पहिले कभी न जाना था।

जव मनुष्य त्रपनी चेतना की एक निश्चित सीमा तक उन्नति कर लेता है. तव वह सेाचता है कि ''श्रव प्रथम वार मैंने यह जाना है कि जीवन क्या है, त्रानन्द क्या है, त्रीर ये सव कितने सुन्दर हैं। ग्रस्तु, प्रत्येक लोक श्रपने से नीचे के लोकों से प्रत्येक अनुपात में श्रेष्ट है। उदाहरए के लिये – हमारे विल्कुल समीप के भुवलेकि से भूलोक-लौटने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है मानों सूर्य के प्रकाश से किसी अन्धकूप में आ गये हों। जब मनुष्य त्रपनी चेतन त्रवस्था में मनोलोक पर कार्य करने लगता है तव वहां उसे ऋपनी चेतना भुवलोंक की ऋपेक्षा वहुत अधिक दिशाओं में विस्तृत प्रतीत होती है। तव उसे ईश्व-रीय द्रष्टीकोण का किंचित सा भान होता है श्रौर वह दिव्यता के समीप त्राने लगता है एवं ईश्वर के सर्वव्यापक तथा त्रन्तर्यामी होने के विषय में जानने लगता है। यह कहा गया है कि "ईश्वर से ही हम उत्पन्न हुये हैं उसी में हम निवास करते हैं त्रीर उसी में हमारा त्रस्तित्व है ।' श्रीर यह भी कहा गया है कि "सव वस्तुयें उसी की हैं, उसी के द्वारा पल रही हैं श्रीर उसी में लीन हो जायेंगी?। यह कथन केवल एक सुन्दर व काव्यमय वर्णन मात्र ही नहीं है, वरन यह एक वास्तविक सत्य है। यह एक महान् एकता है— केवल भातभाव ही नहीं, विक सची एकता है--श्रीर जव मनुष्य उसके निम्नतम किनारे को भी स्पर्श कर लेता है तव प्रथम वार उसे यह धुंधला सा भान होता है कि किस प्रकार ईश्वर अपनी सृष्टि को देखता है तो उसे ज्ञात होता

है कि यह कितना सुन्दर है! अस्तु, हम नीचे के लोकों के अन्धकार से उच्च लोकों के प्रकाश की ओर ले जाने के लिये प्रार्थना करते हैं—नीचे के लोकों के अन्धकार की तुलना में यहां प्रकाश है। इससे अधिक उपयुक्त शब्द हो ही नहीं सकते, इस अवस्था का सचमुच में जो अनुभव होता है उसका ठीक-ठीक वर्णन दूसरा नहीं हो सकता।

इसके वाद कहते हैं कि 'सृत्यु से सुभे अमरत्व की श्रोर से जा।' इसका अर्थ वह नहीं है जो एक साधारण धार्मिक व्यक्ति इसे पहिली वार पढ़ कर समसेगा। क्योंकि वास्तव में एक थियोसोफिस्ट के निकट मृत्युके प्रति जो धारणा होतीहै उस मनुष्य की धारणा से,जिसने इसका ऋष्ययन ही नहीं किया है। केवल भिन्न ही नहीं, बिल्क सर्वथा विपरीत होगी। मृत्यु कोई भयंकर श्रीर डराने वाली वस्तु नहीं, वरन् वह एक देवता है जिसके हाथ में उच्चतर एवं पूर्ण तर जीवन का कपार खोलने की सुनहली कुंजी रहती है। हम मरने वाले के लिये शोक ग्रवश्य करते हैं, किन्तु शोक इसलिये करते हैं कि उसके हाथों का स्पर्श अब हम अनुभव नहीं कर सकते और न हम उसकी वाणी ही श्रव सुन सकते हैं। जव हम मृत्यु से त्रमरत्व की त्रोर ले जाने के लिये प्रार्थना करते हैं तो हमारा वह तात्पर्य विल्कुल ही नहीं होता जो एक ईसाई का होता है अर्थात् यह कि उसे अनन्त काल तक अपने इसी व्यक्तित्व के किसीन किसी रूप में जीवित रहना चाहिए। तो भी, हमारीयह दृढ़ इच्छा है कि हम (सृत्यु) श्रीर मृत्यु के श्रभिन्न सार्था(जन्म) चंकेगुल से छुटकारा पायें। वौद्धों के कथना तुसार मनुष्य के सामने 'संसारं' अर्थात् जीवन-चक्र विद्यमान है, जिसमें ब्रावागमन लगा रहता है। प्रस्तुत प्रार्थना जन्म मरणुके

इसी चक्र से छुड़ा कर अमरता अर्थात् जनम-मरण से रिहत उस जीवन की ओर, जो जीवन और मृत्यु से परे हैं, ले जाने के लिये तात्पर्य रखती है। उस जीवन में मनुष्य को फिर नीचे के लोकों में उतरने को आवश्यकता नहीं रहती, क्यों कि उसका मनुष्ययोनि का विकास पूर्ण हो जाता है और उसने प्रकृति से सीखने योग्य सारी शिक्षा प्राप्त करली है।

इस विचार की प्रधानता किश्चियत धर्म पुस्तकों में भी पाई जाती है, यद्यपि लोग इसे समक्षते नहीं जान पड़ते। त्राधुनिक किश्चियन धर्म को श्रनेक मिथ्या धारणायें वेतरह प्रसे हुई हैं। मैं नहीं सोचता कि इन उपरोक्त शब्दों से भिन्न दूसरे शब्दों में में उसे प्रगट कर सकता हूँ। इन मिथ्या धारणाओं में एक (ज्ञनन्त नरक) की भयंकर धारणा है। इस विश्वास के कारण अन्य वहुत से सिद्धान्तों पर भी भ्रमात्मक धारणाओं के बादत छा गये हैं। उनके मोक्ष के सम्पूर्ण सिद्धान्त का अर्थ इसी अस्तित्व-हीन अनन्त नरक से छुटकारा षाना समभ लिया गया है यद्यपि इसका यह अर्थ कदापि नहीं है। इस वात के समर्थन में इसाई धर्म बन्धों में जितने भी वाक्य समस्रे जाते हैं ब्रोर जो पूर्ण रुपेण समभ में नहीं त्राते वे विल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं यदि यह बात समक्त ली जाये कि इसका ऋर्थ वास्तव में मनुष्य के हृदय में क्राइस्ट चेतना का जन्म होना है जिससे मनुष्य का परित्राण होता है।

क्राइस्ट ने उस प्रशस्थ पथ पर जो सृत्यु तथा विनाश की ब्रोर जाता है, चलने वालों के विषय में वहुत वार चर्चा की है। उनके शिष्यों ने एक वार उनके पास ब्राकर पूछा कि "भगवन् ! क्या मुक्त होने वाले मनुष्य बहुत थोडे हैं ?" तब उन्होंने उत्तर दिया कि "जीवन की त्रोर ले जाने वाला पथ सीधा ते। है, पर अति संकीर्ण है, और इसे प्राप्त करने वाले वहुत थोड़े हैं।" लोग इन सर्वथा सत्य और सुन्दर वाक्यों के शब्दार्थ की लेकर इनकी व्याख्या इस प्रकार कर देते हैं कि मनुष्यजाति का अधिकांश भाग ते। अनन्त नरक में ही जायेगा और केवल थोड़े से लाग स्वर्ग प्राप्त करने में सफल होंगे। किन्तु ऐसे विचार का सम्वन्ध क्राइस्ट से जोड़ना विल्कुल हास्यास्पद है। उनका जो तात्पर्यथा वह पूर्णतया स्पष्टथा। शिष्य उनसे पूछ रहे थे कि कितने महुष्य दोक्षा के पथ पर प्रवेश करते हैं, श्रौर उन्होंने कहा था कि "वहुत थोड़े।" यह वात ब्राज भी उतनी ही सत्य है जितनी कि उस समय थीं। जब उन्होंने यह कहा था कि "मृत्यु की स्रोर ले जाने वाला मार्ग प्रशस्थ है, श्रौर उस पर चलने वाले लाग श्रनेकों हैं," तव उन्होंने उसी मार्ग की स्रोर संकेत किया था जो त्रावागमन की त्रोर ले जाता है। यह वात सच-मुच ही सर्वथा सत्य है कि वह मार्ग चौड़ा और सरल हैं, उन्नति के उस मार्ग का अनुसरण करने में कुछ कए नहीं है, श्रौर जो लोग उसका श्रवु सरण करते हैं वे लगभग सातवें कल्पान्त (seventh Round) तक यथेष्ट सुगमता से लक्य तक पहुँच जायंगे।

किन्तु दोक्षा के स्वर्गीय राज्य तक पहुँचाने वाला मार्ग सीधा तो है पर सँकरा है। जब कभी भी काइस्ट ने इस विषयपर कुछ कहा है तो उनका तात्पर्य छृत्यु के पश्चात् प्राप्त होने वाले स्वर्गलाक से, जिसे देवाचन (devachan) कहते हैं, कदापि नहीं है, विलक्ष उनका तात्पर्य सदा ही जीवन्सुक महापुरुपों के उस श्रेष्ठ संघ से हैं जिसे महाभातृमंडल कहते हैं। जव वे मृत्यु तथा पुनर्जन्म के वीच के जीवन की स्थिति का संकेत करते हैं तव हमें भिन्न प्रकार के वाक्य मिलते हैं। सेंट जौन द्वारा लिखित यह वर्णन याद होगा: 'देखो, एक विशाल जनसमूह जिसकी गणना नहीं हो सकती, भिन्न-भिन्न राष्ट्र, जाति श्रोर भाषाश्रों के मनुष्य श्वेतवस्त्र धारण किये एवं हाथों में तालपन्न लिये हुए काइस्ट के सिहासन की श्रोर ममने के सम्मुख खड़े हैं।' जव उन्होंने इस स्थिति का वर्णन किया है तव उन्होंने एक विशाल श्रगणित जनसमृह की श्रोर जिन्हें कोई मनुष्य निन नहीं सकता, संकेत किया है। कठिन।इयों के वीच में से श्रपना मार्ग खोज निकालने वाले कतिषय व्यक्तियों का नहीं।

### पांचवां परिच्छेद

#### शिष्य की मनीवृत्ति

लेडवीटर-- अब हम श्रव्कियोनि द्वारा लिखित भूमिका पर आते हैं:

"यह शब्द मेरे नहीं हैं; यह उन गुरुदेव के शब्द हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है। उनके विना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था; केवल उन्हीं की सहायता द्वारा मैं इस मार्ग पर आरूट हुआ हूं।''

वे स्पष्टक्षप से अपनी उन्नति का सारा श्रेय श्री गुरुदेव के प्रभाव श्रीर सहायता की हो देंते हैं। उस समय उनकी जो सहायता प्राप्त हुई थी वह आज हमें भी वहुत श्रंशों में प्राप्त है, क्योंकि श्री० गुरुदेव ही के शब्दों में लिखी गई यह पुस्तक हमारे सामने हैं। श्री० गुरुदेव की समीपता एवं उनके व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन की असाधारण सहायता भी हममें से प्रत्येक के लिये भी प्रतीक्षा कर रही हैं। किंतु हमारे मन में इसकी सत्यता का पूर्ण निश्चय है। किंतु हमारे मन में इसकी सत्यता का पूर्ण निश्चय है। जाना चाहिये हमें यह विश्वास है। जिस प्रकार श्रिकियोनी को सहायता मिली थी, उसी प्रकार उनके। भी प्राप्त होगी जो इसके लिये अपने की तैयार करने का निश्चय कर लेते हैं।

"आप भी उसी पथ पर प्रवेश करने के इच्छुक हैं, अत: मुझे कहे गये श्री० गुरुरेव के ये शब्द आप की भी सहायता करेंगे यदि आप इनका पालन करेंगे। केवल यह कहना मात्र ही पर्याप्त नहीं होगा कि यह शब्द सत्य ओर सुन्दर हें, वरन् सफलता की आकांक्षा करने वाले व्यक्ति को इनका अक्षरशः पालन करना चाहिये। भोजन को देख कर उसकी प्रशंसा कर देने मात्र से ही भूखे मनुष्य की तृति नहीं होगी इसे हाथ बढ़ाना चाहिये और खाना चाहिये। श्री० गुरुदेव के शब्दों को सुन लेना मात्र ही पर्यात नहीं है, किन्तु आपकोड नके प्रत्येक संकेत को समझ कर उनके शब्दों पर ध्यान देते हुये, उनके कथन पर प्रा-प्रा आवरण करना चाहिये।"

यह कहना ही परियास नहीं है कि "में इस पुस्तक में लिखे अनुसार ही सव कार्य करू गा; " किन्तु इसकी शिक्षा मनुष्य के जीवन के प्रत्येक भाग में व्यास हो जानी चाहिये, और मनुष्य की सदा ऐसे अवसरों की ताक में रहना चाहिये। पुस्तक के अन्त में एक छोटी सी किवता है जो इस वात की बहुत सुन्दरता से स्पष्ट करती है। जिसका अनुवाद इस प्रकार है:

"गुरुदेव की वाणी की प्रतीक्षा करते हुये, अह्रय श्रालोक की देखता रहे; उनके श्रादेशों की सुनने के लिये, संघर्ष के मध्य में भी सावधान रहें। विशाल जनसमूह के भीतर भी, उनके लघुतम संकेत को देखता रहे; पृथिची के घोरतम कोलाहल में, उनके मंदतम शब्द को सुनता रहे।"

जो व्यक्ति श्री॰ गुरुदेव का शिष्य वनने का श्रभिलावी हो, उसे जीवन-संश्राम के समस्त कोलाहल, भँवर श्रोर और उत्तेजनाश्रों के वीच में ही प्रति समय उनके शब्दों को सुनते रहना चाहिये। उसे उत्सुकता पूर्वक इस शिक्षा के किसी भी श्रंश पर अभ्यास करने के श्रवसरों की ताक में रहना चाहिये। यह कोई कठिन वात नहीं है, क्योंकि अधिकतर यह केवल श्रादत की वात है। केवल पहला कद्र उठावा ही कठिन होता है, और फिर जब वैसा स्वभाव बन जाता है, तब इन अवसरों की श्रोर ध्यान रखना उतना ही सहज हो जाता है जितना कि किसी व्यापारी के लिये धन कमाने के श्रवसर के लिये ध्यान रखना स्वाभाविक होता है। यह ठीक है कि व्यवसाय में इस प्रकार सावधान रहना मनुष्य का कत्तंत्र्य है और उसे अच्छीतरह करना चाहिये; किन्तु यदि वह इन श्रस्थायी वस्तुओं के लिये इतना सचेष्ट हो सकता है, तो निश्चय ही वह उच जीवन की वातों के लिये भी उतना ही उत्कंठित है। सकता है।

यह बहुत ही आवश्यक वात है कि श्री० गुरुदेव के चरणों में पहुंचने के अभिलाषी की गुरुदेव के दृष्टिकीण की अवश्य समभ लेना चाहिये। यहां लच्य ब्रह्मविद्या के अध्ययन का भी है। अध्ययन के विषय में जो महत्व की वात है वह यहां मने वृत्ति हैं, क्यों कि ब्रह्मविद्या केवल श्रध्ययन की ही वस्तु नहीं है वरम् इसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन यापन करना ही इसका लच्य है। इसलिये अपने दृष्टिकीण की श्री० गुरुदेव के दृष्टिकीण के साथ एक ह्रप कर लेने का यह करना चाहिये। किन्तु यह भाव किसी भी श्रकार हरुपूर्वक अपने उत्पर लादना उद्धित नहीं। यह वात हम लोगों में से किसी के लिये भी अत्यन्त वृद्धिमानी की नहीं होगी कि किसी भी दृष्टिकीण को केवल इसलिये श्रहण कर लिया जाये कि वैसा ही दृष्टिकीण श्री० इसलिये श्रहण कर लिया जाये कि वैसा ही दृष्टिकीण श्री०

गुरुदेव का भी है विना यह समभे हुए कि श्री गुरुदेव उस दृष्टिकोण पर किस प्रकार पहुँचे हैं। यद्यपि उसे प्रहण करने में हम निःशंक हो सकते हैं क्योंकि श्री गुरु-देव का झान हमसे वहुत ही श्रधिक है, किंतु श्री गुरुदेव ऐसा नहीं चाहेंगे। उनके विचारों द्वारा श्रपनी भावना का प्रमावित होना मात्र ही यथेष्ठ नहीं है, हमारी वृद्धि की भी सन्तुष्ट होनी श्रावश्यक है।

सवसे वड़ी श्रावश्यकता तो इस वात की है कि मनुष्य के। श्रपने मन में इस वात का विचार हा जाना चाहिये कि ये वस्तुयें त्रिधिक सत्य, स्थायी त्रौर महत्वपूर्ण हैं। एक साधारण ईसाई यह ता त्रवश्य कहेगा कि ऋदूश्य वस्तुये अधिक महत्व पूर्ण हैं, श्रौर द्रष्य वस्तुयें क्षण भंगुर हैं किन्तु उसका कार्य विलक्कल ही ऐसा नहीं होगा जिससे उस पर उसका विश्वास प्रगट होता हो। क्यों ? क्योंकि इसपर उसका दूढ विश्वास नहीं है। उसे इसका तो पूरा निइचय है कि संसार में धन एक अच्छी वस्तु है, श्रीर जितना ही श्रधिक धन उसके पास होगा उतना ही उसके लिये ब्रच्छा होगाः परन्तु ठीक इतना ही दृढ़ निश्चय उसे आध्यात्मिक वस्तुओं की सत्यता में नहीं है। उसके लिये ये वस्तुयें कुछ उन विषयों के ब्रन्तर्गत हैं जिन्हें वह धर्म के नाम से पुकारता है। परन्तु जीवन की साधारण वार्तो में जो उसे दूढ़ विश्वास, व्यवहारिकता, तथा वस्तुस्थिति का भाव रहता है, वह ऋध्यात्मिक वाते। में, कारण चाहे जो हो, नहीं रहता। हम लोग जो इस मार्ग में उन्नति करने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हें उस श्रदृश्य विभाग की यथार्थता, पूर्णता और निश्चयता से ठीक-ठीक परिचित त्रवश्य होना चाहिये। श्री सिनेट ने श्रपनी ब्रह्मविद्या की पहली

पुस्तक में लिखा है कि श्रांपके लिये ही वस्तुओं के श्रस्तिक में वैसा ही हुँड़ें विश्वास होना चाहियें जैसा च्यारिंग नास (लन्दन की सवसें प्रसिद्ध सड़क) नामक मार्ग के श्रस्तित्व की सत्यता में इन्ड़ विश्वास है। उनका यह कहना विल्डुल सत्य है,। हमारे लिये ये वस्तुयें वैसी ही सुविश्वित होनी चाहिये जैसी प्रति दिन दृष्टि में श्राने वालीं वस्तुर्दे रहती हैं।

उन पर हमारा विद्वास या ते। तर्क द्वारा या अन्तप्रेरीणा द्वारा हा सकता है। परन्तु सब से उत्तम तो यह है उनके विषय में हमारा प्रत्यक्ष अनुभव हो। जब हमारी बुद्धि को किंडी बात का पूर्ण विश्वास हो जाता है तब वह हमारे लिये दृढ़ सत्य वन जाता है। पुराने साधक की एक नये सोंधक की अपेक्षा संभवतया यही सुविधा अधिक प्राप्त हैं। नया साधक चाहे किंतना ही उत्साही क्यों न हा किन्तु पुराने साधक की थोड़ा थोड़ा करके धीरे-धीरे इन वांतों के अंदुंसार जीवनयापन करने का, और इन्हें अपने जीवन का एक श्रंग ही वना लेने का श्रधिक अवसर मिला है। किसी कवि ने कहा है कि ज्ञान की वृद्धि उत्तरीत्तर होती हैं। यद्यपि कुछ लाग ऐसे भी हैं जी उच सत्य के विषय में उछ सनते ही प्रसन्नतापूर्ण अन्तर्परणा द्वारा उस पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं। यह उनके पूर्व जन्मों के शुभ-कमी के कारण हो होता है। किन्तु हममें से बहुतों के लिये जिनके पूर्व कर्म इतने श्रम नहीं, क्रमशः की हुई उन्नति ही बहुत कुछ अर्थ रखती है। यह हो सकता है कि कभी केंद्रि व्यक्ति तीस वर्ष से सीसाइटी का मेम्बर-होते हुये भी अन्त में उसी स्थान पर पाया जाये जहाँ से

उसने श्रारम्भ किया था। यह वहुत हो शोचनीय है क्येंकि
यह एक सुश्रवसर को हाथ से खेा देने के समान है। किंतु
ब्रह्मविद्या के विषय में जिन्होंने निरन्तर विचार किया है
श्रीर उसी के श्रनुसार श्रपने जीवन को वनाया है, उनमें
इन वातों के विषय में दृढ़ विश्वास है जो घीरे-घीरे ही श्राया
है। जीवन में निजी श्रनुभवों के फल स्वरूप तथा इन
विषयों पर मनन से हमारे लिये एक एक करके श्रनेक
प्रमाण ऐसे एकत्रित हो गये हैं कि उन पर विश्वास किये
विना हम रह ही नहीं सकते।

यहुतों के। ब्रह्मविद्या के विचार पहले तो जिटल एवं क्रिए प्रतीत हुये हैं, किन्तु पीछे वे सरल और सुगम जान पड़े हैं। फिर ते। वे अपना एक अंग ही वन जाते हैं। एक वालक विना कीई भूल किये यदि एक पत्रा भी लिख लेता है तो उसे उस पर बहुत गर्व होता है, किन्तु पीछे ते। चल कर विना ऐसा भान हुये ही वह लिख सकता है, क्योंकि यह उसको एक शक्ति वन जाती है। जब तक हम ब्रह्मविद्या के सत्य की समझते ही की प्रयत्न पूर्वक चेष्टा कर रहे हैं, तब तक हमें इनका वास्तविक मूल्य नहीं जान पड़ता; किन्तु पीछे वहीं हमारे जीवन की एक शक्ति वन जायगा।

जो मनुष्य कुछ प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है उसका मार्ग अधिक सुगम और शीव्रगामी हो जाता है। हममें से वहुत ही कम ऐसे हैं या नहीं हैं जो इससे बिल्कुल ही वंचित हों। किसी एक विषय में भी थोड़ा सा भी प्रत्यक्ष अनुभव चाहे यह न सिद्ध कर सके कि शेष सभी बातें पूर्णतया सत्य हैं, किन्तु यह अवश्य दिखा देता है कि शेष सब वातें संभव हो सकती हैं। हम लोगों ने स्वयं ही देखा है कि जो कुछ भी हमने सीखा है उसका एक छंश सत्य ही हैं। अस्तु हम यह मानते हैं कि शेष भी शायद वैसे ही सत्य होगा, क्योंकि इसका समस्त तत्वज्ञान मुक्तियुक्त सर्वागपूर्ण हैं। और इसकी सम्भावना इतनी प्रवल है कि हमारे लिये यह वस्तुतः निश्चित सत्य सी हो जाती है।

यदि एक भी संकेत प्रहण न किया गया, यदि एक भी शब्द चूक गया तो वह सदा के लिये खो दिया जाता है, क्योंकि श्री गुरुदेव कभी दुवारा नहीं कहते।

ऐनी वेसेंट-वाहा जगत में वहुत लोग यह नहीं समभा पाते कि इन बातों को बार बार सुन करके भी लोग इनको श्राचरण में लाने का प्रयत्न नहीं करते वे उन लोगों से जो इस संदेस को नहीं सुन पाये हैं कुछ श्रच्छे नहीं हैं। मैं यह ें नहीं कहती कि इन पर श्राचरण न करने से उनकी निकृष्टता मकट होगी, किन्त यह उस अवस्था में तव प्रकट होगी यदि इन पर वे आचरण करने का प्रयत्न ही न करें। इसके लिये उद्योग ही ब्रावश्यक वस्तु है, ब्रौर यही हम लोग वहुधा भूल जाते हैं। यह सत्य है कि श्री गुरूदेव दुवारा नहीं कहते; वे एक सुभाव हमारे सामने रख देते हैं, और यदि उसे हम कार्यान्वित नहीं करते तो उसे वे छोड़ देते हैं: वे एक वार जो कह खुके है उसे दुहराते नहीं। जगत की स्थिति को ध्यान में रखते हुये उनके शिष्य ही अपने कथन को वारम्वार दोहराते रहते हैं जब तक कि वे उसका एक निश्चित प्रभाव उत्पन्न न कर सकें। यदि आप एक स्वीकृत शिष्य हैं, तो आपके गुरूदेव कभी आपको कोई असम्भव कार्यं करने को नहीं कहेंगे। यदि आपने उनके दिये हुये

किसी इद्यारें की ग्रहण नहीं किया, तो वे उसे श्रापकी फिर नहीं देंगें। यह इस लिये नहीं कि वे अनुदार हैं, वरन इस लिए कि उनके पास व्यर्थ खोने का समय नहीं; उन्हें बहुत अधिक कार्य करना होता है। यह सब दिक्षा श्रहिकयोगी को दी गई थीं, क्योंकि उन्होंने इस पर हमेशा कठिन प्रयास किया था। श्री गुरुदेव के सक्पर्क में केवल वहीं व्यक्ति श्रा सकते हैं जो उद्योगी व उत्सुक हैं। मुसे ज्ञात है कि श्राप लोगों में से बहुतों का यह दृढ़ व श्रविश्रान्त उद्योग ही कठिन प्रतीत होता हैं, किन्तु श्रावश्यकता इसी की हैं, क्योंकि इसके विना श्राप उस मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते।

लेडवीटर हमें लोगों को, जो श्री गुरुदेव के अनुयायी हैं और उनके कुछ कार्य को विद्यानगत में करने का यतन करते हैं, वार वार एक ही वात को दुहराना पड़ता है, वारम्वार नाना प्रकार से उन वातों की ज़िक करना पड़ता है जो हमें सीपी गई हैं, क्योंकि लोग असावधान होते हैं और ध्यान नहीं देती। किन्तु जब मनुष्य स्वयं श्री गुरुदेव के सम्पर्क में आ जाता है, तो फिर उससे असावधान रहने की आंशा नहीं की जा सकती। उसके लिये केवल एक संकेत ही यथेष्ठ होना चाहिये, और यदि उसे प्रहण न किया गया। तो निश्चय ही वह दोहराया न जायेगा। इसका कारण यह नहीं कि श्री गुरुदेव एक अभिमानी शिक्षक हैं, किन्तु यह कि शिक्य अभी तैयार नहीं है।

महातमा ऋषियों की ऋषने शिष्यों की शिक्षा देने की विधि क्या है उसे समभ लेना चाहिये। वास्तव में वे लोग विरत्ने ही कभी स्पष्ट आहा। देने हैं। वहुत वर्षों पहिले जब में परीक्षा के लिये स्वीहत किया गया था, तब मेरा प्रश्न लग-

अग यही था कि "मुभे क्या करना चाहिये?" उत्तर में श्री नारदेव ने कहा था कि "यह खोज करना तुम्हारा अपना काम है।" तब उन्हों ते इस वात को इस अकार सपए किया ंकि 'मुस्रे यह भली प्रकार विदित है कि यदि में तुम्हें किसी कार्य के लिये कहूं तो तुम।तुरन्त ही करीगे। किंतु उस द्या में तुमको केवल शीव व तत्काल आज्ञा पालन के कर्म फल की ही प्राप्ति होती, और उस कार्य को करने का कर्म फल मुके प्राप्त होगाः में चाहता है कि वह तुम्हें प्राप्त हो। मेरी इन्ह्या है कि तुम स्वयम् अन्छे कार्य करो और अपने लिये अञ्छे कर्म बनाओ। उस विचार का जनक भीतुम्हें ही होना चाहिये, मुक्तेःनहीं ।" महान पुरुष स्पष्ट आज्ञा बहुत कम देते हैं। किन्तु बहुधा उनके किसी कथन से, अथवा उनकी दृष्टि आक् से हो मनुष्य यह विचार कर सकृता है कि किसी क्रिशेप कार्य में उनकी अनुमित्त है या नहीं। जो उनके-ब्रि-शेष करके महात्मा कुथुमि के—साथ रहते हैं, वेइन वातों पर शीवता से ध्यान देनासी ज जाते हैं और सदा किसी भी प्रकार के संकेत को प्रहण करते के लिये सद्देव तत्पर रहते हैं।

महात्मा मीर्य अपने इस वर्तमान जन्म के आरिमक काल में राजा थे, और वे राजाबा के स्वर में ही बोलते हैं। वे वहुधा स्पष्ट आहायें देते हैं, और यदि किसी कार्य में उनकी स्वीकृति नहीं होती तो वे इसे स्पष्ट कह देते हैं। महात्मा कुशुमि अपनी अस्वीकृति बहुत कम प्रकट करते हैं। महात्मा कुशुमि अपनी अस्वीकृति बहुत कम प्रकट करते हैं। उनके शिष्यों ने उनकी दृष्टि सेही सब कुछ समस लेना सोख लिया है, क्यों कि वे कमी किसी पर दोपारोपण नहीं करते। अस्तु, उनके शिष्य बहुत सावधानी से यह ध्यान रखते हैं कि उनके संकेत का क्या तात्पर्य है। जब उन्हें

कोई संकेत मिल जाता है तय वे जानते हैं कि चूक जाने पर यह संकेत फिर नहीं मिलेगा। इसे ग्रहण न किये जाने पर संभवतः कोई भी दोपारोपण ते। न होगा श्रीर न कोई हानि ही होगी, किन्तु उस शिष्य को दूसरे अवसर पर इस संकेत के पाने को सम्मावना कम हो जायेगी।

जोवन्मुक श्रोर मुक्तिमागं (The Masters and The Path ) नामक पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया है कि भिन्न-भिन्न महात्मा ऋषि अपने अपने शिष्यों को भिन्न-भिन्न प्रकार से शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा उनकी अपनी किरण ( Rays ) एवं उस कार्य-चेत्र पर निर्धारित होती है जिसका अनुसरण करने के लिये वे कर्मानुसार वाध्य हैं। मनु तथा महात्मा मौर्य के कार्यनेत्र में क्षत्रिय-गुण-प्रधान लोग होते हैं जो कि शासनकर्ताओं के किरए के होते हैं। जैसे कि जज, वकील, सैनिक, राजनीतिज्ञ इत्यादि । चोधिसत्व तथा महात्मा कुथुमि के कार्यचेत्र में ब्राह्मण-गुण प्रधान लोग होते हैं जैसे कि शिक्षक, उपदेशक, सुधारक इत्यादि । इनके अतिरिक्त अपनी अपनी विशेषताओं सहित पांच विशाल किरण और हैं, जिनमें से प्रत्येक का प्रधान एक चौहान होता है जिसने कम से कम छठवीं दोक्षा प्राप्त कर ली है। उनके नीचे बहुत से महात्मा ऋषि होते हैं। इस प्रकार, द्रशन्त के लिये, दूसरी शाखा ( अर्थात किरणे ) में महात्मा कुश्रमि का शिष्य बनना श्रनिवार्य नहीं। वह महात्मा दिल्वालकल के सम्पर्क में भी ह्या सकता है।

## छठवाँ परिच्छेद

### चार प्रावेशिक मार्ग

पूर्वीय देशों के धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि परीक्य-मारा पथ तक पहुंचने के लिए बार मुख्य मार्ग हैं। वे कहते हैं कि इस पथ की श्रोर किसी के श्राकर्षण का सबसे श्रधिक प्रयोग में त्राने वाला तरीका उन लोगों के सत्संग का है जो इस पथपर पहले से हैं। सत्संग के द्वारा मनुष्य इस पथकी महत्ता. सुन्दरता, श्रीर इस पर बलने की श्रावश्यकता को देख सकता है। एक उन्नतिप्राप्त शिष्य का प्रभाव केवल उसके फहे हुए शब्दों तक ही सीमित नहीं होता, वरन ऐसे व्यक्तियों का सम्पर्क ही बड़ा प्रभावशाली होता है। भारतवर्ष में इस सत्य की पूर्णतया स्वीकार किया गया है, जहां भिन्न २ स्तर पर, नाना प्रकार की शक्तियों से युक्त, बहुत से शिक्षक पाये जाते हैं, जिन्हें गुरु कहा जाता है। प्रत्येक गुरु की अपनी एक शिष्यमगडली होती है, और वह गुरु अपने विचारों के श्रनुसार उन्हें तत्वज्ञान की शिक्षा देता है, कभी जप करने के लिये मन्त्र देता है और कभी ध्यान करने तथा योगाभ्यास की विधिवतलाता है। किन्तु उन लोगों को इन वार्तो से उतनी विशेष सहायता नहीं मिलती जितनी उनके निकट सम्पर्क में रहने से मिलती है, अधिक महत्व-पूर्ण वस्तु तो गुरु का सान्निध्य ही होता है। यदि गुरु परिवाजक है और एक स्थान से दूसरे स्थान का भ्रमण रता रहता है, तो शिष्य मण्डली उसके साथ साथ जाती है, जिस प्रकार ईसामसीह के शिष्य उनके साथ-साथ पैलेस्टाइन में घूमा करते थे। यदि वह गुरु एक ही स्थान पर रहता है, तो शिष्य उसे वहीं खेरे रहते हैं च्रीर उसके चरणों में वैठ कर उसके झानपूर्ण प्रवचन को मुनते हैं। किन्तु उन्हें उसकी शिक्षा द्वारा इतना लाभ नहीं होता जितना उसके सत्संग द्वारा होता है।

यह किया निवान्व वैद्यानिक है। गुरु के सुन्म शरीर, शिष्यों के सूक्ष्म शरीर से अधिक उच श्रेणी के कम्पनों के जनक होते हैं, क्योंकि शिष्य गुरु को अपेक्षा वहुन समय के पृथात अपने सांसारिक जीवन से जहाँ का कंपन वहुत विम्नस्तर के होते हैं, बाहर आया रहता है। शिष्य अपने गुरु के समान स्वार्थभावना से नितानत मुक्त नहीं होते। इन्हें अपने जीवन की चागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिये और अपने दोवों को समक्त करके उन्हें दूर करते पत्रं गुणों की बुद्धि करने का हुढ़ निश्चय कर लेता चाहिये। संतेष में, इन्हें अपने संपूर्ण चरित्र में परिवर्तन करना चाहिये जो वहुत भीमा और कृष्ट्साध्य कार्य होता है। गुरु के लगातार सम्पर्क में रहने की परिपाटी दारा इस कठिन कार्य में असीम सहायता मिलती है, क्योंकि गुरु ने अपने श्रवमुणों का नाश करके गुणों की वृद्धि कर ली है। उसके इस कम्पनों का प्रभाव शिष्यों पर स्रोते जागते निरन्तर पड़ता रहता है श्रोर वे इन कम्बनों के साथ एकलय होकर सद्। इन में त्रवीन रहते हैं। भ्रोतिक विवास में यह सिद्धान्त अलीभांति परिचित् हैं। यदि आप दो ऐसी टाइमपीस बहुियों को साथ-साथ रख दें जो एक चाल से न चलती हों, तो जो घड़ी तेज होगी वह कमशा दूसरी को या तो अपने साथ चला लेगी अथवा उसे बिल्कुल बन्द ही कर देगी।

भुरीह्यमाण प्रश्नपुर प्रवेदा करने का दूसरा मार्ग इस निवाय की शिक्षात्रों का अवण या अध्ययन करना है। जिस मनुष्य की इस-एक विषय में रुचि होती है वह उच कोटि को इन शिक्षाओं में से कुछ को प्रहरा कर लेता है; यह शिक्षा उसके अन्तः करण में बैठ जाती है और तब सह अपनी आकांक्षा को पूर्ण करने के लिये शीव ही इस विषय की ओर भी अधिक खोज करता है। यह सेरा निज का अनुभव था। मैंने "ऋध्यात्म जगत्" (The Occult World) नामक पुस्तक पढ़ी और तुरन्त हो यह निश्चय कर लिया कि 'यदि यह सब सत्य है—जिसका सत्य होना स्पष्ट ही है-यदि इन महान् व्यक्तियों का श्रस्तित्व विद्यमान है, श्रीर वे हमारी सेवायें प्रहण् करने एवं हमें अपना अमूख्य ज्ञान देने के लिये तैयार हैं, तो मैं निश्चय ही उनके सेवकों में से एक वर्नुगा। इस शिक्षा का जितना श्रंश मैं प्रहर्ण कर सकता हूं उसे चुन ऌंगा, और आज से मेरे लिये एक मात्र कार्य यही होगा कि भैं उस स्थिति पर पहुंच जाऊ ।" यह सच है कि ऐसे हजारों मनुष्य हैं जो इस शिक्षा को सुनते और पढ़ते हैं किन्तु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह प्रश्न मनुष्य के पूर्व जन्मी के अनुभव स्रो सम्बन्ध रखता है। यदि मनुष्य पूर्व जन्मी में सत्य के सम्पर्क में आया हा और इसकी सुन्दरता व यथार्थता पर विश्वास किया हो, तभी इस जन्म में जब सत्य उसके सामने आता है तो तत्काल ही उसे यह विश्वास हो जाता हैं।कि सह सत्य है।

हममें से बहुतों के। यह बात विस्मयज्ञन अतीत होगी कि बहाविद्या की पुस्तक पढ़ने वाले प्रत्येक व्यक्ति भें परिवर्तन नहीं हो जाता। ब्रह्मविद्या (शियोधोर्फ़ा) एक श्रद्धत शिक्षा है, यह वहुत सी समस्यात्रों का समाधान करती है, श्रीर तव भी श्राप, यह जानते हैं कि जब कभी भी श्राप श्रपने मित्रों के। इसकी पुस्तके पढ़ने के लिये देते हैं तो उनमें से श्राधे लोग उन्हें यही कह कर लौटाते हैं कि 'सचमुच यह वहुत ही रोचक हैं," किन्तु सच वात तो यह रहती है कि वे उन्हें विट्कुल ही नहीं समभ पाते। मनुष्य की वर्तमान् बुद्धि उसके पूर्व श्रध्ययन का ही फल हैं। जितना ही श्रधिक उसने पहिले किसी वस्तु को जाना है उतना ही श्रधिक वह उसे श्रव समभ सकेगा। प्रत्येक पुस्तक के विषय में हमारा यही श्रनुभव है। जिस पुस्तक को लगभग वीस वर्ष पहिले पढ़ा हो उसे श्रव फिर पढ़िये श्रीर देखिये कि श्राप उसमें पहिले से कितनी श्रियं सुन्दरता देख सकते हैं। उसमें श्राप उतना देख सकते हैं देखने की जितनी शक्ति श्रापने उपार्जन की है।

तोसरी विधि जो कभी कभी परीच्यमाए पथ तक पहुंचा देती है, वह हिन्दु शास्त्रों के अनुसार ज्ञान युक्त चिन्तन है, अर्थात् केवल गहन विचार द्वारा ही मनुष्य यह देख सकता है कि विकासकम की एक योजना है और इस योजना की पूर्णक्ष से जानने वाले उन्नत व सिद्ध पुरुष विद्यमान हैं, एवम् कोई न कोई ऐसा मार्ग अवश्य है जिसके द्वारा वे महान् पुरुष उस पद तक पहुंचे हैं। जो मनुष्य इस प्रकार के विचारों द्वारा इस निक्चय पर पहुंच जाता है वह इस पथ की खोज करने का यल करने लगता है; किनु इस विधि द्वारा पहुंचने वाले लेगा वहुत थोड़े हैं।

चौधी विधि सद्गुणों पर अभ्यास करने की है, जो कुछ

वातों में सब से महत्वपूर्ण है। इस विचार की एक साधारण ईसाई बहुत प्रशंसा करेगा, क्योंकि उसका विश्वास श्रिविकतर यही होता है कि भला वनना ही एकमात्र त्रावश्यक वस्तु है। परन्तु ब्रह्मज्ञानी यह जानता है कि पवित्रता या साधुता का जिसे त्राज श्रंतिम ध्येय माना जाता है, ईसाई धर्म के आरिम्मक काल में केवल पहला कदम समभा जाता था। सेंट क्लीमेंट इसके वारे में निर्मी-कतापूर्वक कहते हैं कि पवित्रता केवल एक अभावसूचक राण हैं जोकि मुख्यतः अन्तर्दृष्टि के लिये ही मृत्यवान् है। इसे पाने के पश्चात् यह योग्यता आ जाती है कि श्राप उस ज्याति की प्राप्ति की तैयारी करने के लिये शिक्षा प्रहण कर सकें जो कि दूसरी श्रेणी कही जाती है। इसके पश्चात् आप तीसरी श्रेणी में पहुँचते है जिसे सिद्धावस्था कहा जाता है। इस विषय में सेंट पॉल का यह कथन आप की स्मरण होगा कि "हम ज्ञान की वातें उन्हीं लोगों में करते हैं जो सिद्ध हैं। दूसरों में नहीं।

यह गुण इस पथ के आरम्भ तक पहुँचा देता है क्योंकि जिस मनुष्य ने चहुत जन्मों तक पिंचल क्षीवन तो विताया हो, फिर भी सम्भव है कि पिवेल जीवन द्वारा उसकी वृद्धि विकसित न हुई हो, किन्तु पिवल जीवन के फल स्वरूप उसमें अन्तः करण की जागृति होगी। उसके द्वारा वह किसी ऐसे हानी पुरुषों के निकट पहुँच जायगा जो श्री गुरुदेव के किसी सेवक के चरणों तक पहुंचा देना जानता है। तथापि यह वात स्वीकार की गई है कि इस विधि द्वारा सफलता प्राप्त होने में-हज़ारों वर्ष व अनेक जन्म व्यतीत हो जाते हैं। जो मनुष्य गुणों का अभ्यास ते। करता है

फिन्तु अप्रनी वृद्धि का विकास नहीं करता वह अस्पि अंत में इस पथ तक पहुँच जाता है। किन्तु उसकी प्रगति यहत ही भ्रीमी होती है। यदि वह सेंट पीटर के प्रशास्त्री की मान कर गुणां के साथ साथ शान की भी खुद्धि करें तो उसका बहुत समग्र विनष्ट होने से बच जारे।

## सातवाँ परिच्छेद

#### ः साधनः चतुष्टयः

"इस पथ पर पहुँचने के लिये इन कार साधने। का वर्षनः किया गया है।

विवेद (Discrimination) वैराग्य (Disirelessness) संदाचार (Good Conduct) प्रेम (Love)

लेडवीटर—विभिन्न धर्मों में इन साधनों का वयान वारम्बार श्राया है-किन्तु इनका उपरोक्त श्रमुवाद पहिले दिये गये प्रत्येक श्रमुवाद से किंचित भिन्न हैं। प्रथम साधन विवेक के सम्बन्ध में तो बहुत थीड़ा भेद हैं। मैंने पहले हो उन शब्दों की स्पष्ट कर दिया है तो हिन्दुओं श्रीर वौद्धों द्वारा इसी श्रथ में व्यवहार किये जाते हैं। मैंने यह भी वता दिया है कि किस प्रकार ईसाई लोग भी कनवर्शन (Conversion) शब्द का व्यवहार इसी श्रथ में करते हैं, श्रीर किस प्रकार शिष्य की देहाभिमानी व्यक्तित्व (Personality) श्रीर जीवातमा (ego) में एकत्व स्थापित करना चाहिये। सत्यमाग पर पहुँचने के लिये मसुख्य की श्रामें चलकर फिर इसी प्रकार से जीवातमा (ego) श्रीर श्रातमा (Monad) में एकता स्थापित करनी पड़ती है। जीवातमा, श्रातमा को ही एक श्रंश है जी कि उच्चमनोलोक पर उतारा गया है। अनुभव एकत्रित करने के अभिप्राय से यह जीवातमा नीचे के लोकों पर उतरता है और वहाँ के कम्पनों (Vibrations) की ग्रहण करता और उनको सीखता है जिनका अनुभव आत्मा (Monad) अपने निज के लोक पर रह कर नहीं कर सकता। अस्तु, कम से जीवातमा को यह सीखना होता है कि वह आत्मा का ही एक अंश है, और उसी के लिये उसका अस्तित्व है। जब इस वात का पूर्णतया अनुभव हो जाता है तभी मनुष्य पाचवीं दीक्षा लेने का अधिकारी हो जाता है और जीवनमुक्त पद को एहँचता है।

इन दोनों दीक्षाओं (पहली और पांचवीं) के लिये तैयार होने की यही ठीक परिभाषा है। पहिली दीक्षा की तैयारी के लिये ते। यह आवश्यक है कि मनुष्य के देहा-भिमानी व्यक्तित्व ( Personality ) श्रौर जीवातमा ( Ego ) में एकता हो, श्रौर स्वयं जीवात्मा ही देहाभिमानी व्यक्तित्व द्वारा कार्य करे, अन्य कोई नहीं; फिर पांचवीं दीक्षा के तिये जीवात्मा में ऐसी कोई वात न हो जो श्रात्मा (Monad) हारा अनुमोदित और प्रेरित न हो। जब कभी यह आत्मा यहां नीचे के लोक में हमारे जीवनकी स्पर्श करता है तब मानें। वह एक देवता की तरह ऊपर से अवतरित होता है। दीक्षा के सब अवसरों पर वह नीचे लोकों पर प्रकाशित होता है और क्षणभर के लिए वह जीवात्मा के साथ उसी प्रकार एक हो जाता है जैसे जीवन्मुक्ति व्राप्त होने पर वह स्थायी रूप से यह एकत्व स्थापित कर लेता है। कुछ दूसरे अवसरों पर भी यह आतमा नीचे उतरता है, जैसे कि 'त्राल्कियोनी के पूर्व जन्में। के वृत्तान्त' (The Lives of Alcyone) नामक पुस्तक में इसका

चर्णन किया गया है जब कि अव्कियोनों ने भगवान् बुद्ध के सन्मुख प्रतिज्ञा की थी।

उपरोक्त किसी न किसी उपाय द्वारा मनुष्य "विवेक" की प्राप्त करता है-श्रर्थात् वह यह जानने लगता है कि कीन सी वस्त अनुसरण करने योग्य है और कान सी नहीं। तब उसे प्रतीत होता है कि अब उसे अपने में दूसरे गुण का विकास करना होना जिसे श्री गुरुदेव यहाँ पर 'वैराग्य' (Disirelessness) कहते हैं। श्रीमती वेसेंट ने पहिले इसका अनुवाद श्रनासक्ति ( Dispassion ) या उदासीनता (Indifference) शब्द से किया था। हिन्दु लोग इसे "वैराग्य" कहते हैं, जिसका अर्थ कर्मफल के प्रति उदासी-नता है। भगवान दुद्ध का वर्णन इससे किंचित भिन्न है। इस दूसरी श्रेणी के लिए वे पाली शब्द 'परिकाम' ( Parikamma) का उपयोग करते हैं। 'कमें' या 'काम' का अर्थ सदा 'कार्य करना' हाता है, और परिकाम का अर्थ 'कार्य करने की तैयारी' है। ब्रस्तु, भगवान् वुद्ध इस दूसरी श्रेगी की 'कर्म करने की तैयारी' कहते हैं। इस श्रेणी में इस वात के। श्रधिक महत्व दिया गया है कि कर्म-यथार्थता के लिए ही करना चाहिए, इसके द्वारा श्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए नहीं। इस वात से मिथ्या वेाध नहीं होना चाहिए। वहुत से लोग कर्मफल के प्रति उदासीनता का त्रर्ध यह लगाते हैं कि मनुष्य की अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए, चाहे उसका प्रभाव दूसरे पर कैसा ही क्यों न पड़े। जैसे कि इस पुस्तक में भी हम यह वाक्य पायेंगे कि "जो उचित है उसे अवइय करो, जो अनुचित है उसे कभी न करे।' परिणाम चाहे जो भी हो। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि लोग अपनी इच्छा- नुसार कार्य करते रहें, श्रीर उनके उस कार्य का दूसरें। पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका कुछ भी विचार न करें। वास्तव में ते। यह प्रभाव ही वह वस्तु है जो कार्य के उचित अथवा अनुचित होने का निश्चय करता है। श्री गुरुदेव का शिष्य अपने कार्यद्वारा स्वयं अपने पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में ते। नहीं सोचता, किंतु दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में अवस्य सोचता है।

तोसरा साधन यहां पर 'सदाचार' कहा गया है जिसमें छः नियमें। का समावेश है, जिसे हिन्दु लाग 'पट् सम्पत्ति' कहते हैं। भगवान् बुद्ध ने पाली भाषा में इसे 'उपचार' (Upachāra) कहा है । इसका अर्थ 'आचार' ( Conduct ) की अपेक्षा 'सचेतता' ( Attention ) अधिक उपयुक्त है-अर्थात् मनुष्य की पट्न संपत्ति के छुत्रों गुणों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इस पुस्तक की आगे पढ़ने से हम इन गुणों के विषय में महात्मा कुश्वमि के वर्णन को भी शीव ही देखेंगे। भगवान वुद्ध ने इन छु: गुणों का वर्णन इस प्रकार किया है : सम (शमन)-त्रर्थात् मने।नित्रहा दम (दमन ) त्रर्थात् इन्द्रियनित्रहः डपरित अर्थात् विरितः, तितिक्षा अर्थात् धेर्यः, समाधान त्रर्थात् निष्ठाः, साद्धाः, त्रर्थात् श्रद्धाः। मैने इन शब्दों का मुख्य-मुख्य शब्द-कोषों में देखा था, श्रीर इनका श्रनुवाद डच वैद्धि साधु, हिकाङ सुमंगल थिरो से करवाया था जो उस समय दक्षिण वाद्ध मठ के प्रधान थे। यह अर्थ वैद्धः धर्म के उस मठ में प्रचलित इन शब्दों की परिभाषा को भी व्यक्त करता है।

उपरोक्त शब्द इस पुस्तक में दिए गए अनुवाद से

कुछ भिन्न हैं। 'विरति' ( Cessation ) शब्द का श्रनुवाद इस पुस्तक में 'सहिष्णुता' ( Tolerance ) किया गया है, वर्योक विरति शब्द का भावार्थ यही है कि कट्टरता श्रीर अन्धाविष्यास से हुटकारा पार्थे और इस विचार का दूर करें (क हमारा मार्ग दूसरों के मार्ग से इत्तम है यह कि कोई न कोई संस्कार या कर्मकांड करना अवश्यक है। 'धैर्य' (Endurance) का अर्थ दूसरे रूप में 'प्रसन्नता (Cheerfulness) ही है। निष्ठा (Intentness) का अर्थ एकात्रता और समता है-अर्थात् मनुष्य के। चाहिए कि अपने समस्त जीवन का अपने लच्य के केन्द्र में ही स्थित रखे और इस तरह से इसका तात्पर्य 'हृहता ( Steadi- / ness ) से भी है। 'श्रद्धा' का तालपर्य अपने गुरु में एवं स्वयं ऋपने में विश्वास रखने से हैं। दोनों ही स्थानों पर गुण्ता एक ही जैसे हैं, किन्तु भगवान् इह ने इनका वर्णन ज्ञानकी आवश्यकता के अनुसार किराहै, और भगवान् मैंबेय एवं महामा कुधुमि ने प्रेम की आवश्यकता के अनुसार उन पर जार दिया है। अविकशेन को शिक्षा देते समय उन्हों ने प्राचीन शब्दों के शाब्दिक अहुवाद की अपेक्षा उनके व्यावहारिक अर्थ की अधिक लच्च रेरिखा है। श्रंतिम सावन यहां पर 'प्रेम' कहा गया है। संस्कृत में इसे 'मुमुक्ष्त्व' कहा है, जिसका श्रर्थ जीवन-मरण के चक ( श्रावागमन ) से मुक्ति एवं परब्रह्म के साथ एकता की उत्कर लालसा है। भगवान बुद्ध अपनी व्यवस्था में इसे 'अनुलोम' (Anuloma) कहते हैं, जिसका अर्थ 'श्रनुक्रम' ( Direct order ) अथवा क्रमानुगत Succession) है। उनका तात्पर्य यह है कि दूसरे साधनों का विचार कर लेने के पश्चात् मनुष्य की नीचे ही लोकों की

परिमितता (Lower Limitations) से छुटकारा पाने की तथा ब्रह्म से एक हो जाने की अभिलापा श्रवश्य करनी चाहिये ताकि वह दूसरों को सहायता कर सके।

अव अल्कियोनी आगे कहते हैं:--

'श्री गुरुदेव ने इन में से प्रत्येक साधन के विषय में मुझे जो कुछ कहा है वह मैं आपको बताने का प्रयस करूंगा।"

#### द्वितीय खण्ड

# विवेक

## आठवाँ परिच्छेद

#### जीवन के सत्य और असत्य लक्ष्य

लेडचोटर—स्रव हम मूल पुस्तक का प्रथम भाग लेते हैं।
"इन साधनों में प्रथम स्थान विवेक का है। सत् और असत् में
भेद पहचानना ही सामान्यतः विवेक कहलाता है और विवेक ही
मनुष्य को इस पथ पर प्रवेश कराता है। इतना तो इसका अर्थ है ही,
इससे भी अधिक इसका अर्थ है। विवेक का साधन इस पथ के केवल
आरम्भ में ही आवश्यक नहीं है विलेक इस पथ के पग-पग पर, प्रति
दिन, अन्त तक इसका पालन करना पड़ता है।"

उपर के अन्तिम कुछ शब्द उन कठिनाइयों को ठीक तौर पर प्रगट करते हैं जो उन लेगों में से अधिकतर के मार्ग में आती हैं जो इस पथ की महत्ता व सुंदरता की देख कर इस पर चलने तथा श्री गुरुदेव के चरणों में आने के अभिलापी हैं। वे सभी व्यक्ति भले, उत्सुक, व परिश्रमों हैं, किन्तु उनका देहाभिमानी व्यक्तित्व (Pesonality) स्वेच्छा-चारी होता है और उन्हें जनमत के भारी वेस्स का भी सामना करना पड़ता हैं, जैसे कि मैंने पहिले स्पष्ट कर दिया है। इसके साथ ही यह सत्य है कि मानव जाति स्रमी चौथी परिक्रमा (Fourth Round) के मध्य से थोड़ा ही ज्ञागे वहीं है ज़ौर मनुष्य इस समय वहीं करने का सपरिश्रम प्रयक्त कर रहा है जो सातवीं परिक्रमा (Seventh Round) के अन्त में सुगमता से किया जा सकेगा। जो लोग उस समय तक उन्नति करते जायेंगे, उनके स्थूल सरीर, वासना शरीर ज़ौर मानसिक शरीर के तत्व आज के हमारे शरीर के इन तत्वों से कहीं अधिक उन्नत होगें जो हमें वर्तमान में प्राप्त है। उनके ऊर्ध्वगति वाले सारे चक्क (Spirille) पूर्णक्रपण सिक्तय हो जायंगे केवल आधिक मात्रा में ही नहीं; ज़ौर उस समय उनके चारो तरफ की शक्तियाँ आज के तरह विद्यकारी न होकर सहायक रहेंगी।

महात्मागण हमारी त्रोर हैं त्रौर उनकी शक्तियाँ हमारी सहायता करती हैं। विकासकम की शक्ति, गित में मंद होने पर भी, हमारे पक्ष में ही है, त्रौर भविष्य में भी हमारे साथ है; किन्तु वर्तमानकाल इस प्रकार के कार्य के लिए एक बहुत ही कठिन समय है। पांचवीं परिक्रमा (Fifth Round) के मध्य में वे व्यक्ति, जिनका प्रभाव विपरीत दिशा में जा कर त्राज हमारे मार्ग में कठिनाई उत्पन्न कर रहा है, वे राह से किनारे कर दिये जायेंगे, त्रौर किर हमारे सहगामियों के त्रितिरक्त त्रौर कोई वाकी न रहेंगे। श्रतः सातवीं परिक्रमा में सभी वातें श्राध्ययंजनक रूप से सरल हो जायेंगी। तव मनुष्य वाह्य जगत् में भी उन सभी खिवधात्रों के साथ रह सकेंगा जो त्रभी किसी आश्रम में एक त्रात्मोन्नति किये हुये व्यक्ति की श्रध्यक्षता

में रह कर ही प्राप्त हो सकती हैं। कुछ मनुष्य यह सोच सकते हैं कि 'तब क्यों न हम सातवीं परिक्रमा के समय तक प्रतीक्षा करें ?" हम में से वहुत से मनुष्य पिछले वीस या तीस हज़ार वर्षों से ब्राराम व सुखपूर्वक ब्रागे की वहें चले जा रहे हैं, और वे लोग जिनके हृदय में उन्नति करने की तथा संसार की सहायता देने की तीव लालसा नहीं है और भी लाखों वर्षों तक इसी पुरानो मंद गति से चलते रहेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्त में जाकर उनका कार्य वहुत अधिक सुगम हा जायेगाः किंतु जा लाग वर्तमान में कठिनाइयों की केल रहे हैं, उन्हें विकासकम के कार्य में सहायक बनने के लिए असाधारण अवसर मिल जायेंगे श्रौर वे श्रपने उस कम के सहायक वनने का श्रेय पातं करेंगे। उस क्रिश्चियन भजनः का स्मर्स कीजिये जिसमें यह वताया गया है कि कैसे एक मतुष्य जब स्वर्भ के। गया तब अपने के। सबसे भिन्न प्रकार का पाकर विस्मित हुआ कि वात क्या है। अंत में वह काइस्ट से मिला और ऐसा होने का कारण पूछा। उत्तर में काइस्ट ने कहाः.

"में जानता हूं कि तूने मुभमें विश्वास किया है और मेरे द्वारा ही तूने जीवन-शक्ति प्राप्त की है, किन्तु वे प्रकाश-मान तारे जो तेरे ताज पर चमकने चाहिये, कहां हैं ?"

"यह मनुष्य-समुद्राय जो त् सामने देख रहा है, उनके माथे पर जो रत चमक रहे हैं, ये रत्न इन्हों ने प्रत्येक आत्मा को मेरे पास लाने के चिन्ह-स्वरूप पहने हैं।'

किश्चियन धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि जी वुद्धि-मान लोग हैं वे निर्मल स्त्राकाश में प्रकाश वन कर चमकेंगे। किन्तु जिन्हों ने यहुतों को सत्य की श्रोर लाया होगा, वे श्रनन्त काल तक न केवल तारे की तरह वने रहेंगे वरन् विशाल प्रकाशमान् सूर्य की तरह हज़ारों दूसरी श्रात्माश्रों के लिये प्रकाश, जोवन श्रोर शक्ति प्रदान करते रहेंगे। इन दे। प्रकार के मनुष्यों में श्रर्थात् एक वे जो अभी श्रपने कार्य का संपादन कर रहे हैं श्रोर दूसरे वे जो प्रवाह में धीरे-धीरे वहते हुए सातवीं परिक्रमा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनमें यही भेद है।

"तुम इस पथ पर प्रवेश करते हो क्यों कि तुमने जान लिया है कि इसी पथ पर अवसर होने से उन वस्तुओं की प्राप्ति होगी जो कि वास्तव में प्राप्त करने योग्य हैं। अज्ञानी मतुष्य धन व सत्ता की प्राप्ति के लिये कार्य करते हैं, किन्तु ये वस्तुयें अधिक से अधिक केवल एक ही जन्म के लिये होती हैं और इसी लिये असत् हैं। इन वस्तुओं से बहुत श्रेष्ट वस्तुयें विद्यमान हैं जो सत्य और स्थायी हैं। जब तुम एक बार उनकी झलक पा जाओंगे, तो इन दूसरी सांसारिक वस्तुओं की कभी इच्छा न करोंगे।

एनीवेसेंट—सत् और असत् का प्रश्न एक गम्भीर आध्यात्मिक प्रश्न है, किन्तु इस स्थान पर हमारा आशय उससे नहीं, क्योंकि प्रथम तो श्री गुरुदेव यह शिक्षा अहिक-योनी की दे रहे थे जी अभी एक अल्पवयस्क वालक ही थे, और इसरे यह शिक्षा उन्हें भुवलींक पर दी गई थी। ऐसे अवसरों पर श्री गुरुदेव मनुष्य के अविकसित मन और जीवात्मा की संवोधन करते हैं, अतः इस अवसर पर उन्हों ने अपनी शिक्षा इसी रूप में दी है जी एक वालक के अवि-कसित मन के उपयुक्त हो। उनकी जीवातमा चाहे जितना वयप्राप्त क्यों न हों, परन्तु उनके तीनें शरीर अभी अपनी वाल्यावस्था में ही थे, इसिलिए यह शिक्षा बहुत स्नीर प्रकार से दी गई थी तािक जब वह वालक अपने स्थूल शरी में पुनः प्रवेश करे ते। अपनी जाव्रत श्रवस्था में उस शिक्षा की पूरी तरह समभ सके।

यहां पर असत् शब्द का प्रयोग उन सभी वस्तुओं के लिए किया गया है जो दैवी (Divine) नहीं हैं, और जो इस हृश्य जगत में से गुज़र रही हैं तथा जो मनुष्य के त्रहंभाव से सम्बन्ध रखती हैं। इनमें वे उच्च वस्तुयें भी सम्मिलित हैं जिनका मनुष्य सांसारिक उद्देश्य-सिद्धि का ही साधन बनाता है। श्री गुरुदेव के भाव का अनुसरण करते हुए हम यह कह सकते हैं कि उन वस्तुओं के अतिरिक्त जो ईश्वर की इच्छा का ही एक श्रंश है, वाको सब वस्तुयें असत्य हैं। जो विवेक से काम लेते हैं वे सत्य वस्तुओं की पहचानते हैं, और इसीलिए वे ईश्वर की ही असली कर्चा सममते हुए उसकी इच्छापूर्ति के लिए निमित्तमात्र यनकर कार्य करते हैं। उनके लिये सांसारिक कार्यों की उपेक्षा करने का कोई संकेत नहीं है। मनुष्यों की अपना कार्य श्रीर भी अधिक सुचार रूप से करना चाहिए, निकृष्ट रूप से नहीं, क्योंकि वे ईश्वर के कर्मचारी हैं ब्रौर उसी का कार्य वाह्य जगत् में संपादन कर रहे हैं। गीता का कथन है कि "कर्म की कुशलता ही योग हैं शत्रीर ईश्वर (Divine ) के साथ एकता स्थापित करने के। ही येग कहते हैं। जिस मनुष्य के। इस एकता का भान हे। चुका है उसके कर्म काशलपूर्ण ही होंगे, क्योंकि वह स्त्रयं कर्म नहीं करता वरन् उसमें स्थित ईश्वर करता है। जब अर्जुन श्रीकृष्ण से युद्ध के वारे में प्रश्न कर रहे थे भगवान ने उत्तर दिया ं कि उन्होंने ते। स्वयं पहिले हो शत्रुत्रों की मार दिया है, ब्रोर कहा कि "इसलिए हे ब्रर्जुन तू केवल निमित्तमात्र वन कर युद्ध कर।"

श्री गुम्हेव कहते हैं कि उच वस्तु श्रों की देख लेने के पश्चात् किर दूसरी वस्तु श्रों की इच्छा नहीं रहतो। गीता के पाठक इस विचार से परिचित हैं, जिसमें यह कहा गया है कि:—

विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिनः । रसवर्ज्ज रसेाऽप्यस्य परं द्रष्ट्रा निवर्तते ॥ २—५९

त्रयात्—हेह स्थित संयमी पुरुष इन्द्रिगों के विषय से ते। निवृत्त हो जाते हैं, किन्तु उसमें विषय के स्वाद का वेश्य वना रहता है। परन्तु ब्रह्म का दर्शन होने पर उनमें रस का भान भी नहीं रहता। ब्रह्मदर्शन के पश्चात् मनुष्य को इन्द्रियविषयों की प्राप्ति की इच्छा का भी नाश हो जाता है।

लंडवीटर—यह सत्य है कि जिसने एक वार श्रिष्ठिक महत्व को वस्तुओं कें। देख लिया है उस के लिये छोटी वस्तुओं में कोई रस नहीं रहता श्रोर विल्कुल यही वह वास्तिवकता हैं जो उन्हें विषयों के पांछे मटकने से रोकती है। वहुवा लेग कार्य श्रोर कारण के उलभनों में पड़ आते हैं श्रीर सीचते हैं कि निकृष्ट वस्तुओं के प्रांत उदासीनता का वहाना करने से ही मनुष्य तत्काल उच्च पद पर पहुँच जाता है। यह बात उनके श्रनुसार श्रच्छी होने पर भी सत्य नहीं है क्योंकि यह उच्च व श्राध्यात्मिक वस्तुओं से विपरीत है। वैराग्य के सम्बन्ध में फैले हुये ग्रम का हो यह एक दूसरा रूप है। वहुत से लोग इस प्रकार के वैराग्य के

ही श्रंतिम साध्य मान कर इसका श्रनुसरण करते हैं श्रोर भ्रम से यहीं सोचते हैं कि जीवन के प्रत्येक सुख की त्यागना और धरीर की नाना प्रकार का कप देना एक प्रशंसनीय कार्य है। यह विचार योरोप के 'प्यूरिटन' नामी कहर पंथियों (Puritan) के मत का ही अवशेप है जो किसो समय इक्ततैंड तथा यूरोप के और भी बहुत से भाग में फैला हुआ था। अधिक से अधिक कष्ट सहनाही उस प्यूरिटन धर्म का सार था। यदि कोई मनुष्य किसी भी प्रकार से सुखपूर्वक रह रहा हो ते। उसकी ऐसा प्रतीत होता था कि उसने निश्चय ही किसी दैवी विधान का उन्नह्नन किया है, क्योंकि उनके विचार में उसे जगत् में प्रसन्न रहने के लिये नहीं वनाया गया। उसका शरीर एक अधम वस्तु है जिसका प्रत्येक रीति से दमन करना चाहिये। यदि कभी किसी भी कार्य में इस शरीर ने सुख का श्रतुभव किया ता मानों निश्चय हो उसने अनुचित किया। यह निरी मूर्खता है, किन्तु इसका मूल उस सत्य से ही है जिसे इतना विकृत करके कहा गया है। वह सत्य यह है कि संसार में ऋधि-कांश लोग जिन वस्तुओं को अति सुखदायक मानते और उनमें प्रसक्षता का अनुभव करते हैं, उन वस्तुओं में उच जीवन के अभिलाणी महुण्य के। खुख का विचार तक नहीं त्राता, क्येंकि उनका लक्ष्य इन तुच्छ सुखें की अपेक्षा परमानन्द की प्राप्ति होता है।

घुड़दीड़, मधपान और ज़ुए जैसी वस्तुओं में सीसारिक मनुष्य अति सुस का अनुभव करते हैं, किंतु जिनका लस्य उद्य हैं उनकी इनमें कुछ भी रुचि नहीं रहती। नृत्य

तथा ताश खेलना इत्यादि मनेारंजन जा कुछ विशेष हानिकारक नहीं हैं, वे भी उनके। वर्चों के से खेल लगते हैं। जैसे, जब शिद्यु तीन चार वर्ष का होता है ते। उसे खिलानों के। त्याग कर ईट पत्थरों एवं गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता है। थोड़ा और वड़ा होने पर वह पतंग, लड्ड और गेालियाँ इत्यादि खेलना पसन्द करता है। जय यह और भी वड़ा होता है तो फिर वह इन वस्तुओं के प्रति भी रुचि नहीं दिखलाता और उसे किकेट तथा फुटवॉल जैसे परिश्रमी खेल रुचिकर लगने लगते हैं। वालक की ये सभी श्रवस्थायें जिन्हें वह पार कर लेता है, अपने-अपने स्थान पर उचित रहती हैं। जैसे जैसे उसकी श्रायु वढ़तो हैं, वह पहिले की मनेारंजक वस्तुश्रों के। त्यागता जाता है, यह सोचकर नहीं कि उसे उन वस्तुओं को छोड़ देना चाहिए, किन्तु केवल इसलिये कि ब्रय वे उसके लिए आकर्षक नहीं रहीं और उसने अपनी उन्नत श्रवस्था के श्रनुकूल वस्तुत्रों की खोज लिया है। किन्तु त्राप तत्काल ही यह सोच सकते हैं कि तीन वर्ष का एक नन्हा बालक वचपन के उपयुक्त वस्तुओं की अवज्ञा करने ओर कुकेट अथवा फुटवॉल खेलने की इच्छा करने से ही वड़ा लंडका नहीं वन संकता।

एक उन्नत मनुष्य उन बहुत सी वस्तुत्रों की परवाह नहीं करता जिन्हें साधारण मनुष्य आवश्यक समक्षते हैं। यदि सांसारिक मनुष्य अपना जीवन उस जिज्ञानु के जीवन की भांति विताना चाहेंगे जिसका कि ब्रह्मविद्या और जीवन की गंभीर समस्याओं के अतिरिक्त किसी वाहरी वस्तु में आसक्ति नहीं—जैसा हम में से बहुत लोग करते हैं—तो वे उसे असहा श्रमदायक पायेंगे। श्रीसत संसारी जन तो यह कहेंगे कि ऐसे व्यक्ति अन्य किसी वात की परवाह न करके सदा एक ही कार्य किया करते हैं। यह बात विव्कुल सच है, क्योंकि इस एक ही कार्य में बाकी सब कार्यों का समावेश हो जाता है। परन्तु हृदय में प्रति समय सांसारिक वस्तुओं के प्रति श्रासकि एखते हुये श्रनासक्ति का केंग्रल ढोंग करने से कोई मनुष्य उन्नत नहीं वन सकता।

, 'संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं—एक वे ''जो जानते हैं'' और दूसरे वे ''जो नहीं जानते;'' और यही ज्ञान ही वह वस्तु है जो कि अपेक्षित है। मनुष्य किस जाति का है और किस धर्म का अवलंबी है, ये वातें कुछ भी महत्व नहीं रखतीं।''

पेनीवेसेंट—यहां श्री. गुरुदेव एक स्पष्ट विभेद के विषय
पर प्रकाश डालते हैं। वे मनुष्यों की देा श्रेणियों में विभक्त
करते हैं—एक वे "जो जानते हैं और दूसरे वे "जो
नहीं जानते" श्राध्यात्मिक दृष्टि से यही वे। वड़े विभाग हैं।
प्रत्येक मनुष्य की स्वयं से ही यह प्रश्न करना चाहिये
कि वह इन देनों में से किस श्रेणी का है। दोनों श्रेणियों
में अनेक प्रकार के लोग सम्मिलित हैं, क्योंकि वाहरी
भिन्नता या भेद यहां पर कुछ अर्थ नहीं रखते।
वे "जो नहीं जानते" उन वस्तुश्रों की प्राप्ति के लिए
प्रयत्न करते हैं जिनका उपयोग केवल इस एक ही
जन्म के लिये होता हैं। किन्तु जिसने एक बार भी सत्य
वस्तुश्रों की स्पष्ट भलक पाई है उसके श्रंतःकरण में केवल
एक ही इच्छा का उदय होता है कि वह ईश्वर के लिए
ही कार्य करे श्रोर अपनी तुच्छ शक्ति के श्रनुसार उसके

विशाल विकास योजना में सहायक वने । हम श्रपने शान के। इसी दृष्टि से परख सकते हैं कि विकास-योजना से उसका कुछ सम्बन्ध है या नहीं। केवल मस्तिष्क की विद्वत्ता, मनुष्य के। चतुर वक्ता श्रीर कदाचित् परोपदेश के याग्य ते। वना सकती है किन्तु ये सव श्रसत् हैं। सचा **झान ते। वहों है जिसे स्वयं अनुभव प्राप्त करके मनु**ष्य ने अपने जीवन का एक श्रद्ध वना लिया हो। बहुत से मनुष्य हर रात्रि के। सोने से पहिले कुछ समय शांति से वैठ कर अपने दिन भर के कार्यों की निरीक्षण करने का नियम बना लेते हैं। यह नियम बहुत लाभप्रद है। किन्तु ऐसा करते समय त्रापका न केवल श्रपनी भावना, कार्य श्रीर विचार का, वरन् श्रपने दृष्टिकीए का भी निरीक्षण करना चाहिये। यदि श्राप श्रपने कार्यों में लिप्त हो गये हों तो आपका समय सर्वधा व्यर्थ गया। किन्त्र. यदि त्रापने उन्हीं कार्यों के। दैवी कार्य का एक श्रंश समक कर "समर्पण" की भावना से किया है तो वे कार्य विवस्तप न होकर आपके सहायक हैं।गे।

"मनुष्य के लिये ईश्वर की योजना का ज्ञान ही वास्तव में महत्व की वस्तु है। क्योंकि ईश्वर की एक योजना है जिसे "विकासक्रम" कहते हैं। यह विकासक्रम इतना गौरवपूर्ण और सुन्दर है कि मनुष्य जब एक बार इसे देख लेता है तो उसके साथ सहयोग एवं इसमें अपने की सर्वथा लगाये विना रह ही नहीं सकता।

लेडवीटर-मनुष्यों का वह उत्साह जिससे प्रेरित होकर वे राजनैतिक आन्दोलनों एवं अनेक प्रकार के मादक वस्तु-ओं के निषेधार्थ उन संस्थाओं में सम्लित होते हैं जिनसे उनकी समक्त में संसार के। सहायता मिलती है, वह उत्साह उसके उच्चतम रूप में तभी व्यक्त होता है जब बह ईश्वर की विकास-ये।जना को देख पाता है, जिसे उसने अपनी सृष्टि के लिए यनाया है। वह देखता है कि यह योजना एक न एक दिन कार्य क्रप में परिएत होगी, किन्तु उक्त इच्छित कार्य की सम्पूर्णता कव होगी इसका निर्णय इसके लिये कार्य करने वाल व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर है। यदि सारा संसार कुछ सप्ताहा या वर्षों में ही इस व्यवस्था का जानने श्रीर इसमें सहयोग देने के लिए उत्साहित किया जा सके ते। अपनी सन्तानों के विषय में ईश्वर की सारी इच्छायें श्रित शीध प्री हो जायेंगी। पर्याध उन्नत न होने के कारण ही मनुष्य इस व्यवस्था को देखने में खेद जनक कप से असमर्थ हैं श्रीर इसी न्यूनता के कारण संसार में इतना क्रिश, इतना श्रन्याय श्रीर इतनी दुष्टता दीख पड़ती हैं

वहाविद्या के अनेक विद्यार्थी इस ईश्वरीय योजना के सम्बन्ध में कुछ जानते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने अभी इसे देखा है, किन्तु वे उन लेगों। के सम्पर्क में आये हैं जिन्होंने इस ईश्वरीय योजना की स्वयं देखा है और इसकें सहयोग देने के लिये उन्हें किस मार्ग पर चलना चाहिये। जब इसे पूर्ण क्षेण देख लेने का समय आजायेगा तब यह स्पष्ट हो जायगा कि इस उत्साह के वारे में जो कुछ कहा गया है वह सब सत्य है। संसार में लोग वहुधा ओज और उत्साह के साथ सुधार के कार्य की हाथ में लेते हैं, किन्तु जब तक वे विकासकाम की इस विशाल योजना को जान न लें

श्रौर यह देख न लें कि उनका कार्य इस योजना के त्रपुकुल हैं या नहीं, तव तक उनसे भूलें होनी साधा**र**ण वात है। वे ले।ग कुछ कार्यों की ब्रावश्यकता ब्रौर उसकी उपयोगिता से प्रभावित होकर अपने की उसमें लगा देते हैं। उदाहरण के लिये, जैसे वे मादक वस्तुर्क्षों के निपेध ग्रान्दो-लन में भाग लेते हैं इसलिये कि उन्होंने मद्यपान की त्रादत से उत्पन्न हुई भीपण हानि की देखा है, श्रीर समभा है कि यदि यह बुराई दूर हो जाये ते। संसार की दशा त्रनेक प्रकार से ऋत्यन्त ही सुधर जायगी। वे**इसे** ट्र करने का यल करते हैं, किन्तु लागें। की मद्यपान की इस वुराई व मुर्खता की त्यागने के लिये प्रोत्साहित करके नहीं, वरन इसकी विकी पर प्रतिबंध लगा कर, इसके संयम के लिये उन्हें वाध्य करके। इस उपाय से मद्यपान की इच्छा का उन्मूलन नहीं है।ता। केवल उनकी इच्छा की पूर्ण करना असम्भव कर दिया जाता है। में इस प्रतिबंध की व्यवस्था का क्षणमात्र के लिये भी विरोध नहीं कर रहा हैं। इसके पक्ष में कहने के लिये बहुत कुछ है। यदि हम संखिया त्रौर 'प्रसिक एसिड' नामक विप की विकी पर प्रतिबन्ध लगाना बुद्धिमानी समसते हैं, तो इस मद्यक्षपी विष की विक्री पर प्रतिवन्ध क्यों नहीं लगा सकते जा श्रकेले ही प्रथम दोनों विषें की हानि से भी कहीं श्रधिक हानि पहूँचाता है। मेरे कहने का तात्पर्य ते। केवल यह है कि इस प्रतिकार से रोग की जड़ का नाश नहीं होता। इसके द्वारा लोगों को द्वाव डाल कर सुधारा जाता है: समभा कर, विश्वास उत्पन्न करके नहीं।

ठीक इसी प्रकार जिन्होंने दलितवर्ग के भयंकर कछ

की देखा है, वे इस अत्यन्त ग्लानिपूर्ण लज्जा की दूर करने के लिये अनेक रूप से प्रयत्न करते हैं। किन्तु दुर्भाग्य से कुछ लोग यह सोचते हैं कि उनका एक मात्र उपाय घार क्रान्ति या अराजकता है। कोई उन्हें इसके लिये देाष नहीं दे सकता, क्योंकि उनके विचार में यह अपने भाइयों का कष्ट दूर करने का ही उपाय है, श्रीर वे इसे करते भी निःस्वार्थ भाव से ही हैं। ऐसी घटनात्रों में उनकी बुद्धि का ही देश होता है, उनके हृदय का नहीं। अपने साथियों की विपत्ति दूर करने के विचार से ही वे व्यक्तिगत त्याग और होनि सहन करते हैं। उन्हें जानना चाहिये कि मनुष्य के विकास की एक योजना है और इसके जानने के लिये उन्हें अध्ययन करना चाहिये ताकि उनका कार्य निःस्वार्थं होने के साथ ही वुद्धिमत्तापूर्ण भी हो सकें। यह विवेक की ही कमी है कि वे बुराई का केवल एक पहलू देख पाते हैं, और उसके निवारण के लिये कुछ ऐसा काम कर वैठते हैं जिससे वह दूर होने के बजाय श्रीर भी वढ़ जातो है।

"अस्तु, क्योंकि वह यह जानता है कि वह ईश्वर की ओर है, इसिलेने वह भलाई का समर्थन करते हुये बुराई का अवरोध करता है। उसका प्रत्येक कार्य विकासकम की सद्दायता के लिये होता है, अपने स्वार्थ के लिये नहीं।"

लेडवीटर—उन व्यक्तियों की पहचानने के लिये जी इस योजना का ज्ञान रखते हैं हमारे पास केवल एक मात्र कसौटी यह है कि वे सदा भलाई के पक्ष में रहते हैं और जिस वात की वह बुरा समभते हैं उसका अबरोध करते हैं। वे किस धर्म या किस जाति के हैं उन्हें पहचानने के लिये यह महत्व की वात नहीं है। जहां कहीं भी हम ऐसे मनुष्य की पाते हैं जो अपने उच्चतम आदर्श का भक्त है श्रीर जिसे बुराई समभता है उसका विरोध करता है, तो हमें समभ लेना चाहिये कि वह हमारा भाई है और ईश्वर के पक्ष में कार्य कर रहा है 'चाहे हम इसके कुछ कार्यों की पसन्द न करते हों तथा उसके कुछ कार्यों की ईश्वर के त्रिय लगने वाली न समभ सकें। ऐसे वहत से मनुष्य हैं जो विल्कल ही भले और अपने विश्वास के पक्के हैं, तथापि उनमें श्रनेक त्रुटियां रहती हैं। ये उत्सुक व श्रद्धालु इसाई मिशनरी लाग अपना सारा समय श्रीर सारी शक्ति, अर्थात् त्रपना सर्वस्व ही **त्रन्य जीवात्मात्रों के**। काइस्ट के पास लाने के लिये, अपने विश्वास के अनुसार, समर्पण कर देते हैं। फिर भी उनके विचार वहुत ही संकीर्ण व कट्टर हठ धर्मियों की तरह होते हैं। जिन लोगों का दिश्वास इनके विश्वास से कुछ वातों में भिन्न होता है उनके प्रति इनकी भावना कडवी, विरोधपूर्ण, त्रोर सिकय घृणायुक्त होतो है।

विशाल ऋषिसंघ ( The great Hierarchy ) के कार्यों के अनेक गुणों में से एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि ऐसे सभी विषयों में से इनके सदस्य, अच्छाई की निचाड़ कर ग्रहण कर लेते हैं और उनके बुराइयों की छोड़ देते हैं। उनके कार्यों में श्रद्धा और भक्ति से जो शक्ति उत्पन्न होती है, वे उस शक्ति का रक्ती रक्ती उपयोग करते हैं और उनकी बुराइयों की, जो इस लोक में श्रव्छाई की प्रगट होने में बहुत ही बाधक होती हैं, अलग कर देते हैं। बहुत सी किश्चियन समाजों की यह कहरता उनके हदय की दया और प्रेम को इतना

श्राच्छादित कर रखती है कि लोगों पर जो उसका प्रगट प्रभाव पड़ता है वह, कटुतापूर्ण हीहोता है। ऋपिसंब के सदस्य यद्यपि इस धार्मिक कहरता की अवांछनीय सम-भते हैं एवम् इसके द्वारा होने वाली बुराई की भी श्रीरों से श्रधिक जान सकते हैं, तथापि वे उसमें से श्रद्धा, प्रेम श्रीर द्या, श्रीर सिंदिच्छा से उत्पन्न हुई शक्ति की श्रलग कर उसका सदुपयाग करते हैं श्रीर उसका सारा श्रेय उसके उत्पादकों की दे देते हैं। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी भलाई के फलस्वरूप लाभ प्राप्त करेगा, किन्तु साथ ही साथ कर्म नियम के श्रनुसार उनके कोध व कहरता का फल भी उन्हों दो भोगना पड़ेगा।

हमारे अनुक्षण वात ते। यह हैं कि हम इनके साथ व्यवहार करते समय उदारता का परिचय दें और उनके दोषों की ओर ध्यान न देकर उनकी अच्छाइयों को ही देखें। श्री गुरुदेव के शब्दों में, जिस प्रकार हंस केवल मेाती ही चुगता है उसी प्रकार हमें भी, अधिकांश लेखों की भांति सर्वदा पराये छिद्रों को न हूंढ कर उनके अच्छे गुलों की ओर देखना चाहिये।

"यदि वह ईस्वर की ओर तो वह हममें से ही एक है। इस बात का किंचित भी महत्व नहीं कि वह अपने को हिन्दु कहता है या बीह, किश्चिम, कहता है या मुसलमान, हिन्दुरुयानी है या अंग्रेज, बीनी है या रुसी।"

पेनीवेसेंट—जिज्ञासु की यह उपरोक्त बात कभी नहीं भूलनी चाहिये, क्योंकि जब तक आप इसे आचरण में न लायेंगे तब तक उस पथ से बहुत दूर रहेंगे। वहां श्रापकी जातियामत के दिपय में केाई कुछ न पूछेगा, किन्तु प्रदन होगा कि श्रापने श्रपने चरित्र में कै।न कीन से गुणों का समावेश किया है। हम सब वारी वारी से भिन्न भिन्न जातियों में जन्म लेते हैं। वर्तमान में हम जो अपने का एक अमुक मृत जाति की अमुक उपजाति में उत्पन्न हुन्ना पाते हैं, वह इसीलिये कि हमें इस जाति के विशिष्ट गुणें की प्राप्ति की आव-श्यकता है, वे गुण चाहे जो भी हें। यह जाति हमें हे सकती है। तथापि वहुत से लोग साथ ही साथ इस उप-जाति (sub-race) की दुर्वलताओं की भी अपने में पुष्ट करने में लगे हैं। यह कहना संभवतः ठीक होगा कि 'ग्रपनी देाप निज्ञुत्ति च चरित्रनिर्माण के लिये जिल जाति सें हमने जन्म लिया है उसे छोड़ कर अन्य कोई जाति इस समय हमारे लिये इतनी उपयुक्त नहीं हो सकती' । किन्त् इसका ग्राशय यह नहीं कि यदि हम उदाहरण के लिये अंग्रेज़ हैं ते। अंग्रेज़ी तै।र तरीकीं की, दूसरों के तै।र-तरीकीं से, सदा ऊँचा समक्षें, श्रीर ऐसा यात रक्खें कि इसरों के तौर-तरों कभी भी उनके समान श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। विश्व को समता (Harmoney) कायम रखने में प्रत्येक जाति ग्रपना-ग्रपना निर्धारित कर्तव्य पालन करती है, और विश्व की पूर्णता में अपने अंश का थे। ग्दान देती हैं। ग्राप चाहे जिल जाति के हीं विश्व की समता (Harmoney) के जिस अंश का येग दान ग्रापको जाति के हिस्से में पड़ा है वह श्रापका इस समय सरलतम और अत्यन्त स्वाभाविक कार्य है। और इस कार्य, के कर लेने के पश्चात् ज्ञापके। फिर दूसरां कार्य ज्ञाने चल कर करना हे।गा। यदि लोग इस वात को समभ लें

तो उनका मुर्खता जनित जाति श्रमिमान श्रीर दूसरी जातियों पर श्राकेण करना बहुत कम हा जाय।

जब कमी में किसी की दूसरे के दोषों की श्रालेचिना इस भावना से करते हुए सुनतो हूं कि उसमें यह दोष उसके श्रंशेज़ या हिन्दुस्तानी होने के कारण है, तो मुक्ते फौरन यह भान होता है कि यह शालेचिक श्रभी तक श्रसत् (Unreal) की भ्रान्ति में पड़ा है। ठीक यही वात तव भी घटती है जब कोई श्रपनी व्यक्तिगत दुर्वलताश्रों की जाति-गत कह कर क्षम्य समक्षता है। श्रापको श्रपनी मूलजाति श्रीर उपजाति के श्रन्तर्गत सद्गुणों की प्राप्त करने का यत्न करना चाहिये न कि उसकी दोषों की। दृष्टान्त के लिये, हिन्दुस्तानियों की श्राध्यात्मिकता, श्रहिसा, सहिष्णुता, श्रोर श्रनासक कर्म करने की वेग्यता इत्यादि गुणों की प्राप्ति का यत्न करना चाहिये क्योंकि ये ही वे गुण हैं जिनकी प्रकट करने के लिये श्रायंज्ञाति के प्रथम कुटुम्ब की रचना हुई थी।

तथापि कमी कसी हम देखतीं हैं कि अनासिक के साथ साथ कार्य में वेपरवाही व असावधानता आ जाती है जो इस अमात्मक विचार से उत्पन्न होती है कि, जब मनुष्य की कमें फल के प्रति उदासीन ही रहना चाहिये, तो फिर कमें का महत्व क्या है ? किन्तु जी वात वास्तव में वाञ्छ-नीय है वह यह है कि कम्फल में अनासिक के साथ साथ कर्म में निपुणता भी होनीं चाहिये। अंग्रेज जाति के विषय में टीक उच्छी वात है। आम तीर पर वे लीग अपने कार्य में कुशल व सावधान होते हैं, किन्तु उनमें फल के लिये उत्तितत होने की संभावना यहुत रहती हैं, क्योंकि उनमें फल के लिये अनासिक े गुण का प्रायः अभाव रहता है। इस लिये हर एक व्यक्ति की उचित है कि वह उन गुणों की प्राप्ति का यत्न करें जिनका उसमें अभाव है। अपने अपने गुणों की रक्षा करते हुये ही हिन्दुस्तानियों की कार्यकुशनता का ओर अंग्रेज़ों की अनासिक का अभ्यास करना चाहिये। यदि इस प्रकार कार्य किया जाये तो जातिभेद भी सव जातियों के उत्थान का कारण वन सकेगा. क्योंकि फिर प्रत्येक जाति वृसरी जातियों से उन गुणों की सीख सकेगी जिनका उसमें अभाव होगा।

लेडवीटर—देशभक्त होना, अपनी जाति का गैरिव रखना, उसके प्रति अपना कर्चेब्य समक्षना, एवं उसकी सेवा करने के। सदा प्रस्तुत रहना, ये समी वहुत **अ**रुर्छा वाते हैं ! किन्तु इस वात का पूरा ध्यान रखिये कि आपकी अपने देश का प्रशंसा दूसरे देशों का छिद्रान्वेपण करके नहा। हमारा स्थाई सम्बन्ध सम्पूर्ण मानव जाति से ही हैं। हम विश्व के नागरिक हैं, किसी जाति विशेष के नहीं। तथापि देशभक्ति, पारिवारिक प्रेम के सदृश ही एक गुण है। किन्तु दोनों ही स्थानों पर हमें अपने इस 🗸 गुण के। इस अतिशयता तक नहीं ले जाना चाहिये कि उससे भलाई के बदले बुराई उत्पन्न हो जाये । सचा पारिवारिक स्नेह एक अति श्रेष्ट वस्तु है, परन्तु इसी गुण की अतिशयता के कारण मध्यकाल के डाकू सरदार अपने परिवार के। धनी वनाने के लिये दूसरों की हत्या तंक किया करते।थे। इस, प्रकार उनका यह गुण अवगुण वन गया था। ठीक इसी प्रकार देशभक्ति भी श्रेष्ट गुण है, किन्तु यदि इसके अतिशयता से आप करते हैं।

तो यह बुराई वन जाती है। हाँ, यदि आप अपनी जाति की कुछ भलाई दूसरों की हानि पहुँचाये विना ही कर सकें, यदि आप अपने की जाति का योग्य सदस्य प्रमाणित कर सकें तो आप की अपने कार्य में सन्तोष का कारण हो सकता है। ठीक यही वात धर्म के सम्बन्ध में भी है। हम सभी पूर्वजन्मां में प्रायः अनेक वड़े घड़ें धर्मों के अनुयायी रह खुके हैं। प्रत्येक धर्म में किसी न किसी विशेष गुलों पर अधिक जीर दिया जाता है, और सभी गुण मानव जाति की उन्नति के लिये आवश्यक हैं।

''जो लोग ईश्वर की ओर हैं वे यह जानते हैं कि वे यहाँ क्यों आये हैं, और उन्हें क्या करना चाहिये, वही करने का वे प्रयक्ष भी करते हैं। अन्य सब लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिये, इसीलिये वे बहुधा मुर्खतापूर्ण कार्य किया करते हैं?'।

लेडवीटर—यहाँ पर भगवान वुद्ध के उस उपदेश की भलक मिलती है कि सब बुराइयां अज्ञान से उत्पन्न होती हैं। यह तत्व कि अज्ञानी जन ही वहुधा मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, इस बात को स्पष्ट करता है कि पतित मनुस्य उपेता या पृणा का नहीं वरन दया का पात्र है। अधिकतर लोगों का विचार ऐसे मनुस्य के प्रति यही रहता है कि यह मनुष्य केवल अपनी भलाई के लिये—जैसा कि वह स्वयं भी सोचता है—स्वार्थपूर्ण कार्य कर रहा है। किन्तु यह सोचते समय लोग सचाई के प्रति उसकी अज्ञानता को मूल जाते हैं। उदाहरण के लिये कुछ वड़े धनाह्यों को लीजिये जिन्होंने कितनी ही छोटे छोटे व्यक्तियों को वेकार वनाकर उन्हें भिक्षुक बना दिया और अपने लिये थोड़े समय के लिये ऐथ्वर्य संचित कर लिया। जिन लोगों की जीविका

इन्हें। ने छीन ली है, वे इन्हें के। सते हैं श्रीर कहते हैं कि यह ले। गिकतने स्वार्थी व कूर हैं।

ठीक है, किन्तु उर्नके ऐसा होने का कारण केवल उनका अज्ञान हो है। ऐसा मनुष्य ठीक वही काम फरता है जिसे करने का उसने संकल्प कर लिया है। दूसरों के। वह इसलिये नाश कर देता है कि उसकी ्र सम्म में इस सारे व्यापार के। वह स्वयं ऋधिक सुचारु रूप से कर सकेगा। कदाचित् कार्य का संपादन वह दूसरों से अञ्जा कर ले और साथ ही अपनी भाग्यवृद्धि भी कर ले, किन्तु वह कभी भी यह कार्य करने को तैयार न होता यदि वह यह जानता होता कि दृसरों की हानि से कहीं अधिक हानि वह अपनी ही कर रहा है, और अपने भविष्य के लिये ऐसे कर्मी का निर्माण कर रहा है जो निश्चय ही उन लोगों के कर्मों से कहीं श्रिधिक निकृष्ट हैं।गे जिनको उसने नाश किया है। ऐसे मनुष्य की उसकी स्वार्थपरता के लिये की सने के बदले उसको अज्ञानता के लिये उस पर दया करनी ही बुद्धि-मत्ता हागी।

''और वे अपने िष्ये उन मार्गों का आविष्कार करने का यल करते हैं जो अपनी समझ में उनके लिये सुखदायक होंगे; वे यह नहीं जानते कि समस्त प्राणियों का जीवन एक ही है। और उस एक परमात्मा की इष्टा ही सबके लिये वास्तविक सुखदायक वन सकती है।"

लेडवीटर—श्रधिक से श्रधिक प्राणियों की श्रधिक से श्रधिक भलाई का यल करना उपयोगवाद (Utilitarianism) का श्रादर्श है। यह श्रादर्श पहिले की उस भावना की अपेक्षा बहुत उच्च है जिसमें कि बहुतों की उपेक्षां करके कुछ थोड़े से लोगों के हित का ही विचार किया जाता था। किन्तु अरुप संख्या की मुलाया नहीं जा सकता। वास्तव में, प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि सब एक ही हैं। यह वात तंव तक समस में नहीं आसकती जब तक दुि लोक में मनुष्य की चेतना कुछ सीमा तक जागृत न हुई हो। तव भी मनुष्य इस पूर्ण ऐक्य भाव की धीरे-धीरे ही समस पाता है। हम इस बात में विश्वास रखने की तो एक धार्मिक कर्त्वय समसते हैं अथवा इसे एक पवित्र आकांक्षा मानते हैं कि "हम सभी उस एक परमिता से उत्पन्न हुये हैं, इसिलये सब भाई-माई हैं और सब एक हैं," किंतु फिर भी हम इस बात की सत्यता और गहराई की तब तक नहीं समस्य सकते जब तक कि हम अपनी बुद्धि चेतना से इसका अनुभव न करलें।

तथापि इसमें कुछ सुभाव दिये जा सकते हैं। जैसे,
यदि हम कहें कि प्राणिमात्र एक है, समस्त विश्व एक
हैं। और, विश्व का सारा प्रेम, उसका ही प्रेम, विश्व का
सारा सीन्दर्य, उसी का सीन्दर्य है और विश्व की सारी
पवित्रता उस की ही पवित्रा है। काइस्ट की जब एक
त्रादमी ने अच्छे स्वामी (Good Master) कह कर
सम्वोधन किया तो उन्हों ने कहा कि "तुम मुभे अच्छा
क्यों कहते हो, संसार में केवल एक ईश्वर के अतिरिक्त
अन्य कुछ भी अच्छा नहीं।" ईश्वर की हो अच्छाई
अच्छे मतुष्यों द्वारा प्रकट होती है, एवं संसार का सारा
सींदर्य और सारी महत्ता, जो हम पृथिवी, समुद्र और
आकाश में देखते हैं, उस एक के सौंदर्य का ही एक श्रंश

मात्र है। जैसे जैसे हम भिन्न भिन्न लेकों में उत्तरोत्तर उन्नित करते जाते हैं, देवी सींदर्य (Divine Beauty) हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है श्रीर श्रन्त में हम प्रत्येक सुन्दर वस्तु में उसी की सुन्दरता का भान करने लगते हैं। इसी की एकात्मभाव कहते हैं।

इतना सीख लेते के उपरान्त ईश्वरेच्छा की महत्ता प्रत्येक बस्तु में दिखाई देने लगेगी श्रीर उसकी श्रन्य विभृतियां भी सब में प्रत्यक्ष होने लगेंगी। उस समय जब हमारे सामने कोई सुन्दर प्राकृतिक दृष्य उपस्थित होगा ते। हम केवल उस प्राकृतिक हुच्य के ही सीन्दर्य का अनुभवन हीं करेंगे, वरिक उसके द्वारा उन सवका, उस अनन्त सम्पूर्णता का जिसका वह दृष्य एक तुच्छ अंशमात्र है, अनुभव करेंगे। तव जीवन हमारे लिये आध्यर्यजनक रूप से जानन्दमय श्रीर देम से परिपूर्ण हो जायेगाः श्रानन्द के द्वारा हमें उस नित्य परमानन्द का अनुसव हे।गा एवं इस प्रेम के द्वारा उस अनन्त प्रेम का वीध होगा। हमारी आशातीत उन्नति यह जान लेने पर ही हो सकती है कि इस उस समि में केवन एक विन्दु के सिवा और कुछ नहीं हैं। उस समय हमारी चेतना ईश्वरीय चेतना में व्याप्त होने की स्थित में होती है, ताकि ईश्वर हमारे द्वारा इस लमस्त सोंदर्य का निरोक्षण करे और हम मी, उसी में लीन है। कर इसे देख और अनुभव कर सकें।

''वे लोग सन् के स्थान पर असन् का अनुसरण कर रहे हैं। जब तक वे इन दोनों में भेद पहचानना न सीख कें, तब तक उन्हों ने अपने को ईश्वर की ओर नहीं कर लिया है। इस लिये विवेक ही मनस्य का पहला करम है। िकन्तु एक बार निश्चय कर छेने के उपरान्त भी यह याद रखना चाहिये कि सर्भीर असत्के अनेक प्रकार हैं; फिर उनमें उचित व अनुचित, उपयोगी व अनुपयोगी, सत्य व असत्य, एवं स्वार्थता व नि:स्वार्थता के बीच विवेक करने की आंवदयकता है।"

लेडवोटर—सत् (Real) व असत् (Unreal) के मेद के ये सब कपान्तर हैं। इनके वर्णन से हमें विदित होता है कि यदि हमें इस पथ पर चलना है तो किस प्रकार जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी विवेक का विचार मन में रखना है। ऐसी छेटी छोटी वाते लगातार उठती रहती हैं जिनके विषय में हमें एक न एक निर्णय करना पड़ता है। अतः हमें विवेक का विचार अपने मन में हमेशा रखना चाहिये और विवेक का विचार अपने मन में हमेशा रखना चाहिये और निग्नतर सावधान रहना चाहिये। हर समय रुक रुक कर ऐसा सौचते रहना क्वान्तिकारक है और वहुत से भले आदमी इसके अध्यास में ऊच से जाते हैं, क्योंकि इसका निरन्तर वीक्ष उनके लिये अति हो जाना है। यह स्वाभाविक भी है। तथापि जो हार मान कर वैठ जाते हैं वे अ ने लक्ष में असफल रहते हैं। इस लिये यह अभ्यास चाहे जितना भी क्वान्तिकर क्यों न हो, हमें अपने जीवन की सर्वदा सचेत रखना चाहिये।

''उचित और अनुचित में विवेक करना बहुत कटिन नहीं होना चाहिये, क्योंकि जो गुल्देव का अनुसरण करने के इच्छुक हैं, वे तो पिहले ही, किसी भी मूल्य पर, यथार्थ को ही ग्रहण करने का निश्चय कर चुके हैं।"

ऐनीवेसेंट—यदि कोई उचित व अनुचित के निर्ण्य करने में हिचकिचाता है तो वह श्री गुरुदेव का अनुसरण करने की सची अभिलाषा नहीं रखता। किन्तु जो लोग ऐसा मात्र है। जैसे जैसे हम भिन्न भिन्न लोकों में उत्तरोत्तर उन्नित करते जाते हैं, देवी सौंदर्य (Divine Beauty) हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है और श्रन्त में हम प्रत्येक सुन्दर वस्तु में उसी की सुन्दरता का भान करने लगते हैं। इसी की एकातमभाव कहते हैं।

इतना,सीख लेने के उपरान्त ईश्वरेच्छा की महत्ता प्रत्येक वस्तु में दिखाई देने लगेगी श्रौर उसकी श्रन्य विभृतियां भी सब में प्रत्यक्ष होने लगेंगी। उस समय जब हमारे सामने कोई सुन्दर प्राकृतिक दृष्य उपस्थित होगा ते। हम केवल उस प्राकृतिक दृष्य के ही सीन्दर्य का अनुभवन हीं करेंगे, वर्टिक उसके द्वारा उन सवका, उस अनन्त सम्पूर्णता का जिसका वह दृष्य एक तुच्छ छंशमात्र है, अनुभव करेंगे। तव जीवन हमारे लिये आश्चर्यजनक रूप से आनन्दमय श्रीर प्रेम से परिपूर्ण हो जायेगाः श्रानन्द के द्वारा हमें उस नित्य परमानन्द का अनुभव होगा एवं इस प्रेम के द्वारा उस अनन्त प्रेम का वीध होगा। हमारी आशातीत उन्नति यह जान लेने पर ही हो सकती है कि हम उस समि में केवन एक विन्दु के सिवा और कुछ नहीं हैं। उस समय हमारी चेतना ईश्वरीय चेतना में ज्यात होने की स्थिति में होती है, ताकि ईश्वर हमारे द्वारा इस समस्त सोंदर्य का निरोक्षण करे और हम भी, उसी में लीन है। कर इसे देख और अनुभव कर सकें।

"वे लोग सन् के स्थान पर असन् का अनुसरण कर रहे हैं। जन तक वे इन दोनों में भेद पहचानना न सीख लें, तब तक उन्हों ने अपने को ईश्वर की ओर नहीं कर लिया है। इस लिये विवेक ही मनुष्य का पहला कदम है।

किन्तु एक बार निश्चय कर छेने के उपरान्त भी यह याद रखना चाहिये कि सन् और असत् के अनेक प्रकार हैं; फिर उनमें उचित व अनुस्तित, उपयोगी व अनुपयोगी, सत्य व असत्य, एवं स्वार्थता व नि:स्वार्थता के बीच विवेक करने की आंवश्यकता है।"

लेडबोटर—सत् (Real) व असत् (Unreal) के भेद के ये सब रूपान्तर हैं। इनके वर्णन से हमें विदित होता है कि यदि हमें इस पथ पर चलना है तो किस प्रकार जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में भी विवेक का विचार मन में रखना है। ऐसी छोटी छोटों वातें लगातार उठती रहतीं हैं जिनके विषय में हमें एक न एक निर्णय करना पड़ता है। अतः हमें विवेक का विचार अपने मन में हमेशा रखना चाहिये और विवेक का विचार अपने मन में हमेशा रखना चाहिये और निग्नत सावधान रहना चाहिये। हर समय ठक कक कर ऐसा स्वेवते रहना झान्तिकारक है और वहुत से भले आदमी इसके अध्यास में ऊब से जाते हैं, क्योंकि इसका निरन्तर वोक्त उनके लिये अति हो जाना है। यह स्वाभाविक भी है। तथापि जो हार मान कर वैठ जाते हैं ये अने लक्ष में असफल रहते हैं। इस लिये यह अभ्यास वाहे जितना भी झान्तिकर क्यों न हो, हमें अपने जीवन की सर्वदा सचेत रखना चाहिये।

''अवित और अनुवित में विवेक करना बहुत कटिन नहीं होना चाहिये, क्योंकि जो गुरुरेव का अनुसरण करने के इच्छुक हैं, वे तो पहिले ही, किसी भी मूल्य पर, यथार्थ को ही ग्रहण करने का निश्चय कर बुके हैं।"

ऐनीवेसेंट—यदि कोई उचित व अनुचित के निर्णय करने में हिचकिचाता है तो वह श्री गुरुदेव का अनुसरण करने की सभी अभिलाषा नहीं रखता। किन्तु जो लोग ऐसा

करने के इच्छुक हैं, उन्हें छोटे बड़े प्रत्येक अवसर पर, किसी भी मृत्य पर, उचित की ही ग्रहण करने का हुड़ निश्चय कर लेना चाहिये। फिर परिणाम चाहे जो भी हो। यागसूत्र में त्रहिंसा, सत्य, त्रीर इमान्दारी त्रादि पांच गुणों की 'यम' कहा है, श्रोर ये गुण इस मार्ग के श्रारम्भ के लिये निर्वारित किये गये हैं श्रीर कहा गया है कि 'सार्व-लै।किक होने के कारल वें "महाम् प्रतिकार्यं" कहलाते हैं। त्रर्थात् , इनका पालन सभी परिस्थितियों में करना चाहिये। अपने अधवा पराये किसी के भी लाभ के लिए इन में एक का भी तोडना किसी शिष्य की उचित नहीं। जिस मनुष्य का यह स्थिति प्राप्त होगई है वह कभी भी असत्य भाषण त्रथवा त्रसत्य ज्ञाचरण नहीं करेगा, चाहे इनके करने में उसे कितना ही प्रत्यक्ष लाग नयों न हो। यह वात केवल रुपये पैसे के विषय में ही नहीं, बहिक प्रत्येक विषय में लागू होती है। उदाहरण के लिये, ऐसा मनुष्य अपने किसो काम के लिये अधिक श्रेय जिसका वह पात्र नहीं है कभी अहण न करेगा। आप स्वयं अपने से पुछिये कि श्राप सत्य की ही सदा स्वभावतः श्रपनाते हैं या नहीं, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक आप दीक्षा के प्रथम द्वार से बहुत दूर हैं। यह विषय इतना स्पष्ट और प्रत्यक्ष है कि गुरुदेव इस पर और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं समभते।

लेडबीडर—यह विचार केवल श्राचरण से ही संबंध नहीं रखता, किन्तु बताता है कि प्रत्येक कार्य उचित श्रथवा श्रनुचित रूप से किया जा सकता है। जो लोग पूर्ण रूप से इस सिद्धान्त का पालन नहीं करते उन्हें सक लता की ब्रान्तरिक इच्छा नहीं है। कभी-कभी लाग कहते हैं कि "क्या ही अञ्छा होता यदि मैं दिन्यदर्शी होता और सुदमतोकों की देख सकता; मैं किस प्रकार आरम्भ कहूँ ? कैसे त्रागे वहूँ ? '' इत्यादि । त्रपने सव शरीरों के। पवित्र वनाना ही पहला कदम है। ब्राप की ध्यान रखना चाहिये कि स्थूल शरीर की इसके लिये नितान्त उपयोगी भीजन के अतिरिक्त और कुछ न दिया जाये। दिन्य दृष्टि ते। बहुत लाग चाहते हैं, परन्तु अवसर पड़ने पर वे लाग दिव्य हुष्टि की अपेका सुस्वाह भाजन का अधिक पसन्द करते हैं। वे सोचते हैं कि यह उन्हें गिलना ही चाहिये, क्योंकि वे इसके आदी हैं। उस समय वे अपनी दिव्य दृष्टि की श्राकांक्षा की विरुक्कल भूल जाते हैं। इसका कारण केवल आदत हो है। जब हमें शरीर की इस विशेषता का ज्ञान हो जाता है, तब हम पुरानी, बुरी, और अनुपयागी आद्तों को त्यागने एवम् नई व उपयोगी आदतों का प्रहण करने का अमदायक कार्य भी आत्म-विश्वास के साथ करने लगते हैं। यह एक वड़ा प्रोत्साहन है कि हमारी आदतें जो (त्रपुरायानी होने के कारण) ब्रारम्भ में हमारे लिये विझरूप थीं, (अच्छी व उपयोगी आदतों में वदल देने से) वे हमारे कार्य में एक सवल सहायक बन सकती हैं, क्योंकि एक बार जब हम अच्छी आदतें डाल देते हैं तो वे स्वतः इसी प्रकार चलती रहती है, श्रीर तब हम उन्हें भूल सकते हैं, तथा अपना च्यान दूसरी ओर लगा सकते हैं।

श्राचरण में ते। उचित व अनुचित के चुनाव का के।ई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जिसकी संभवतः इस पुस्तक में रुचि है अथवा जो श्री० गुरुदेव के चरणां तक पहुँचने की

इच्छा रखता है, वह एक वार जान लेने पर सत्य की यहण करने में कभी नहीं हिचांकचायेगा। हमें यह आशा रखनी चाहिये कि हम में से कोई कभी किसी प्राणी की धोखा देने की चेष्टा न करेगा और प्रत्यक्ष लाम के लिये भी छोटे से छेटे असत्य का दे। प्रभागी न वनेगा, और मुक्ते आशा है कि हमने इस मंज़िल को पार कर लिया है। हमें पशुवध जैसे आपत्ति जनक उपायों से जीविकीपार्जन नहीं करना चाहिये, और उन लेगों जैसा भी नहीं वनना चाहिये जो जीविहेंसा द्वारा प्राप्त होने वाले वस्त्र और श्रंगार की वस्तुओं को, जो कभी कभी अजीव परिस्थितियों में पैकियों की हिंसाद्वारा प्राप्त होती हैं, पहनते हैं। जो लोग इस प्रकार की वस्तुओं को अभी भी पहना करते हैं, वे वास्तव में भी गुरुदेव का नहीं वरन फैशन का अनु-सरण करना चाहते हैं।

#### नववं। परिच्छेद

#### शरीर और उनका जीवन

''किन्तु मतुष्य और उसका शारीर दो मिन वस्तुय हैं, और शारीर की इच्छा सदा मतुष्य की इच्छा नहीं रहा करती। जब कभी तुम्हारा' शारीर किसी वस्तु की कामना करे, तो तनिक टहर कर सोंचलो कि तुम स्वयम् इसे सञ्चमुच बाहते हो या नहीं।''

ऐनीवेसेंद्र—यहां पर श्री गुरुदेव अपने शिष्य. की एक निश्चित आदेश देते हैं कि जब उसका शरीर किसी वस्तु की कामना करे, तब उसे, पहिले उहर कर विचार कर लेना चाहिये कि यह इच्छा वास्तव में स्वयं उसकी है या नहीं। यहत लोगों की इस प्रकार रोज रोज और घड़ी घड़ी पग पग पर ठहरना और सीचना वहुत कष्टकर प्रतीत होगा, किन्तु वस्तुस्थिति का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह साधन का महत्वपूर्ण अक्ष है। मैं जानती हूं कि यह बहुत कठिन है, और इसी कारण वहुत से जिज्ञासु (Aspirants) इस प्रयक्त में उस जाते हैं।

जो लोग इस प्रकार थक कर अपने प्रयत्न की छोड़ देते हैं उन्हें सफलता नहीं होती, वस इतनी ही वात है। इसे करने के लिये तो बहुत बड़ा एवं लगातार प्रयत्न होना चाहिये। इसका पूरा अर्थ एक ऐसे सुनियंत्रित जीवन से हैं जिसमें मन बचन और कमें किसी में भी उतावलापन न हो, यरन साथक के सभी कार्या पर, चाहे वे शारीरिक हैं। या भाविक या मानसिक, उसका पूर्ण नियन्त्रण हो। इच्छा रखता है, वह एक चार जान लेने पर सत्य की यहण करने में कभी नहीं हिचांकचायेगा। हमें यह आशा रखनी चाहिये कि हम में से केंाई कभी किसी प्राणी की धोखा देने की चेषा न करेगा और प्रत्यक्ष लाम के लिये भी छोटे से छेटे असत्य का दोपभागी न वनेगा, और मुमे आशा है कि हमने इस मंज़िल की पार कर लिया है। हमें पशुवध जैसे आपित्तजनक उपायों से जीविकोपार्जन नहीं करना चाहिये, और उन लोगों जैसा भी नहीं वनना चाहिये जो जीविहंसा द्वारा प्राप्त होने वाले वस्त्र और श्रंगार की वस्तुओं की, जो कभी कभी अजीव परिस्थितियों में पिश्रयों की हिंसाद्वारा प्राप्त होती हैं, पहनते हैं। जो लोग इस प्रकार की वस्तुओं को अभी भी पहना करते हैं। वे वास्तव में थी गुरुदेव का नहीं वरन फैशन का अनुस्तरण करना चाहते हैं।

### नववा परिच्छेद

#### शरीर और उनका जीवन

'किन्तु महुष्य और उसका कारीर दो भिन्न वस्तुयें हैं, और कारीर की इच्छा सदा मनुष्य की इच्छा नहीं रहा काती। जब कभी तुम्हारा' कारीर किसी वस्तु की कामना करे, दो तनिक टहर कर सोंचलों कि तुम स्वयम् इसे सचमुच चाहते हो या नहीं।"

ऐनीवेसेंट—यहां पर श्री गुरुवेच अपने शिष्य हो। एक निश्चित आदेश देते हैं कि जब उसका शरीर किसी वस्तु हो कामना करे, तब उसे, पहिले उहर कर विचार कर लेना चाहिये कि यह इच्छा वास्तव में स्वयं उसकी है या नहीं। वहुत लोगों की इस प्रकार रीज रीज और घड़ी घड़ी पग पग पर ठहरना और से। चना बहुत करकर प्रतीत होगा, किन्तु वस्तुस्थिति का सामना करना हो पड़ेगा, क्योंकि यह साधन का महत्वपूर्ण अक है। मैं जानती हूं कि यह बहुत कठिन है, और इसी कारण बहुत से जिज्ञास (Aspirants) इस प्रयत्न में ऊब जाते हैं।

जो लोग इस प्रकार एक कर अपने प्रयत्न की छोड़ देते हैं उन्हें सफलते। नहीं होती, वस इतनी ही बात है। इसे करने के लिये तो बहुत बड़ा एवं लगातार प्रयत्न होना चाहिये। इसका पूरा अर्थ एक ऐसे सुनियंत्रित जीवन से हैं जिसमें मन चसन और कर्म किसी में भी उतावलापन न हो, वरन साथक के सभी कार्यों पर, चाहे वे शारीरिक हैं। या भाविक या मानसिक, उसका पूर्ण वियन्त्रण हो।

लेडवीटर-इस विषय में उन्नति के लिये यदि कोई सचमुक्त ही पूर्ण ह्रपेण प्रयत्न करना चाहता है, ते उसे डचित है कि वह अपनी सव उपाधियों (Vehicles) के विषय में सावधानी से अध्ययन करे और उनके वास्तविक स्वरूप की देखे यहां पर यर वात स्पष्ट रूप से कही गई है कि स्थूल शरीर ऐसो वस्तुत्रों की चाहना करता रहता है, जिनकी इच्छा स्वयं मनुष्य की नहीं होती। और यह वात वासना शरीर एवं मनशरीर के लिये भी समान रूप से सत्य है। यदि इन शर्रां की वनावट की समक्त लिया जाये, ते। मनुष्य यह देख सकता है कि अधिकतर विविध शरीरों द्वारा की हुई इच्छायें मनुष्य के लिये अवांछनीय होती हैं। हम इन शरीरों को भित्र २ व्यक्ति मान कर वात कर रहे हैं, और एक प्रकार से यह ठीक भी है। ये शरीर एक सजीव पदार्थ से निर्मित हैं और इनकी खेतना (The life in them) परस्पर मिल कर एक संयुक्त चेतना (Corporate consciousness ) प्राप्त कर लेती हैं।

वासना-शरीर के वे रूप जिन्हें हम कथी कभी काम जीव (Desire elemental) कहते हैं, वास्तव में वासना-शरीर को वनाने वाले सब तंतुओं (Cells) के संयुक्त जीवन से वने हुये प्राणी (Entity) होते हैं। प्रत्येक तंतु (Cell) केवल एक छोटा, अर्द्ध-चेतन जीव होता है, जो अपने विकास के लिये संघर्ष करता है—अथवा यों कहिये कि जड़ पदार्थ की छोर नीचे उतरने का यल करता है, क्योंकि खनिजवर्ण में उतरना ही इसके लिये विकास का मार्ग है। जब यह जीव अपने की एक ही वासना-शरीर में एकत्रित हुआ पाते हैं, तो कुछ श्रंश में यह वास्तव में ही संयुक्त हो जाते

हें और इस प्रकार कार्य करते हैं मानों वे एक ही प्राणी (Unit) हैं। ओर तवं आपकी वासना-शरीर का प्रभाव प्रतीत होने लगता है, जिसकी अपनी एक प्रवल प्रवृत्ति होती है। उसकी यह प्रमृत्ति इतनी प्रवल होती है कि आप लगभग यह कह सकते हैं कि उसे अपनी भिन्न संकल्प-शक्ति प्राप्त है। इसके विकास की विधि यही है कि यह उन अधिक तोत्र और स्थूल कंपनों की प्रहण करे, जिनका संबंध स्रहा, ईर्प्या एवं स्वार्थपरता इत्यादि भावों श्रीर विकारों से हैं और जिनकी वृद्धि हमारे लिये बांछनीय नहीं। यही कारण है कि वासना-धरीर की इच्छायें बहुधा ही हमारी इच्छाओं से विषरीत होती हैं। इनसे कहीं अधिक क्षामल, शीजगामी व शक्तिशाली कंपन प्रेम, सहात-भृति व यक्ति के हैं जिनका सम्बन्ध बासना-रारीर के इस विसान से हैं। अस्तु यह कम्पन इस प्रकार के होते हूं जिनकी इच्छा हमारे वासना-शरीर की तो नहीं, किन्त हर्ने हाती है।

वे जिनका जीवन असंयत है और जो सदा स्वतंत्र रहने के नाम पर, जैसा वे कहा करते हैं — अर्थात् जो जी वें आया कह दिया और जो जी में आया किया, वे वास्तव में अपने वास्ता-शरीर के गुलाम होते हैं। हमें इसके लिये हासना-शरीर की दोष नहीं देना चाहिये, और न मध्य- गुनीन ईसाईयों के समान इसे यहकाने वाला शैतान ही समस्ता चाहिये। यह हमारे या हमारे अस्तित्व के विषय में इन्न भी नहीं जानता, और न हमें वहकाता ही है, किन्तु यह तो केवल अपने की प्रगट करने का और अपने विधि के अनुसार उन्नति करने का यह कर रहा है, जैसा कि अन्य सब पाणी करते हैं।

लोग कभी-कभी यह प्रश्न पृछ्ते हैं कि क्या हमें कामजीवों (clementals) के विकास के लिये कुछ भहें (Coarse) कम्पनों को प्रहण करने का अवसर नहीं देना चाहिये? नहीं, यह भान्तिप्ण मिथ्या द्याभाव हैं जिसे किसी भी प्रकार व्यावहारिक ह्रप नहीं दिया जा सकता। हमने अपने पूर्व जन्मां में वासना-शरीर के महे पदार्थ (Coarser matter) के निकृष्ट विकारों द्वारा प्रवल ह्रप से पनपने दिया है। अब इसके प्रति अविक से अधिक कृपापूर्ण कार्य हम यही कर सकते हैं कि इसे अपने भीतर से ते। वाहर निकाल दें और किसी जंगली मनुष्य अथवा पशु से अपना सम्बन्ध जोड़ने दें, जहाँ वे इन कम्पनों के द्वारा किसी की हानि पहुँचाये विना ही अपना कार्य कर सकते हैं।

यह क्म-जीव ( Desire elemantal ) अपने कार्यरौली में काफी चालाक हैं। ये इतने निम्नश्रेणी पर हैं कि हम अपने की विल्कुल इन है स्थान पर रख कर इनकी चेतनता का अनुभव नहीं कर सकते, किन्तु इन्हें यह भान स्पष्टक्ष से होता है कि ये अपने से भी अधिक सूदम वस्तुओं से अर्थात् मनोलोक के पदार्थों से घिरे हुए हैं, और अनुभव

\*नोट—हमारी इच्छायें या हमारी मिन्न-मिन्न, अच्छी बुरी भावनायें, काम, क्रोध, छोभ इप्यां, होत तथा प्रेम, दया, करुणा, सहानुभृति, श्रद्धा, भक्ति आदि काम लोक के सजीव पदार्थ हैं। जैसे हमारे स्थूल-हारीर का निर्माण अत्यन्त शूक्ष्म सजीव तन्तुओं से हुआ है वैसे ही हमारी भावनायें कामलोक के शूक्ष्म किन्तु सजीव तन्तुओं से बनी हैं। यहां पर वे काम लोक के काम-जीव, 'सूलभृत', 'पुलीमेन्टल' आदि कहकर प्रायः पुकारे जायेगें। अंग्रेजी में वे "Desire elementals?' कहे जाते हैं।—अनुवादक

द्वारा ये जान लेते हैं कि यदि ये मने।लोक के पदार्थों के कम्पनें का सहयोग प्राप्त कर सके तो इनके कम्पन कहीं अधिक तीव्र है। जाते हैं, जितना वे स्वतः नहीं है। सकते। इनके प्रयत्न द्वारा जब मनुष्य इनकी इच्छाओं के। ही श्रपनी इच्छायें मानने लगता है, तव इंनकी इच्छापूर्ति की संभावना कहीं अधिक है। जाती है। अतः यह मने।लोक के सक्ष्म पदार्थों को उत्तेजित करने की चेष्टा करते हैं। उदा-हरणार्थ, यदि यह इस प्रकार के है अपवित्र विचार उत्पन्न कर सकों, ता तुरन्त ही इसे इसकी रुचि के अनुकृत अपवित्र विकार की प्राप्ति हो जायेगी, अथवा यदि यह के हैं ईर्ष्यापूर्ण विचार उत्पन्न कर सके ते। तुरंत ही ईप्यी की एक दूषित भावना उत्पन्न है। जायेगी, श्रीर यही इसे अभीष्ठ है। तथापि काम-जीव इस कार्य की बुराई समक्त कर नहीं करते, क्योंकि इसके लिये ते। यह एक प्रसन्नता-दायक प्रवल स्थूल कम्पन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस प्रकार विकास की श्रेणी में इसका स्थान इतना निम्न होते हुये भी काम-जीव भूत मनुष्य के लिये एक प्रवल प्रतिदंदी प्रमाणित होता है। विचार किया जाय ता यह एक लजा की वात प्रतीत होती है कि आप एक ऐसी वस्त के जो अभी खनिजवर्ग की उन्नति तक भी नहीं पहुँची है, वशीभृत हो जाते हैं और उसके हाथ के हथियार वन जाते हैं। हमें इसको इच्छा के विरुद्ध श्रपनी पुरानी बुरी श्रादतें। की बदल कर और सविष्य के लिये अञ्जी भावनाओं को स्थान देकर अपने वासना-शरीर की पवित्र करना है।

इस्रो प्रकार मानसिक तन्तु जीव (Mental elemental) एवं स्थूल तन्तु जीव (Physical elemental) भी है।ते ७ हैं। स्थृल तन्तुभृत साधारणतः शरीर-रचना के निर्माण एवं उसका ध्यान रखने में ही व्यस्त रहता है। यदि मनुष्य के। कोई खरेंच, आवात अथवा घाव लग जाये तो यह स्थृल तन्तुजीव तुरंत ही शारीरिक श्वेत परमाणुओं (White-corpuscles) की घाव पर लाकर नये तन्तुओं के (Cells) निर्माण करने का यल करता है। स्थृल शरीर में इस मूलभूत (पली मेन्टल) के कार्य की चहुत की रोचक वातें हैं। इसके कुछ कार्य तो हमारे लिये स्पष्टक्ष से लाभदायक हैं। किन्तु साथ ही इसमें कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होने की संभावना होती है, जो हमारे लिये भली नहीं हैं।

" क्योंकि तुम्हीं ईरवर हो, इसल्प्रिय तुम्हारी इच्छा वही होगी जो ईयर की इच्छा हैं; किन्तु ईश्वर को अपने भीतर खोजने के लिये, उसकी वाणी जो कि तुम्हारी वाणी है, सुनने के लिये तुम्हें अपने भीतर बहुत गहराई में जाना होगा।"

लेडवीटर — ब्रह्म के साथ अपने अभिन्न एकत्व की भावना का अनुभव करना कितन है। में आपको यतलाऊँगा कि मुसे इसका प्रथम किञ्चित् रूप से अनुभव किस प्रकार हुआ। यद्यपि यह उपाय ऐसा है कि में दूसरों के। इसे काम में लाने की शिफारिश नहीं कर सकतो। एक वार में मनोलोक के परमाणुक उपलोक (Atomic part of the Mental plane) पर पूरी शिक्त से एकाव्र होकर यह खोजने का प्रयत्म कर रहा था कि एक लोक के परमाणुक उपलोक से दूसरे लेक के परमाणुक उपलोक से दूसरे लेक के परमाणुक उपलोक मनुष्य कहां तक उपयोग कर सकता है। मनुष्य स्थूल लोक के एक

के बाद एक, छ्वां उपलोकों में से हाता हुआ इसके सातवें स्थूल परमाणुक उपलोक (Physical Atomic) पर पहुँच सकता है, वहां से मुवलोंक के सबसे नीचे के उपलोक में पहुंच कर इसी प्रकार क्रमशः मुवलोंक के एरमाणुक उपलोक (Astral atomic) पर पहुँच सकता है, चहां से मनोलोक के सबसे नोचे के उपलोक (Lowest Mental) पर पहुँच कर क्रमशः मिन्न २ लोकों में से होते हुवे ऊपर को ओर जा सकता है। अथवा, इसके अतिरिक्त किकटम मानों से मनुष्य स्थूललोंक के परमाणुक उपलोंक से सीधा मुवलोंक के परमाणुक उपलोंक में, ओर वहां से सीधा मनेलोंक के परमाणुक उपलोंक में एहुँच सकता है।

उचलेषी के साथकों में मैंने इस परमाणु विभाग तक जाने के एक निकट मार्ग के वारे में भी जो इस मार्ग के माने। समकीष है, खुना है। उन्होंने कहा था कि यिह हमारी चेतना किसी एक परमाणुक उपलोक में केन्द्रीभूत हो जाये तो उसके समकस विश्व (Cosmic Plane) के उपलोक से हमारा सम्बन्ध स्थापित है। सकता है। अस्तु, यिह हम अपने चिच की पूर्णतया अपने मनोलोक के परमाणुक उपलोक में केन्द्रीभूत करलें, ते। ब्रह्मलोक के मनोलोक से जो कि हमारे लिये नितान्त नृतन, अपरिचित एवं हमारे ब्रह्मांड (Cosmic mental plane) के सब लोकों से ऊपर है—सम्पर्क में आने की संभावना रहती है।

मुक्ते इस प्रकार के किसी लोक में पहुँचने की आशा ता सचमुच हो न थी, किन्तु कुछ सम्पर्क पास करने की संभावना अवद्य थी। प्रयत्न करने पर मुक्ते प्रतीत हुआ

कि मैं उस विश्वलाक (Cosmic Plane) के मने।लाक का देख सकता था, जो हमारे ब्रह्मांड से पृरी दे। श्रेणियां अपर है। मुफे खेद हैं कि मैं इनका वर्णन करने में असमर्थ हूं। मैं किसी भी प्रकार वहां पहुँच ते। नहीं पाया-में नहीं समभता कि जीवन्मुक्त भी वहां पहुँच सकते हैं या नहीं - किन्तु मैं उस दिःय चेतनता की भलक अवश्य देख सका। मुभे लगा मानी में श्रंधे कृएं की तलपर खड़ा हुत्रा ऊपर किसी सितारे की देख रहा हूँ। एक वास्तविकता जो मैंने उस समय श्रकथनीय तीवता से अनुभव की, वह यह थी, कि इससे पूर्व यदि मैंने यह सोचा थाकि मुभे इच्छा शक्ति है, बुद्धि है, भावनाय हैं, ता यह सब मेरी नहीं, ईश्वर की ही थीं। वह इच्छा शक्ति श्रीर वह भावना उसी की थी, मेरी कदापि नहीं। उस अनुभव की मैं कभी नहीं भूला. क्यों कि उस सत्य का मुक्त पर जी निश्चित प्रभाव पड़ा वह अवर्णनीय है।

ईश्वर के अन्तर्यामां होने का निश्चय वृद्धि-चेतना (Budhic consciousness) द्वारा भी किया जा सकता है, जैसा मैंने पिहले भी कहा है। इस निश्चय के प्राप्त होते ही हम चेतन्यता का एक सागर अपनी च हुंत्रोर विस्तृत पाते हैं, और हमें यह प्रतीत हा जाता है कि हम उसी के एक अंश हैं। किंतु साथ ही साथ और भी अनेकों ही उसमें ज्यात हैं, जो हमारे ही समान इसके एक अंश हैं। इस भावना के साथ हमें यह भी अनुभव होने लगता है कि हमारे और दूसरों के भीतर एक ही चेतना ज्याप्त हैं, और हम स्वयं ईश्वर हैं। यह अनुभृति मनुष्य को पूर्ण विश्वास

त्रीर श्रभयदान देती है, जो मनुष्य की कल्पनाशक्ति के अनुसार श्रधिक से श्रधिक प्रेरणा व प्रीत्साहन है। तथापि मैं यह भली भाँति कल्पना कर सकता हूं कि प्रथमवार यह श्रनुभव मनुष्य की भयभीत भी कर सकता है, क्योंकि उसे ऐसा प्रतीत ही सकता है मानें। वह श्रपने श्रापकी खो रहा है।

यद्यपि वात ऐसी नहीं है; किन्तु महात्मा क्राइस्ट के इस कथन की स्मरण रखिये कि "जो मेरे लिये अपने जीवन की खीता है, वहीं उसे पायेगा।' अपने की वृद्धि-तत्व के अवीक की हैसियत से काइस्ट कहते हैं कि "जा मेरे लिये-अपने अन्तः करण में काइस्ट तत्व के। उन्नत करने के लिये अपने कारण-शरीर (Causal Body) का जिसके भीतर वह इतने काल से रहता आया है, त्यांग देता है, वह अपने त्रापकी, तथा पहिले से कहीं अधिक उच जावन की प्राप्त करेगा"। इसके लिये कुछ साहस की ज्ञावश्यकता है, और यह एक आश्चर्यचिकत कर देने वाला अनुभव है। जब वह पहिलो बार मनुष्य पूर्ण रूप से बुद्धिलोक में पहुँचता है, ते। उसे प्रतीत होता है कि उसका कारण शरीर जो हजारें। चर्षों से उसका आधार था, अब लुत हो गया। जिन अनु-भवों का वर्णन मैंने किया है, उनमें से जिसे एक भी अनुभव हा जाय, उसे यह पूर्ण प्रतोति हा जायेगा कि श्रात्मा एक है। यह विचार किसी दूसरे के द्वारा जतलाया नहीं जा सकता। यह ते। स्वयं अनुभवद्वारा ही जाना जा सकता है। एक बार अनुभव है। जाने पर फिर कोई भी वस्त उसे डिगाने में समर्थ नहीं हो सकेगी।

<sup>&#</sup>x27; अपने स्थूल, बासना, और मन तीनों शरीरों में से किसी को

मी तुम, अपनी आत्मा-समझने की भृत मत करो। प्रत्येक शरीर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिये तुम्हारी आत्मा बनने का छत करेगा, किन्तु तुम उन्हें भछीभांति पहचान को और यह समझ लो कि तुम उनके स्वामी हो।"

लेडवीटर-श्री गुरुदेव इन शरीरों के विषय में श्रत्यन्त ही निश्चित रूप से इस तरह से कह रहे हैं माना वे हमसे पक भिन्न व्यक्ति हों, श्रीर उनका श्राशय उन्हीं एलीमेन्टलें (मुलभूतें) से है जिनके विषय में हम पहिले विचार कर चुके हैं। संसार के अधिकांश मनुष्यें के लिए इन पलीमेन्टलें (मूलभूतें—Elementals) का साम्राज्य नितांत निरंकुश है। केवल इतना ही नहीं है कि लाग इन पलोमेन्टलां (मूलभूतां) की सत्ता की नियंत्रित करने का प्रयत्न नहीं करते, वरन् वे ते। यह जानते तक नहीं कि उनके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव भी है जिसे दूर हटाकर उन्हें स्वतंत्र हो जाना चाहिए। वे अपने आपको अपने इन शरीरों से अलग नहीं समभते। इस विनाशकारी प्रभाव के लिए यह शिक्षा अधिक जिम्मेदार है कि मनुष्य को श्रात्मा है ( Man has a soul )। यदि लोग यह समभूते लग जायें कि मनुष्य स्वयं श्रात्मा है, श्रीर उस श्रत्मा के भिन्न २ शरोर हैं (Man is a soul and has Bodies), ते। तरन्त ही यह समस्या कुछ खुलभने लगे। जव तक मनुष्य यह विचार रखता है कि ग्रात्मा उससे दूर कोई श्रितिश्चित सी वस्त है तव तक भलाई की आशा वहुत कम है। जब हम एल मेन्टलों ( मूलभूतों ) को अपने भातर बढ़ते हुए पायें ता हमें कहना चाहिए कि "वे भावनायें तो मेरे वासना शरीर के कंपन हैं, मेरा कम्पन ता मेरे अपने पसन्द

के श्रतुसार होगा। मैं कुछ समय के लिए इन शरीरों के इस समृह का केस्ट बना हुआ हूं, श्रोर मैं अपनी इच्छा-नुसार ही इनका उपयोग कहूँगा।"

"हमारे सन्मुख जब कोई कार्य आता है जिसका करना आवश्यक है तो हमारा स्थूल शरीर विश्राम करना चाहता है, टहलने को जाना चाहता है, अथवा खाना-पीना चाहता है, तब अज्ञानी मनुष्य इनको अपनी ही इच्डायें समझ कर विचार करता है कि "मुझे यही सब करना चाहिये।" किन्तु ज्ञानी मनुष्य कहेगा कि "ये सब इच्डायें मेरी नहीं हैं इन्हें अभी कुछ इन्तज़ार करना चाहिये।"

लेडवीटर-वालकों में त्राप यह वात ज़बरदस्त देख पायेंगे। यदि एक बालक कोई कार्य करना चाहता है. तो माने। वह ऋपने सर पर एक ब्रास्मान उठा लेता है। वह उसे वहीं उसी क्षण करना चाहता है। श्रीर यदि उसे नहीं कर पाता तो उसके विचार से तो मानों संसार ही चैापट हो जायगा। जंगली मनुष्य भी इसी प्रकार भावना-प्रधान जीव होते हैं और उनकी भावनायें इतनी तीब्र होती हैं. कि छोटां सी वात पर वे कभी कभी मनुष्यहत्या तक कर वैठते हैं। सभ्य मनुष्य किसी कार्य के करने से पहिले उसके श्रागे पीछे होने वाली बात पर विचार करता है। वालक मन में त्राने के साथ ही खेलने की भाग जाता है, त्रौर हम जो बरोबुद्ध हैं, अधिकांश बार बालप्रकृति की न समभ कर उसे दोष देते और ताड़न करते हैं। वह कहता है "मुभे स्मरण नहीं रहा," और यह वात पूर्णतया सत्य है। किन्तु हम इसमें संदेह करते हैं क्यों कि हम जानते हैं कि हो वात की याद रखना चाहिये। हम ऋपने वच-पन श्रीर त्रपनी वाल-प्रकृति की भूल जाते हैं। हमें, ता चाहिये कि "हमें जम्हारी इच्छा विदि

इस प्रकार कहना चाहिये कि "हमें तुम्हारी इच्छा विदित है, किन्तु तुम्हें इस कार्य के। वास्तव में अभी नहीं करना चाहिये। इससे दुसरे बहुत से मनुष्यों का कार्य विगड़ जायेगा। तुम इसे किसी दूसरे समय में करना।" शिक्षा की उन्नति का यही मार्ग है। जंगली मनुष्य के लिये भी यही बात लागू होती है। वह फालान्तर में यह सीख जाता है कि छुछ भावनायें ऐसी हैं जिनका अनुसरण करना उचित नहीं। यह सीखने में उसके कई जन्म बीत जाते हैं। श्रीर इस कम में प्रायः उसकी हत्या भी हो जाया करती हैं। श्रीर इस कम में प्रायः उसकी हत्या भी हो जाया करती हैं। धीरे-धीरे वह कम जंगली और अधिक सभ्य होता चला जाता है। किन्तु एक उन्नत मनुष्य अपने धरीर के। अपने से मिन्न प्राणी मान कर व्यवहार करता है; और उसे एक ऐसी वस्तु मानता है जिस पर वह शासन कर सकता है।

"जब कभी हमारे सामने कोई सेवा का अवसर आता है तो हमारे शारीर की भावना वहुधा यही होती है कि "मेरे लिये यह कितने कष्ट का काम है; 'छोडो, इसे कोई और कर छेगा।" कितु मनुष्य इस बात का प्रतिवाद करके अपने शारीर को टड़तापूर्वक कहता है कि "तुम मेरे भछे कार्यों के करने में बाधा मत दो।"

लेडवीटर - इस विषय में डाक्टर ऐनीवेसेंट ने कहा था कि ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब प्रत्यक्ष रूप से दोई अच्छा सेवा-कार्य उपस्थित होता है। किंतु अधिकांश लाग उसे देख कर यही कहते हैं कि 'हाँ यह कार्य तो अवश्य किया जाना चाहिये, किन्तु कोई न कोई इसे किसी न किसी दिन कर ही लेगा। मुसे इसके लिये चिंता करने की क्या आवश्यकता है ?' किंतु जो मनुष्य वास्तव में उत्साहपूर्ण है वह उसे देख कर यह कहेगा कि 'यहाँ पर एक श्रेष्ठ कार्य है जो किया ही जाना चाहिये। तो फिर में ही उसे क्यों न करलूँ।' श्रीर वह तुरन्त ही उसमें लग जायगा श्रीर उसे पूरा करेगा।

"यह शरीर तुम्हारा बाहन हैं — आपके बढ़ने का घोड़ा है। इस लिये तुम्हें इसके साथ अच्छा बर्ताव करना बाहिये, और इसकी अच्छी तरह संभाज करनी चाहिये। इससे उसकी क्षमता से अधिक काम नहीं लेना चाहिये और इसका उचित रूप से पाजन, हुद्ध साहार एवं छुद्ध पेय द्वारा ही काना चाहिये; इसे सर्वदा अत्यन्त स्वच्छ, यहां तक कि गन्दगी के छोटे से छोटे कण से भी ब्चाकर रखना चाहिये।"

लेडगीटर –शरीर हमारा वाहन है, यह विचार सच-मुच ही चहुत उपयोगी है। यह कितना स्पष्ट भी लगता है। ज्यें ज्यें हम इस उपमा के अनुसार जितनी वारीकी से आचरण करेंगे, उतनी ही अधिक जी कार्य्य आवश्यक है हम कर सकेंगे।

मान लोजिये कि ज्ञापके पास एक घोड़ा है—ज़ौर आप निश्चित रूप से एक विचारशील एवं दयालु व्यक्ति हैं। ज्ञाप चाहेंगे कि ज्ञापका कार्य भी पूरा हो जावे, किन्तु साथ साथ आप यह भी चाहेंगे कि ज्ञपका घोड़ा भी यथासम्भव प्रसन्न, सुखी ज़ौर स्वस्थ रहे। पहले तो ज्ञाप यह चाहेंगे कि उससे मिजता स्थापित करके उसके स्त्रभाव से स्वयं पूर्व कोण परिचित हो ज़ौर वह भी ज्ञापके स्वभाव से पूरे तीर पर परिचित हो जावे। ज़ौर किर उसमें ज्ञाप यह विशास उत्पन्न करना चाहेंगे कि ज्ञाय उसके प्रति कृपापूर्ण भाव रखतेहैं। उसके पश्चात् ज्ञाप यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि किस प्रकार का ज्ञाहार उसके लिये उपयुक्त है ज़ौर

उसे कितना आवश्यक है, श्रीर तव वहीं आहार आप उसे देंगे। श्राप ध्यान रक्खेंगे कि उसे भरपेट श्राहार मिलता रहे, किन्तु हानिकारक खाद्य-पदार्थ ब्राप उसे कभीन रेंगे। इसके साथ ही त्राप उससे काम भी लॅंगे क्योंकि घोड़े के रखने का प्रणजन यही हैं, किन्तु किसो भी तरह त्राप उसे थका नहीं देंगे। पहिले यह जान लॅंगे कि वह कितना काम कर सकता है, उतना ही काम आप उसके लिये नियत करेंगे। आपने उसे अपने पर विश्वास करना सिखाया है, ताकि यह आपका आधाकारो रहे। तव जा भी कार्य श्राप उससे लेना चाहते हैं वह श्राप की इच्छानुसार ही करेगा, क्योंकि यह समभता है कि इसमें उसके लिये कोई आशंका की वात नहीं और भयभीत अवस्था में भी वह आप पर विश्वास ही रखेगा। अस्तु, इस प्रकार आप बहुत थोड़े परिश्रमद्वारा उससे अधिक से श्रधिक कार्य ले सकते हैं। एक बुरा शिक्षक कभी-कभी घाड़े की डरा देता है, किंतु उसके बाद वह कभी भी उससे अच्छा काम नहीं ले सकता। परन्तु आपको तो यह अभीष्ट नहीं, त्राप ते। उस प्राणी से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखना चाहेंगे।

यह शरीर भी ठींक उस घोड़े के ही समान है। हमें इसके साथ व्यवहार करने की सर्वोत्तम विधि क्या है उसे समक्ष लेना चाहिये। हठयोग की कठार क्रियायें कार्य में लाना वड़ी भूल है। हमें इसके प्रति दयालु रहना चाहिये, सरलतापूर्वक जितना कार्य इससे ले सकते ही उतना लेना चाहिये, किंतु इसकी शक्ति से अधिक कार्य नहीं केना चाहिये, क्योंकि कभी-कभी मनुष्य एक घंटे के अधिक

परिश्रम द्वारा इतनी हानि कर सकता है जिसे सुधार में वर्षों लग जायें। त्राधुनिक जीवन श्रित श्रमप्र आवश्य-क्वान्तिकारक है। व्यापार करने में लोग on ) विशेष कर कहते हैं कि 'मुमे वास्तव में थोड़ा कार्य ऐसी जाति के चाहिये" किन्तु वहीं 'थोड़ा कार्य' इस व चलने की प्रथा के लिये बहुत हो जाता है, श्रीर जो पावों की विकृति जाता है वह अपनी पूर्व स्थिति की पुनः र कि उनकी यह शरीर की इस प्रकार हानि पहुंचाना व वनने में कितना क्योंकि यह एक अति सुक्तामल एवं सजीव इस शक्तिप्रवाह यह आरचर्यजनक रूप से फिर निरोग है। एष्य के सम्पूर्ण एक स्वस्थ कहेजाने वाला शरीर यथेष्ट (xtremities) सह लेता है, किंतु दुरुपयोग के उपरान्त किन्तु जिनके वचे रहने एवं अतिश्रम करके भी मनुष्य के जातंचन द्वारा से यह बात किसी भी प्रकार प्रमाणित नहीं भाग का इससे केई हानि नहीं हुई। इसके विपरीत ऋधिवास प्रकार थकान हमारे ऊपर स्थायी चिह्न छोड़ जाती है। इसाम की उन लोगों की, जो किसी भी प्रकार से आध्यात्मा के मध्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं।, सावधान रहने के लिक्न वनी देता हूँ। उन्हें हमारी प्रेज़िडेएट के इस कथन की पूर्णतया समस लेना चाहिये कि जिस कार्य की करने के लिये हमारे पास समय नहीं है वह कार्य हमारे करने का नहीं है।

इसके पश्चात् आहार का प्रश्न आता है। यह सिद्धान्त कि किसी भी मनुष्य के लिये किसी भी प्रकार का भोजन उपयुक्त हो सकता है, एक व्यावहारिक मनुष्य के लिये अनुकूल नहीं। प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति और सामर्थ्य में बहुत भिन्नता होती है। यह एक पुरानी कहावत है कि

ा मनुष्य का ब्राहार दूसरे के लिये विप हो सकता है। उस बात खाद्य-पदार्थों के गुण के सम्बन्ध में विल्कुल सत्य देंगे। अप-दित हैं कि इस विषय में कुछ लोगों का विचार रहे. किन्तु हो। लोग भोजन के विषय में अधिक ध्यान देते वेंगे। इसके साथा के लिये अनावश्यक रूप से अधिक घोड़े के रखने का पाते हैं। वास्तव में अति कहीं भी नहीं त्राप उसे थका नहीं न् विचारशील वन कर मध्यम्मार्ग का कितना काम कर बाहिये। प्रत्येक मनुष्य का अपने शरीर लिये नियत करंगे ह्य है कि वह इस वात की खोज करे कि सिखाया है, ता कैसा त्रोर कितना त्राहार त्रनुकूल होगा। जो भी कार्य हुके अनुसार तो हमें इसे वहीं भोजन देना इच्छानुसार ही को इसे इच्छा हो और जो रुचे, परन्तु मांस उसके लिये (दार्थों जैसी हानिकारक वस्तुयें इसे कदापि अवस्था में में हिये। किसी भी वस्तु के लिये इस पर ज़बर-इस प्रकार करनी चाहिये; किन्तु अपने विचार में जो इसके से श्रधिक व्यक हो एवं जो उसके रुचि के श्रमुक्त हो, इन घोड़े की की का सामंजस्य रखना चाहिये। अच्छा का लोग मांसाहारी से शाकाहारी वनने में वहुत करीं पात हैं। इंगलैएड में लोग जब शाकाहार की ग्रहण करते हैं तो इसे पूर्णतौर से समभने में ही भूल करते हैं। उन लोगों का मुख्य ब्राहार मांस, गोभी ब्रौर ब्राल होता है और शाकाहारी वनने के लिये उनकी धारणा में मांस की त्याग कर केवल आलू और गोभी पर निर्भर रहना चाहिये। अब आलू में तो केवल स्टार्च ही होता है और गोभी में निरा जल। के ई भी मनुष्य केवल स्टार्च और जल पर ही जीवन धारल नहीं कर सकता। अन्य तत्वीं की-अर्थात् उस आहार की भी जिससे कि मांस, हुड़ी और

रक्त वनता है. आवश्यकता होती है और पेसी वस श्रनेकों हैं। अस्तु, थाड़े से कप्ट द्वारा मनुष्य निःसंदेत यह पता लगा सकता है कि उसके शरीर के की ब्रावश्य-ब्राहार उपयोगी होगा, ब्रीर तव वह मुख्या ) विशेष कर की प्रहण कर सकता है। यदि किरूक ऐसी जाति के डीक नहीं है, तो समक्ता कि वह निश्चय हैं चलने की प्रथा खा रहा है, उसे दूसरे प्रकार की खाद्य-शावीं की विकृति करनी चाहिये क्योंकि जय तक मनुष्यर कि उनकी यह रोग में न फंस गया है। तव तक कें।ई न कें।वनने में कितना ही त्राता है। वालक-वृन्द जब कीड़ों की हिस शक्तिप्रवाह देखने के अभिप्राय से एकड़ कर रखते हैं एय के सम्पूर्ण लगाने के लिये बहुत ही कप्ट भेलते हैं कि यह tremities ) प्रकार की पत्ती खायेगा, क्योंकि उन्हें विदितकिन्तु जिनके पक ही प्रकार की पत्ती उसके अनुकूल पड़ेगी संघन द्वारा इतना कप्ट हम उस पशु के लिये जिसे वर्षों । भाग का सेवा करनी है, फेल सकते हैं, और उसे केवल शुस प्रकार व शुद्ध पेय पदार्थी पर रख सकते हैं। भाग के।

की मध्य स्वच्छता के लिये भी बहुत साबधानी रखनी किल्मीन केवल स्वास्थ्य एवं शिधाचार के लिये ही नहीं वरन इसलिये भी कि श्री गुरुदेव अपनी शक्तिधारा की जगत में प्रवाहित करने के लिये श्रुपने निकट सम्पर्क में रहने वालों की साधक की भाँति उपयोग किया करते हैं। सामान्यता ती यह बात श्री गुरुदेव के शिष्यों एवं उनके निकट सम्पर्क में रहने वालों के लिये ही लागू होती है। किन्तु, जी उपकि इस पुस्तक के समान पुस्तकों में लिखे गये सिद्धांती की पालन करने का सखा प्रयत्न करते हैं, उन पर भी श्री

मन्देव की दृष्टि रहती हैं, अतः उनकी आवश्यकता पड़ती उसे गूं उनका साधन के तोर पर उपयोग किया जाना असंभव देंगे। अल्ब्रानंभव है कि किसी नियत स्थान में किसी रहे, किन्तु हो हिलेथे उनका कोई थिप्य साधन वनने के देंगे। इसके साथ होई दूसरा व्यक्ति उतना उन्नत न होने घोड़े के रखने का प्रतियोजन के लिये योग्य प्रमाणित हो आप उसे थका नहीं था में श्री गुरुदेव उनका उपयोग करना कितना काम कर:

लिये नियत करेंगे सिखाया है, ता भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये नाना प्रकार की जो भी कार्य ज्वाहित करते हैं। कभी ते। कोई एक व्यक्ति इच्छानुसार ही वनने के योग्य होता है, श्रीर कभी कोई दूसरा। उसके लिये स्यों की स्थित का साथ-साथ निरीक्षण किया श्रवस्था में भूपतीत होगा कि एक की सदा एक प्रकार की श्रवस्था में भूपतीत होगा कि एक की सदा एक प्रकार की इस प्रकार दित करने के लिये उपयोग किया जाता है, और से श्रिधिक ह दूसरे प्रकार की शक्ति के लिये। यह शक्तिस्रोत देश की नासना, मन व वुद्धि स्भी शरीरों द्वारा प्रवाहित त्राच्या का । स्थूल शरीर में यह श्रोत मुख्यतः हाथों श्रीर पैरों अप्छा कर्र ह्या प्रवाहित होता है। अब यदि उसे पसन्द किये गये च्यक्ति का स्थूल शरीर आवश्यक स्वच्छता के अभाव में न्त्रयोग्य सिद्ध हो, तेा श्री गुरुदेव उसका उपयोग नहीं कर सकते. क्योंकि वह व्यक्ति एक उपयुक्त साधन नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे पित्रज्ञ जल का बहाव यदि मैले नल के द्वारा हो तो वह जल मार्ग में ही मलिन हा जायेगा। यही कारण है कि श्री गुरुदेव के निकट सम्पर्क में रहने वाले व्यक्ति शारीरिक स्वच्छता के लिये अत्यधिक सावधान रहते हैं। श्रस्तु, हमें भी इस विषय

में सावधान रहना चाहिपे ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो हम उपयुक्त प्रमाणित हो सकें।

एक त्रौर वात जिसके विषय में सावधानी की त्रावश्य-कता है वह है श्रंगों की विक्रति ( Distortion ) विशेष कर पावां की। कुछ समय पहिले में एक ऐसी जाति के लोगों के साथ रहा था जहाँ नंगे पांत चलने की प्रथा थी। वहाँ पर वहुत से विद्यार्थियों के पावें की विकृति श्रीर श्रंगभंगता देख कर श्रीर यह स्रोचकर कि उनकी यह विरूपता गुरुद्व के शक्तिप्रवाह का साधन वनने में कितना वाधक है, मैं प्रसित हुआ। साधारणतया इस शक्तिप्रवाह की स्वामाविक गति यह है कि यह पहिले शिष्य के सम्पूर्ण शरीर में भर कर किर शरीर के छोरों ( extremities ) जैसे हाथ पैर की अंगुलियों द्वारा वहती है। किन्तु जिनके पावों की श्राकृति स्वास्थ्य रक्षा के नियमें। के उन्नंबन द्वारा भदी हो जाती है, उनके शरीर के केवल ऊपरी भाग का ही वे जीवन्मुक्त महात्मा उपयोग कर सकते हैं; इस प्रकार प्रत्येक वार उन्हें शिष्य के शरीर के ऊपरी भाग की उसके दूसरे भाग से पृथक रखने के लिये उसके मध्य शरीर में एक प्रकार की अस्थाई रुकावट या राक निर्मित करने का उन्हें एक श्रीर कष्ट उठाना पड़ता है। श्रतएव यह एक स्वतःसिद्ध वात है कि जिनका शरीर इस प्रकार की विरूपता से मुक्त है उनका उपयोग कहीं श्रधिकता के साथ किया गया है।

"क्योंकि पूर्ण स्वच्छ एवं स्वस्थ शरीर के विना तुम साधना का दुष्कर कार्य नहीं कर सकते और इसके निरंतर बोझ को नहीं सह सकते। लेडवीटर—वर्तमान वातावरण में सत्य-मार्ग का साधना सचमुच ही वहुत दुष्कर हें। श्रोर, यदि यह साधना दुत वेग से को जाये, तो यह एक ऐसा निरन्तर वेभि हैं जिसे कि स्थूल शर्रार सहित सब शरीरों की पूर्ण स्वस्थ हुये विना हम नहीं वरदाशत कर सकते। अतएव शीघ उन्नति के लिये पूर्ण स्वास्थ्य एक आवश्यक वस्तु है, श्रीर जहाँ यह नहीं है वहाँ तत्काल विलम्ब अवश्यम्भावी है। जिन व्यक्तियों पर किसी शिष्य की उन्नति का दायित्व है वे अत्यन्त सावधानतापूर्वक सदा इस वात का ध्यान रखते हैं कि उस शिष्य की कोई श्रीत-अधिकश्रम न होने पाये, श्रीर जितना परिश्रम वह सरलतापूर्वक कर सकता हैं उससे तिनक भी अधिक कार्य उसे न दिया जाये।

'प्रस्तु अपने शरीर पर सदेव तुम्हारा अपना शासन रहना वाहिये,
यह नहीं कि शरीर तुम पर शासन करे। वासना-शरीर की भी अपनी
निज की बहुत सी इच्छायें होती हैं; यह चाहता है कि तुम कोधित हो
कटु वचन कहा, ईच्यां बना, अर्थ-लोल्प हो, पराये वैभव की स्पृहा
करो, और विपादयुक्त रहो। इन सब बातों के अतिरिक्त और
भी बहुत सी बातें हसे अभीष्ट है। किंतु इसका वारण यह नहीं है
कि इसकी इच्छा तुम्हें हानि पहुँचाने की है, इसे तो तीव कम्पन एवं
उन कंपनों में लगातार परिवर्तन ही रुचिकर है। परन्तु तुम्हें इनमें से
किसी भी बात की आवश्यकता नहीं, इसिलिये तुम्हें अपनी एवं अपने
इस शरीर की इच्छाओं में भी भेद अवश्य पहचानना चाहिये।

ऐनो वेसेंट—मेरे विचार में बहुत से विचारशील मनुष्य इस बात की तो स्पष्टतया अनुभव करते हैं कि स्थूल शरीर उनसे एक भिन्न वस्तु है, किन्तु श्री गुरुदेव इस उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार वे लगातार अपने की वासना-रारीर से अभिन्न समभे रहते हैं। कर्मा-कभी आप अपने जो यह कहते पायंगे कि 'जें कोधित हो रहा हूं, अथवा चिड्चिड़ा है। रहा हूं। 'जिन्हें अपने में कुल्सित भावनात्रों का हेाना अच्छा नहीं लगता, वे भी वहुवा अपनी निकृष्ट भावनात्रों को उच भावनायें समक्ष लेने के भ्रम में पड़ जाते हैं। जब उन्हें अपनी ई ध्या की भावना की जानकारो हा जार्वा है तय शायद वे यह कर्भा नहीं कहेंगे कि मुक्ते ईर्ष्या उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि लोग अपनी भावनात्रों के साथ चाहे किंतना ही तदुरूप ज्यों न हो गये हैं।, वे सदा ही अपनी कुत्सित भावनाओं पर श्रावरण डालते का प्रयत्न करते हैं. श्रीर इस प्रकार यह समज कर त्राने आपके। धोखा देते हैं कि उनकी भावना र्दर्पा की नहीं, वरन् प्रेम की है- वे कहते हैं कि 'सुभे इसलिये त्रावात पहुंचा कि त्रमुक व्यक्ति जिससे में प्रेम करता हूं किसी अन्य के साथ मुक्तसे अधिक प्रेम करता है।

प्रेम एक ऐसा सर्वांगीण एवं दूर तक प्रभाव रखने वाला सर्वेग्राही गुण है कि मनुष्यों की इसका आश्रय लेने की आकांक्षा रहती है, और वे उन स्वय प्रकार की वातों का इसके नाम पर आरोपण कर देते हैं जिनका इसके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। अतएव यही उत्तम है कि हम स्वयं अपनी भावनाओं की इमान्दारी से परीक्षा करें, और इस गम्भीर विषय के साथ खिलवाड़ करके सुन्दर शब्द-जाल द्वारा अपने की घोखा न दें। अव उपरोक्त विचाराधीन सामले में आप की इसलिये आधात नहीं पहुंचा कि आप अपने मित्र से प्रेम करते हैं, विक इसलिये पहुँचा कि आप उसे केवल अपने ही आधीन रखना चाहते हैं। इस प्रकार के आधात की भावना का उद्गम सदा ही स्वार्थ में होता है, जो प्रेम से सर्वधा विपरीत भाव हैं। आप, जो वात्तव में आत्मा हैं ईप्यों नहीं कर सकते, किंतु यह ईप्यों करने वाला आपका वासना-शरीर है। आप कोधित या चिड़चिड़े भी नहीं हो सकते। यह सब आप के वासनाशरीर की ही वृत्तियाँ हैं।

इसी प्रकार श्री गुरुदेव, लोभ, स्पृहा, एवं विषाद इत्यादि के और भी उदाहरण देते हैं। सत्य-मार्ग के वे आकांक्षी मनुष्य प्रथम दो विकारों के आधीन इतनी सुगसता ंसे नहीं होते, जितनी सुगमता से वे विपाद से प्रस्त हो जाते हैं। यहुधा ही लाग विपाद की भावना के लिये कम सतर्क रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह भ्रम होता है कि उनकी उदासी उनके अतिरिक्त और किसी पर कोई प्रभाव नहीं डालती। वे से। चते हैं कि "यदि मैं उदास या खिन्न रहता हूँ तो इसका सम्बन्ध केवल मुभसे हैं, अन्य किसी से नहीं।" किंतु यह सत्य नहीं हैं यह दूसरों के लिये भी अवश्य हानिकारक है। इससे हानि किस प्रकार पहुँचती है यह बात अध्यात्मज्ञान (occultism) के विद्या-थियों का भली भांति ज्ञात है। उदासी की भावना के कम्पन चारा त्रोर फैल जाते हैं, त्रौर दूसरों के वासना शरोर पवं मन-शरीरों की भी प्रभावित करते हैं। इस भावना की युराई साधारणतया जितनी समभी जाती है उससे कहीं अधिक होती है, क्योंकि हो सकता है कि जिन मनुष्यों के। आप का विचार स्पर्श करता है वे कम उन्नत हैं। श्रीर उनकी मनेवित्ति का मुकाव किसी पातक कमें के करने की ओर हो। 👑

जा लाग अपराधों के इतिहास और उनकी गणना से परिचित हैं वे जानते हैं कि मनुष्य हत्या पर्व स्नात्म-हत्या जैसे अधिकांश अपराध कुछ समय तक गहरे शिपाद की स्थिति में रहने के पश्चात् ही किये जाते हैं। जेल के कैदी वहुधा यह कहते हुये सुने गये हैं कि 'निराशा की एक अजेय भावना मुभ पर आई, और मुभे प्रतीत हुआ कि में असंहाय हा गया हूँ।" इस प्रकार विकास के कम में जो लाग अभी नीचा श्रेणियों में हैं उन पर उदासी की इस भावना का दुरा प्रभाव पड सकता है, और वे ऐसा कोई अपराध कर सकते हैं जिसके लिये उन्हें कारावास श्रथवा मृत्यु-दंड का कष्ट भागना पड़े, यद्यपि उस अपराध के लिये वे पूर्णक्ष से नहीं वरन केवल आंशिक क्ष से ही उत्तरदायी होते हैं। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ इन ख्स्म विधानों की समभने वाले मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं, और इसलिये मनाविज्ञान के प्राथमिक तत्वों की जान-कारी के श्रभाव में हमारे न्यायालयों में विल्कुल श्रपूर्ण न्याय किया जाता है।

कदाचित् इस वात का अनुभव में अधिक तीक्ष्णता से करती हूं; क्योंकि में स्वयं भी झूलते हुये घड़ी के लंगर की माँति कभी अत्यन्त हुये और कभी अत्यन्त विषाद की भावनाओं का शिकार हो जाया करती थी। अधिकांश लोगों की प्रकृति पेसी ही होती है। एक दिन तो पेसा प्रतीत होता है कि सारा संसार सुखमय है, सूर्य का प्रकाश उज्जवल है, प्रकृति सींद्यमयों है, एवं समस्त वस्तुये आनन्ददायक और सुन्दर हैं। तत्पश्चात् इसकी अनिवार्य प्रतिक्रिया उत्यन्न होती हैं; एक अत्यन्त विषाद की भावना आप पर आती है, और सम्पूर्ण जगत् अंधकारमय प्रतीत होने लगता है। यदि आप शांतिपूर्वक विचार
करें ते। आप को जात हो जायगा कि आप अपने भावपरिवर्तन के जो कारण वतलाते हैं, केवल उन वाहरी
तुच्छ कारणों का इतना वड़ा परिणाम नहीं हो सकता।
तथापि इस प्रकार के स्वभाव से कुछ लाभ भी हैं। में अपने
साथ इस स्वभाव को जन्म से ही यदि न लायी होती ते।
में निश्चय ही इतना प्रमावशाली भाषण नहीं कर सकती थी।
भावनाओं की पराकाष्टा का अनुभव करना एक खुवका
के स्वभाव का अंग है। किंतु अन्य सव भावनाओं के
समान इसमें भी लाभ और हानि दोनों ही हैं। मनुष्य
के। भावनाओं के इन परिवर्तनों के आधीन नहीं होना
चाहिये।

मुभे संदेह है कि कोई व्यक्ति केवल यह कहनेमात्र से कि "मुभे विपाद प्रस्त नहीं होना चाहिये", इस देग से छुटकारा पा सकता है; किंतु यदि वह यह वात याद ग्वले कि उसके विपाद का दूसरों पर शाचनीय एवं हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इसलिये उसे इस भावना की प्रथ्रय नहीं देना चाहिये, तो निरुष्ट से निरुष्ट स्थित पर भी विजय पायी जा सकती है। केवल इस भावना की दूर करनामात्र ही पर्याप्त नहीं है. वरन साहस एवं प्रसन्नता की प्रवल भावनाओं द्वारा इसकी स्थानपूर्ति भी करनी चाहिये और उसमें आपकी निःस्वार्थ भावना का उत्साह भी सम्मिलित कर देना चाहिये।

जैसा कि श्री गुरुदेव कहते हैं, वासना-शरीर की इच्छा किसी प्रकार की हानि पहुँचाने की नहीं होती। यह इस प्रकार का कार्य केवल इसलिये करता है कि इसकी रचना उन एलिमेन्टला (मूल भूत तत्वा-elemental'essence ) से इई है जिनका प्रवाह नीचे की श्रोर (on the downward arc) है, और जा तीव एवं सतत परिवर्तनशील कंपनों द्वारा ही विकास पा रहे हैं। इस वात से एक जिहासु सुगमतापूर्वक यह समभ सकता है कि जो वासनाशरीर इस प्रकार के तोब्र परिवर्तनों की इच्छा करता है, वह शरीर वह 'स्वयं' नहीं है। वरन् वह कोई भिन्न वस्तु है जो अकारण ही ऐसी वृत्तियाँ की उत्पन्न करती हैं। उनका बुद्धिद्वारा अनुमोदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वासनाशरीर को निज की चंचलताये हैं। मनुष्य की ये चातें भली-भाँति समक्ष लेनी चाहिये श्रीर इन परिवर्तन-शील भावनात्रों का क्रीड़ान्तेत्र नहीं वनना चाहिये। अपने वासनाशरीर की प्रकृति का ऋष्ययन की जिये और खोजिये कि ऐसी कै।नसी अवांछनीय बस्तुयें हैं जिनकी इसे विशेष कप से इच्छा है। तदुपरान्त शांतिपूर्वक यह निश्चय कर र्लाजिये कि त्राप इसे वे इच्छावें नहीं करने देंगे। इस निश्चय के पश्चात त्राप इनके विषय में और मत सोचिये। उनकी श्रोर ध्यान ही मत दीजिये; वरिक उन भावनात्री की विपरीत श्रेष्ठ भावें। के। चुन लीजिये, श्रीर (दन भर उन्हीं पर अभ्यास कीजिये। , जैसे, यदि श्राप का वासनाशरीर ईप्याल होने की इच्छा करता है ते। आप इसका केवल निरीक्षण भर कीजिये। किंतु फिर ईर्ष्या के विषय में और ऋधिक मत सोचिये । वरन् निःस्वार्थता का विचार कीजिये श्रीर उसी पर कठिन अभ्यास की जिये। तय ईप्यों के लिये कोई स्थान हो न रहेगा, क्योंकि श्राप के मस्तिष्क में एक ही समय में दे। विरोधी भावों का समावेश नहीं हो सकता।

याद रिखये कि ऋध्यात्मिक-ग्रान के साधक के लिये ये समस्त कठिनाइयां एक सुथ्रवसर उपस्थित करती हैं। यदि एक साधक क्रपापूर्ण पर्व सज्जनतायुक्त वातावरण में रहता है और वहां पर यदि वह प्रेम-प्रदर्शन करे ता यह उसके लिये फुछ भी श्रेय की वात नहीं है। एक श्रत्यन्त साधारण मनुष्य भीषिसा ही करता है। जिन लोगों के। साधना करने की इच्छा है, उन्हें ता उस समय भी श्रेष्ट भावों का ही प्रदर्शन करना चाहिये, जब उनके प्रति अनुचित वर्ताव किया गया हो। अन्यथा वे भी अन्य लोगों के ही सदृश हैं। कठिनाइयों एव प्रताभनों के समय इन वातों के। स्मरण रखना चाहिये। इस पथ के इच्छुक की तो इन कठिनाइयों की ऋपना ऋण शोध कर सकने का त्रवसर समभ कर, इनका सामना उत्साहपूर्वक क**रना** चाहिये। प्रत्येक कष्टदायक मनुष्य एवं परिस्थिति जो एक साधक के सन्मुख आती है, उसके लिये एक सुअवसर है, प्रलोभन नहीं। जव वह साधक लोगों की दुर्भावनाओं का बदला सद्भावनाओं द्वारा चुकाता है तव वह अपने गुरु देव के अनुरूप काम करता है और तभी यह श्री गुरुदेव के सद्गुणें की जगत् में प्रदर्शित करता है।

श्रस्तु, जिन सद्गुणों को प्राप्ति की श्रापको इच्छा है, प्रातःकाल श्रपने ध्यान के समय उनका ही चिन्तन की जिये। उदाहरणार्थ, यदि श्राप में चिड़चिड़ापन हैं, तो धैर्य का चिन्तन की जिये। तब, जब कभी भी श्राप दिन में किसी चिड़-चिड़े, या श्राप में श्रधैर्य उत्पन्न करने वाले व्यक्ति से मिलेंगे, तो पहिले तो स्वभाववश श्राप उसे चिड़चिड़ेपन से ही उत्तर हैंगे, किंतु इस भूल के पश्चात् तुरन्त ही श्रापको धैर्य कर

विचार आ जायेगा। इस प्रकार का अवसर जब हुवारा आयेगा ते। धैर्य का विचार आपको मूल करते समय ही हो जायेगा। थोड़े से और अभ्यास द्वारा आपको इसका ध्यान भूल करने से पूर्व ही होगा और उस समय आपके मन में चिड़चिड़ेपन का ते। भाव होगा किंतु आप उसे प्रकट नहीं करेंगे। अन्त में तो चिड़चिड़ेपन का भाव आपके मन में अपेगा ही नहीं। उपरोक्त सायनक्रम द्वारा आपको यह विदित हो जायेगा कि आपका ध्यान सफल हो रहा है।

ं मुभे विदित है कि इस प्रकार का अध्यास आरम्भ करने वाले बहुत से मनुष्यों ने कुछ दिनों श्रथवा कुछ सप्ताहों के वाद ही कहा कि "मैं इसके अनुसार अब और ध्यान नहीं करूँगा, मुझे कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, इस ध्यान द्वारा मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, मेरी कोई उन्नति नहीं हुई, इत्यादि ।" यह तो वैसी ही बात है जैसे लोई मतुष्य तीन दिन की यात्रा वाले किसी स्थान पर जाने के लिये निकले और एक या दे। घंटे के पश्चात् ही यह कहता हुआ बैठ जाये कि 'मेरे चलने का कोई लाभ नहीं, में ता वहां पहुँचता ही दिखाई नहीं देता।" यहां, इस अगत् में प्रत्येक मनुष्य को दृष्टि में उसकी यह वात मूर्खतापूर्ण प्रतीत होगी, किंतु प्रवेक्ति दूसरीयात भी इससे कुछ कम मुख्तापूर्ण नहीं हैं। जैसे, आपका चलना कुछ न कुछ फासला अवस्य ही ते करेगाः वैसे ही ध्यान का फल भी अवश्य प्राप्त होगा, यह भी उतना ही सुनिश्चित हैं। वैज्ञानिक नियम सर्वदा अपना कार्य करते हैं, और प्रत्येक शक्ति जिसे आप प्रवाहित करते हैं, उसका भी फल अवस्य होना चाहिये। यदि आप अपने लक्ष की प्राप्ति में चेष्टा करने पर भी शीव ही सफलता

नहीं पारहे हैं तो समिभये कि श्रभी तक श्रापकी कुछ विकारों पर विजय प्राप्त करना शेप है, श्रीर श्रापकी शक्ति उन विकारों की दिनष्ट करने पर्व उन पर पूर्ण विजय पाने के लिये प्रयुक्त हो रही हैं। फल के प्रश्न की सोचिये हीं मत। वैर्य श्रथवा अन्य जिस किसी भी गुण की उन्नति श्राप करना चाहते हैं उस पर ही अपने विचार की एकाग्र कीजिये, फल तो स्वयमेव ही प्राप्त हो जायेगा।

लेडवीटर-थोड़े से अभ्यास द्वारा ही यह अनुभव करना ते। कोई कठन यात नहीं है कि हम यह स्थूल शरीर नहीं है, विस्क यह स्थूल शरीर तो हमारा एक श्रोबरकेट मात्र है। किंतु श्रेपना वासनाशरीर श्रर्थात् श्रपनी इच्छाये श्रीर भावनाये हमारे सामने श्रधिक कठि-नाई उपस्थित करती है। क्योंकि यह वासनाशरीर बहुधा हमें अपना ही एक सुपरिचित अंग प्रतीत हाता है। प्रति दिन के जीवन में प्रत्येक स्थान पर ऐसे मनुष्य दिखाई पड़ सकते हैं, जो समभते हैं कि वे स्वयं ही अपनी इच्छायें और भावनाये हैं। कुछ मनुष्यों में तो ये इतनी भरी हुई होती हैं कि यदि इनकी इच्छात्रों त्रीर भावना श्रों के। इनसे त्रलग करने की कल्पना भी की जावे ते। उनमें माना कुछ वाकी बचेगा ही नहीं। उनका सम्पूर्ण व्यक्तित्व ही केवल इच्छा और भावना बना रहता है। ऐसे मनुष्य का अपने न्नाप को अपने बासनाशरीर से विलग करना ऋत्यन्त कठिन है, तथापि यही ते। करना त्रिभष्ट है। यह तथ्य कि यह वासनाशरीर सदा अपनी धुन (mood) की परिवर्तित करता रहता है, लोगों को यह समझने में सहायक सिद्ध होना चाहिये कि यह परिवर्तनशील वस्तु "मैं" त्रर्थात् मेरी

'श्रातमा' नहीं हो सकतो। श्रातमा के क्षा में मनुष्य कभी परिवर्तनशील नहीं हैं; उसकी तो सदा एक ही इच्छा रहती है कि वह अपनी इतनी उन्नित कर ले जिससे कि दह दूसरों की भी श्री गुरुदेव द्वारा निर्धारित मार्ग पर ले जाने में सहा-यक वनने के योग्य हो जाये। श्रस्तु, यह वात प्रत्यक्ष है कि भावनाओं का वना हुआ यह शरीर श्रात्मा नहीं हैं। (श्रर्थात् यह कि भावनायें हम नहीं हैं श्रीर न वे हमारी "श्रात्मा" हैं।)

काम मृल-भृत (astral elemental) एक प्रकार की निश्चित अविच्छित्रता (Continuity) के। प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्थायी परमाणु (Permanent atoms) उसके चारी श्रीर ऐसे पदार्थी की श्राकषित करते हैं जिन्हें हमने श्रपने पूर्वजन्में में प्राप्त किया है। इसिलये इस जीव का एक।एक अचानक नियंत्रण करना किंक वात ते। हैं, परन्तु फिर भी यह किया जा सकता है। इसका सबसे सुगम उपाय है कि वासनाशरीर का खावधानी से निरीक्षण करके यह खोज की जाये कि यह किस प्रकार के अवांछुनीय कार्यों की श्रोर अधिक दौड़ता है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी भिन्न भिन्न कठिनाइयाँ होती हैं। हो सकता है कोई अधीर हो, कोई चिड़चिड़ा हो, कोई ईर्ण्याल हो, और कोई अर्थतीलुप, हो। जब महुष्य अपने विकारों की खोज कर ले तव उसे चाहिये कि शांतिपूर्वक उन पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न करे। मान ले। कि किली में चिड़चिड़ापन है. जिसका होना आधुनिक जीवन के संवर्षमय और संघा-तिक परिस्थिति में एक साधारण वात है। अव उस मनुष्य की पहिले ते। चिड़चिड़ान होने का हुड़ निश्चय कर लेना चाहिय। इसे अपने ध्यान का विषय बना लेना ते। अच्छी वात है, फिंतु मनुष्य की दुर्गुण से सीधे संग्राम ज्ञारम्भ नहीं करना चाहिये। इसलिये इस दुर्गुण के विपरीत गुण जो "धारज" है उस पर ध्यान करना श्रधिक उपयोगी होगा। वुराई के। ध्यान में कभी मत लाइये श्रीर न इसके साथ संवर्ष कोजिये, क्योंकि इससे यह श्रधिक उचेजित है। जाती है।

जय त्राप त्रपने विचारों द्वारा दूसरों की महायता करने की चेष्टात्करते हों, तव भी इसी उपाय की काम में लाना चाहिये। यदि त्राप एक ऐसे मनुष्य की सहायता करना चाहते हैं जिसमें यह दाप है, तो उसके चिड़चिड़ेपन की भावना का ध्यान करके उस पर द्याभाव न दिखलाइये। ऐसा करके त्राप उसके दे। प को त्रीर भी तीव करते हैं। त्राप इस प्रकार विचार की जिये कि "में उसे थान्त और धेर्यवान देखना चाहता हूं।" तव त्रापकी समस्त शक्ति उसे वैसा ही वनाने में सहायक होगी।

पहले तो जब हम एक चिड़चिड़े व्यक्ति के सम्पर्क में त्राते हैं तो स्वभाव के अनुसार संभवतः हम भी चिड़-चिड़े हो जायेंगे। इसके पश्चात् हमें स्मरण होगा कि 'में ऐसा होना नहीं चाहता था।" भूल करने के पश्चात् भी इस बात का स्मरण होना लाभदायक है। कदाचित दूसरी बार या बीसबी बार सही, हमकी यह बत पीछे याद त्राने के बदले भूल करते समय ही याद त्राजायेगी। इसकी तीसरी त्रवस्था यह होगी कि चिढ़ाने वाली बात कहने से पहिले ही हमें इसका स्मरण त्राजायगा। इस समय चिड़चिड़ेपन की भावना तो हमारे मन में होगी, पर हम उसे पगट ही न करेंगे। इसके बाद की अवस्था में चिड़चिड़ेपन की भावना ही निर्मूल हो जायेगी श्रीर इसपर विजय प्राप्त हो जायेगी, श्रीर तय हम इस जन्म में अथवा भविष्य जन्में में भी कभी इस भावना द्वारा कोई कप्ट न उठायेंगे।

वासना-शरीर पर पूरा ऋधिकार प्राप्त करने के लिये यह भी ब्रावश्यक है कि हमारे में ऐसी कोई भी व्यक्तिगत भावना रहे ही नहीं, जिस पर चाट पहुँच सके अथवा जो कुपित हो सके। सहानुभृति त्रीर प्रेम जैसी श्रेष्ट भावनायें हममें अधिक से अधिक होनी चाहिये। परन्तु हमारी भावनाओं पर वाट पहुँच कर उनका कुद्ध है। उठना असंभव हा जाना चाहिये। जिसकी भावनाओं पर ठेस पहुँच सकती है, ते। समभो कि वह अभी तक अपने ही विषय में विचार करता है, श्रीर जिसने श्री गुरुदेव की पूर्णतया श्रात्म समर्पण कर दिया हो उसे अपने विषय में चिन्ता करने का कोई श्रविकार ही नहीं। कुछ ऐसी मोटी वृद्धि के मनुष्य भी होते हैं जो अपमान की समक्त ही नहीं सकते, यह बात भी बांछनीय नहीं है। परन्तु जब आप इसे अमक लेते हैं, तब इस पर ध्यान न देने की बुद्धिमानी की जिये। यहीं उत्तम उपाय है। यदि लोग आप की निन्दा करते हैं, ते। उस पर ध्यान मत दीजिये। लोग ते। सृष्टि के ब्रादिकाल से ही दूसरों की निंदा करते आये हैं और जय तक जीवन्मुक्ति के मार्ग के निकट न पहुँच जार्येंगे, तव तक करते ही रहेंगे। और फिर, दूसरें का कथन कोई महत्व की वात भी नहीं है। यह तो वायु के एक क्षणिक कंपन से अधिक और कुछ भी नहीं, जब तक हम स्वयं इसे कुछ महत्व न दें। यदि कोई त्रापके विषय में कोई अधिय वात कहता है, परन्तु आप उसे सुन नहां पाते ते। श्राप की उससे कुछ भी चेट नहीं पहुँचती। परन्तु,

यदि कहीं त्राप उसे सुन पाते हैं श्रीर-क्रोध, क्लेश श्रीर निराशा त्रादि से ब्याकुल हो जाते हैं. ते। इसमें मृल ऋपराघी का डोई देाप नहीं, आप स्वयं हो अपने की चेट पहुँचा रहे हैं। इसे दार्शनिक दृष्टि से देखिये और कहिये कि "वेचारें की (अर्थात् निन्दकों की) इस वात का केवल इतना ही ज्ञान है।" उसके प्रति सहदय त्रीर छपालु वनिये। दूसरे लोग जो कहते हैं उसका महत्व बहुत थोड़ा है, क्यांकि वे जानते ही नहीं। यह समरण रिलये कि "हदय अपना क्लेश स्वयं जानता है।" प्रत्येक मनुष्य के सोचने, कहने श्रीर करने के लिये कुछ अपने व्यक्तिगत कारण होते है। बाहर से देखकर प्राप उसके समस्त कारणें की नहीं जान सकते, क्योंकि श्राप उन्हें ऊपर से देखते हैं जो साधारणतया मिथ्या होते हैं। अतः जब तक आप बुद्धि-लोक पर नहीं पहुँचते और यथार्थ कारण की नहीं जान सकते तव तक दूसरों की सन्देह का लाभ मिलना चाहिये। अथवा इससे भी त्रधिक वुद्धिमानी यह होगी कि आप दूसरों के किसी काम के करने का अभिधाय क्या है उस पर, अपनी समभ के अनुसार महने की चेषा ही मत की जिये। यदि आप के विचार से किसी मनुष्य का के।ई कार्य अनुचित प्रतीत हो, ते। अधिक से अधिक सज्जनता इसी में हैं कि आप यह कहें कि "यह काम मुक्ते नहीं करना चाहिये क्योंकि मुक्ते यह अनुचित प्रतीत होता है। परन्तु में मानता हूं कि इसे करने के लिये उस व्यक्ति के निकट अपने निजी कुछ कारण हे। सकते हैं. यद्यपि में उन कारणें। की नहीं जानता ।"

यदि कोई मनुष्य आप से अशिष्ट व्यवहार करता है, ते। बहुधा ही ऐसा होता है कि किसी कारणवश पहले से ही उसका चित्त विचलित रहता है, उसके स्वभाव का सन्तुलन चंचल है। गया रहता है, श्रीर उसी समय श्रापही पहिले व्यक्ति अते हैं जो उससे वात करते हैं। बास्तव में वह ब्राप से कुद नहीं है। उसके विरक्त होने का कोई द्सरा कारण हैं। सकता है। संभव है उसे अच्छा भाजन में मिला हो। हमें दूसरों के प्रति विचार करते समय उदार बनना चाहिये और कहना चाहिये कि ''वेचारा! मेरां तरह सदा सर्वप्रिय और प्रसन्न नहीं रह संकता।" सम्भव है उसे अपने कुछ अशिष्ट चचनों के लिये पीछे परचात्ताप हो, अथवा यह भी संभव है कि वह यह अनुभव हो न करे कि उसने कुछ असाधारण वात कह दी है। आहत होने अथवा रुष्ट होने की प्रत्येक भावना का जन्म श्रहंभाव से हे।ता है। यदि हम श्रपने विषय में कुछू भी न सोचें तो कभी ब्राहत या रुष्ट नहीं हो सकते। इस ब्रहमाव को निर्मुल कर देना चाहिये। जहाँ कहीं ईर्ष्याका प्रइत उपस्थित होता है इहाँ भी उसका कार**ए** यह अहंभाव ही होता है। यदि मनुष्य केवल यही सोचे कि वह दूसरे से कितना प्रेम करता है, तो उसके लिये यह सोंचना विल्कुल निष्प्रयोजन ही है कि नह दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे से कितना प्रेम करता है। "हम दूसरों से भिन्न हैं, यही माया लगभग हमारे सन करों का मृल है।

श्राधुनिक समय में स्वार्थी मनुष्य नितान्त असामियक पिछ्डा हुत्रा भ्रतीत का व्यक्ति हैं। वह सभी भी उसी मार्ग पर चल रहा है जो वीस हज़ार वर्ष पूर्व उसके लिये हितकर और आवश्यक था। किन्तु अब वह मार्ग उसके लिये हितकर तथा आवश्यक नहीं, और वह मनुष्य केवल समय से पीछे चल रहा है। हमारा कार्य समय के साथ साथ चलना है। हमाण जीवन एवं हमारे विचार केवल उस भविष्य के लिये हैं जिसका निर्माण हमारे लिये स्वयं श्री जगदुगुरु करेंगे। श्रीर इसी कारण हमें जीए शीए पुराने (दक्षियानुसी) विचारों की त्याग देना चाहिये।

जब ग्राप ग्रपने देश निरीक्षण के लिये ग्रातम-परीक्षा फरते हैं ताकि ब्राप उन दोपों से ब्रपने की मुक्त कर सकें ते। उस समय ग्लानि और पश्चात्ताप को भ्रान्ति के कारण बवड़ा ।जाने से सावधान रहिये। \*लीट" की पत्नी की कहानी याद रिखये (विलायत की इस कहानी में पीछे फिर कर देखने के दुष्परिणाम का वर्णन हैं ) त्रोर पीछे फिर कर मत देखिये. क्यांकि इससे कुछ मं। लाभ नहीं हाता। जब त्रापसे काई वड़ी भूल हो जाये ते। श्राप शांतिपूर्वक किह्ये कि 'धह एमारी एक वेवकुफी थी। अब मैं कभी ऐसा न कहूँगा।" टैलीरेंड (Talleyrand) का यह कथन है कि भूल ते। कोई भी कर सकता है: हम सभी भूल करते हैं-परन्तु जा मनुष्य एक ही भल की दुवारा करता है तो वह मुख है।" एक बार पक जीवन्मुक महात्मा ने कहा था कि "सञ्चा पाश्चात्ताप केवल यही है कि दुवारा उस भूल की न करने का दूढ़ संकल्प कर लिया जाये।" याद रिखये कि "उसी मनुष्य ने कभी कोई भूल नहीं की, जिसने कभी कुछ भी किया ही नहीं।" जब श्राप श्रपने पूर्वजनमां के कार्या के लिये दखित नहीं होते, तो कल के कार्य के लिये क्यों चिन्ता करते हैं ? दोनों ही समान रूप से व्यतीत काल के हैं। पूर्व-कृतकर्मी के लिये आत्मग्लानि केवल समय और शक्ति का अपन्यय

है. श्रीर इतना ही नहीं, वरन यह श्रीर भी निकृष्ट है - क्योंकि यह स्वार्थपरता का ही एक रूप है।

जा हमारे प्रति स्तेह त्रोर सौहार्द का भाव रखते हैं, उनके प्रति वैसा ही भाव रखना बहुत सहज है। किन्तु यदि हमने सर्चा उन्नित की है ते। जहां हमारे प्रति प्रेम का न्त्रभाव होगा, वहां भी हम प्रेम-घारा ही प्रवाहित करेंगे। महात्मा काइस्ट ने कहा है कि "जिनका तुम पर शेम है उनसे प्रेम करने में तुम्हारी क्या विशेषता है। ऐसा तो अत्यन्त साधारण व्यक्ति भी करता है। ' उनकी आज्ञा थी कि "अपने शत्रुओं से प्रेम करो, और अपने दोहियों के लिये भी प्रार्थना करे।।" श्री गुरुदेव का एक शिष्य अपनी याग्यता का परिचय ऐसे ही समय दे सकता है, जब कि वह उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार उस स्थिति में श्री गुरुदेव ने किया होता। जब लाग उसकी दुर्वचन कहते एवं उससे दुव्यवहार करते हैं उस समय भी वह उनके प्रति सीहार्द एवं स्नेह का भाव रखता है श्रीर उनकी मूर्खतात्रों के। उदार भाव से क्षमा कर देता है। यही हमें भी करना है। प्रेम श्रोर सीहार्द का बदला दे देना मात्र ही पर्याप्त नहीं; हमें इस याग्य होना चाहिये कि जो लोग श्रभी इन श्रेष्ट भावनाओं का श्रर्थ भी नहीं समभते. उनके प्रति भी हम ऐसे ही भाव रखें। महातमा काइस्ट के लिये यह कहा जाता है कि जब उनकी निंदा की गयी ता उन्होंने प्रतिउत्तर स्वरूप उसकी निन्दा नहीं की। जब लाग उन्हें कप्ट दिये, ती उन्हेंनि कप्ट देने की वात नहीं सेंचिं। वरन् उस ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया जो सबसे चड़ा धर्मयुक्त न्याय कर्ता है। हम सभी के साथ कभी कभी अन्याय होता है, और लेग ऐसा विचार करता हूं,' किन्तु दस में से नै। वार वह विचार 'श्राप' नहीं वरन् श्रापका 'मनस्' करता है। हममें से बहुत से लेग श्रपने विचारों का नियंत्रण एवं शिक्षण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किन्तु, यदि हम इनका पुन-निरीक्षण करें तो हम देखेंगे कि कितने थोड़े विचार ऐसे हैं, जो वास्तव में हमारे श्रपने श्रथांत् श्रात्मा के—हैं, श्रीर उनमें से श्रधिकांश विचार ते। निम्न मनस् के हैं।

यह निम्न मनस् ( Lower mind ) एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर दोड़ता रहता है और नाना विषयों के ऊपरी सतह पर घूमता रहता है परन्तु पूर्ण रूप से किसी भी विषय की तह तक नहीं जाता। वास्तव में 'नियम के अनुसार इसकी इच्छा किसी भी विषय पर विचार करने की नहीं होती, वरन यह तो कंपनें। का लगा-तार परिवर्तन अनुभव करने के लिये एक विषय से दूसरे विषयं पर दौड़ता रहता है। यदि हम अपने विचारों का निर्राक्षण करें ते। प्रतीत होगा कि हमारे मन में, वहुत थोड़े से समय में अनेकां निरर्थक विचार आते हैं। उदाहरणार्थ. यदि श्राप सड़क पर चलते हैं तो उस समय श्राप किसी विशेष विषय पर विचार नहीं करते, तथापि आपकाे प्रतीत होगा कि आपके मस्तिष्क में कोई न कोई कार्य कर रहा है, और वहीं आपका मनसरीर ( Mental Body ) है। यदि आप इस पर नियन्त्रण नहीं रखते ते। यह अनेकीं निरर्थक वातों का चितन करता रहेगा, यद्यपि ये विचार वदि स्वार्थपूर्ण और आत्म-बंदित न हों, तो सदा हाति-कारक नहीं होते। यह मानसिक शरीर विचारों के साथ अपनी एक रूपता भी कर लेता है, और इस प्रकार कभी

कभी मनुष्य के अत्यन्त मुन्दर विचार की भी घुमा किरा कर किसी भिन्न एवं तुच्छ विषय की आर ले जाता है। हमें इन सब वातों को बदल कर इन पर नियंत्रण रखना 🧸 चाहिये। मुभे जात है कि प्रतिक्षण मनस्के कार्यों पर नियन्त्रण रखना फठिन है, किन्तु ऐसा करना हो चाहिये, प्योंकि मनस**्एक प्रवल शक्ति है ब्रोर हमारी** ब्रन्य शक्तियों से अधिक वलवान हैं। यदि मन शरीर द्वारा संकल्प शक्ति का संचालन किया जा सके ते। ऐसी वातें वहुत ही थोड़ी हैं जो मनुष्य इसके द्वारा नहीं कर सकता। इस त्रगाय राक्ति पर हमारा त्रधिकार हो सकता है, चाहे हम निर्धन हो या धनवान, युवा हो या वृद्ध। यह शक्ति श्री गुरुदेव की सेवा करने के लिये हमारा अमूल्य साधन वन सकतो है, यदि हम लगातार सतर्क रहने का अभ्यास करें, जब तक कि हमारे मन का ऐसा स्वभाव ही न वन जाये। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो विचारों द्वारा ही पूर्ण किये जा सकते हैं, अन्य किसी प्रकार नहीं। जिस मनुष्य को स्नेह की त्रावश्यकता हो, उसके लिये एक स्नेहपूर्ण विचार भेजना धन के उपहार से कहीं अधिक सहायक होगां, त्रोर इसका प्रभाव जावनपर्यन्त रह सकता है। स्थूललोक में हमारे इस विचार का परिणाम चाहे दिखाई न पड़े, किन्तु यह श्री गुरुदेव की एक सची सेवा से कम न हे।गा।

हमारे मानस की पृष्ठ पर सदा श्री गुरुदेव-विषयक विचार रहना चाहिये, ताकि जब हमारे मन में किसी अन्य विषय का विचार न हो तब यह श्री गुरुदेव की श्रोर चला जावें। यह विचार यथासंभव अधिक से श्रीधक निश्चित होना चाहिये। अधिकांश लोगें का श्री गुरुद्व संबंधी विचार एक अनिश्च श्रानन्दमय सा श्रद्ध-श्रव्हादमय की सो स्थित, अथवा एक प्रकार की धार्मिकमूर्छा सी होती हैं, जहां कि मन जियाशील नहीं रह जाता। इस प्रकार के उद्देश्यहीन विचारों में श्रनिश्चित रूप से निमग्न रहने की अपेक्षा, हमें अपने श्री गुरुद्व के प्रति मिक-भावना की। एक निश्चित रूप देना चाहिये। श्रर्थात्—सोचिये कि "मैं उनको सेवा करने के लिये क्या कर स्वकता हूं? श्रपनी विचार-शक्ति का मैं किस दिशा में प्रयोग कर्र ?"

इस पुस्तक में इस तथ्य का महत्व वार्रवार हहता पूर्वक वताया गया है कि हमारे लिये बास्तव में एक ही विचार, एक ही इच्छा, श्रीर एक ही कार्य है। श्री गुरुदेव की सेवा करने का विचार ही एक मात्र विचार है, उनका कार्य करने की इच्छा ही एक माज इच्छा है, और उनके प्रति भक्ति ही एक मात्र कार्य है और जगत का सारा कार्य भी उन्हीं के अर्पणार्थ है। यद्यपि जा कार्य हमारे सामने करने की होता है उसके वहुत से जिटल और विचित्र भेद होते हैं, तथिप हमारे सव कार्य थी गुरुदेव के एवं जगत् के लिवे ही होते हैं। श्री गुरुरेव के मस्तिष्क में केवल एक खेवा का ही विचार रहता है, और यदि हमें उनके साथ एकरूप होने की इच्छा . है, तो हमारा विचार भी केवल एक सेवा का ही होता चाहिये। इससे स्चित होता है कि हम अपने की सेवा करने के योग्य बनायंगे, और इस उपाय से इसके साध ही साथ श्रपनी उन्नति भी होगी । परन्तु, यह उन्नति इसलिये नहीं होगी कि हम बड़ा बनना चाहते हैं, वरम इसलिये कि हम श्री गुरुदेव के कार्य का एक उपयोगी यंत्र वनने के अभिलापी हैं।

श्रनेक मनुष्य श्रपने मानसिक शरीर की उन्नति कर रहे हैं। यड़े वड़े वेज्ञानिक यह उन्नति केवल ज्ञान की खोज के लिये करते हैं। कभी-कभी इस खोज के साथ-साथ प्रसिद्धि प्राप्त करने का विचार भी उनके मन में होता है। परन्तु यह वात, मेरे विचार में, श्रिधकांश वेज्ञानिकों के लिये सत्य नहीं है। साधारणतः उनके कार्य के मूल में उस ज्ञान की उपयोगी वनाने की इच्छा रहती है। किन्तु एक वेज्ञानिक-मस्तिष्क सर्वप्रथम उस ज्ञान की जान लेने की ही श्रिभलापा रखता है। यह एक श्रेष्ठ कार्य हैं, श्रीर इस कार्य की करने वाली अनेक श्रेष्ठ श्रात्मायें हैं, जो मनुष्य-जाति की महान सेवा कर रही हैं।

हमें भी अपने मानसिक शरीर की तीच्ए, कियाशील एवं उपयोगी वनाने का उद्योग करना चाहिये। ऐसा क्यों करना चाहिये? एक वर्ड्ड अपने रंदे की तेज़ क्यों करता है? इसलिये नहीं कि उसका रंदा दूसरे वर्ड्ड के रंदे से अधिक तीदण हो, वरन् इसलिये कि वह लकड़ी की ठीक प्रकार से छील सके और उसका कार्य अधिक अच्छा हो। ठीक यही कारण है जिस लिये हमें अपने मानसिक शरीर की शिक्षित करना चाहिये। किंतु यह विचार सर्वदा अपनी दृष्टि में रहना चाहिये कि में अी गुरुदेव के लिये एक यंत्र तैयार कर रहा हूं। जो मनुष्य इस आदर्श की सामने रखता है, वह आध्यात्मिक अभिमान से मुक्त रहता है और ऐसे वहुत से गड्ढों में गिरने से वच जाता है, जिनमें केवल वृद्धि की विकास होने से गिरना अनिवार्य है।

'जब तुम इस मानसिक शरीर को सांसारिक वस्तुओं से विरक्त कर केते हो, तब भी यह अपने ही स्वार्थ की चिन्ता करने की चेष्टा करता है; और तुम्हें श्री गुरुरेव के एवं लोक सेवा के कार्य के स्थान पर आत्मोन्नति के विचार में लीन रखता है।"

ऐनीवेंसेंट-श्री गुरुदेव की इस शिक्षा में जिस यात ने मेरे चित्त की सबसे अधिक आकर्षित किया, वह यह है कि यह शिक्षा धुम फिर कर एक ही विचार, एक ही इच्छा, और एक ही कार्य में आकर केंद्रित हा जाती है। इसमें वह एकात्मभाव इस प्रखरता से प्रकाशित हा रहा है कि आपको यही प्रतात होगा कि श्री गुरुदेव केवल एक ही विचार रखते हैं, और वे ब्रह्म के साथ इतने तदुरूप हा गये हैं कि वे किसी अन्य वात का विचार ही नहीं कर सकते, चाहे उनका ध्यान किसी भी विषय पर लगा है।। वे इसे नहीं मूल सकते। उनके शिष्य का भी यही लक्य होना चाहिये, उसे भी सदा श्री गुरुद्व के कार्य एवं लोक ्सेवा के ही विचार में लीन रहना चाहिये और यही उसके लिये सर्वप्रधान होना चाहिये। यदि ऐसा नहीं है ते। फिर वह विचार आपके मनस् का है, आपका नहीं। किंतु, यदि आपका यही भाव है तो समसे। कि आपने सव ऊछ पा लिया। मान लीजिये कि श्राप किसी सदगुण पर ध्यान करते हैं, तब पहिले यह सोचिये कि ऋापको इस गुण की रच्छा क्यां है-प्रशंसाप्राप्ति के लिये, या दीक्षा के निकट पहुँचने के लिये ? त्रथवा त्राप उस गुण की प्राप्ति श्री गुरुदेव का एक अधिक उपयागी यंत्र वनने के लिये करना चाहते हैं ? इसी कसौटी द्वारा आप यह जान सकते हैं कि यह विचार ऋषका है या ऋषके मनस्का।

एक निश्चित विधि द्वारा त्रात्म-परीक्षा करने का यह

एक उत्तम उपाय है। एक दृष्टान्त की कल्पना कोजिये जो श्रमम्भव नहीं हैं। यद्यपि साधारणतः त्रधिक उन्नत एक कार्य है जिसे करने के लिये उन गुणें से जिनका श्रापने विकास किया है, न्यून गुणें की श्रावश्यकता है। श्रय क्या त्राप इस क।य का दायित्व उठा कर उसे करने के लिये उद्यत हींगे, अथवा इसे करने के स्थान पर अपने उच्च गुरों। का विकास करते हुये त्रात्मेक्ति के कार्य में लगे रहेंगे ? क्या आप अधिक उपयोगी वनने के लिये छोटे वने रहने के। प्रस्तुत हैं।गे ? यदि त्राप श्री गुरुदेव के कार्य के लिये उपयोगी वनने के एकमात्र उद्देश्य का सदा ध्यान में रखते हैं, ता उस कार्य का करने के लिये अवश्य प्रस्तृत हा जायंगे। उस कार्य के। करने में मनस् की तीइण, क्रियाशील, एवं उपयोगी वनने के बहुत से अवसर मिलेंगे। यदि हम अपना उन्नति इसी उर्देश्य के। लेकर करें तो हमें ऋपने की विलग समभने के पाखंड में पड़ने का भय न रहेगा । इस जगत् में हमें उन सुत्रवसरेां का उपयाग करने के लिये सदैव जाग्रत रहना चाहिये जिन्हें ऋन्य लोगों ने त्रनावइयक समक्त कर छोड़ दिया है। श्रो गुरुदेव का एक शिष्य सदा ही ऐसे कार्यों की खाज में रहता है जो दूसरोंद्वारा विना किये ही छोड़ दिये गये हैं, ताकि वह उस अभाव की पूर्ति कर सके। इस मना-वृक्ति का अर्थ यह है कि मनस् हमारे नियंत्रण में आ रहा है।

लेडवीटर—हम लोगों के लिये श्री गुरुदेव का कार्य करने की इच्छा ही सर्वप्रधान होनी चाहिये। यदि इस कार्य की छोड़ कर केई दूसरा कार्य करने का विचार या कारण हमारे सामने उपस्थित होता हो, तो यह कारण उपस्थित करने वाला हमारा मनस् है, श्रात्मा नहीं; इस भेद की समभने के लिये यह एक महत्वपूर्ण उपाय है। मनस् वास्तव में ही एक भिन्न एवं ऋभिमानी वस्तु है, भ्रीर जब यह अन्य सब प्रकार के भातिक अभिमानों की त्याग देता है तब इसका दूसरा कदम यह होगा कि यह हमारे में अपनी उन्नति महोन् जीवन्मुक्त महात्माओं के साथ अपना निजी सम्बन्ध अथवा इसी प्रकार की अन्य बातों के अभिमान का विचार उत्पन्न करे। जब हम इस प्रकार के अभिमान की भी नष्ट कर देते हैं, तो फिर यह निरिममानी होने का ही अभिमान करने की खेष्टा करेगा। इस वात के लिये इस स्हम मानसिक एलीमेन्टल (Mental elemenal) की देाव मत दीजिये, क्योंकि इसे आपके विषय में कुछ भी ध्यान नहीं। यह ते। केवल उन नाना प्रकार के कंपनों की प्राप्त करने का यह करता है, जिनकी इसे अपने विकास के लिये आवश्यकता है।

"जब तुम ध्यान करने बैटते हो, तो यह तुम्हारे चित्त को तुम्हारे ध्यान के एकमात्र विषयस हटाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ओर आकर्षित करने की चेटा करेगा। तुम यह मनस् नहीं हो, चरन् यह तो तुम्हारे उपयोग करने की एक वस्तु है। अस्तु, यहाँ भी विवेक की आवश्यकता है। तुम्हें निरन्तर सचेत रहना चाहिये, अन्यथा तुम असफल हो जाओंगे।"

लेडवीटर—भारतवर्ष में लाग कहते हैं कि मन सब इन्द्रियों का राजा है, और इसे वश में करना अन्य सब इन्द्रियों की वश में करने से अधिक कटिन हैं। इस विषय में पारचात्य लाग भारतवासियों से अधिक

एक उत्तम उपाय है। एक दृष्टान्त की कल्पना कोजिये जो श्रमम्भव नहीं हैं। यद्यपि साधारलतः त्रिधिक उन्नत मनुष्य ही अधिक उपयोगी होता है श्री गुरुद्व का एक कार्य है जिसे करने के लिये उन गुणां से जिनका त्रापने विकास किया है, न्यून गुर्णे की ब्रावश्यकता है। श्रव क्या श्राप इस काय का दायित्व उठा कर उसे करने के लिये उद्यत होंगे. अथवा इसे करने के स्थान पर अपने उच्च गुरों। का विकास करते हुये ब्रात्मे।त्रति के कार्य में लगे रहेंगे ? क्या त्राप त्रधिक उपयोगी वनने के लिये छोटे वने रहने के। प्रस्तुत हांगे ? यदि आप श्री गुरुहेव के कार्य के लिये उपयोगी बनने के एकमात्र उद्देश्य की सदा ध्यान में रखते हैं, ता उस कार्य की करने के लिये अवश्य प्रस्तत हो जायंगे। उस कार्य के। करने में मनस की तीदण, कियाशील, एवं उपयोगी वनने के वहुत से अवसर मिलेंगे। यदि हम अपना उन्नति इसी उद्देश्य की लेकर करें तो हमें अपने की विलग समभने के पाखंड में पडने का भय न रहेगा। इस जगत् में हमें उन सुअवसरों का उपयोग करने के लिये सदैव जाप्रत रहना चाहिये जिन्हें ब्रन्य लेगों ने अनावइयक समक्ष कर छे। इ दिया है। श्रो गुरुदेव का एक शिष्य सदा ही ऐसे कार्यों की खोज में रहता है जो दूसरेंद्वारा विना किये ही छोड़ दिये गये हैं, ताकि वह उस अभाव की पूर्ति कर सके। इस मना-वृत्ति का अर्थ यह है कि मनस्हमारे नियंत्रण में ब्रा रहा है।

लेडवीटर-हम लोगों के लिये श्री गुरुदेव का कार्य करने की इच्छा ही सर्वप्रधान होनी चाहिये। यदि इस कार्य की छोड़ कर कोई दुसरा कार्य करने का विचार या कारण हमारे सामने उपस्थित होता हो, तो यह कारण उपस्थित करने वाला हमारा मनस् है, आत्मा नहीं, इसे भेद की सममाने के लिये यह एक महत्वपूर्ण उपाय है। मनस वास्तव में ही एक भिन्न एवं अभिमानी वस्तु है, श्रीर जब यह श्रन्य सब प्रकार के भातिक श्रिभमानों की त्याग देता है तब इसका दूसरा कदम यह होगा कि यह हमारे में अपनी उन्नति महान जीवनमुक्त महात्माओं के साथ अपना निजी सम्बन्ध अथवा इसी प्रकार की अन्य वातों के अभिमान का विचार उत्पन्न करे। जब हम इस प्रकार के अभिमान की भी नष्ट कर देते हैं, तो फिर यह निरिभमानी होने का ही अभिमान करने की खेषा करेगा। इस वात के लिये इस सूक्ष्म मानसिक एलीमेन्टल (Mental elemenal) की देाव मत दांजिये, क्योंकि इसे आपके विषय में कुछ भी ध्यान नहीं। यह ते। केवल उन नाना प्रकार के कंपनों की प्राप्त करने का यह करता है, जिनकी इसे अपने विकास के लिये आवश्यकता है।

'जब तुम ध्यान करने बैटते हो, तो यह तुम्हारे चित्त को तुम्हारे ध्यान के एकमात्र विषयत हटाकर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की ओर आकर्षित करने की चेटा करेगा। तुम यह मनस् नहीं हो, वरन् यह ता तुम्हारे उपयोग करने की एक वस्तु है। अस्तु, यहाँ भी विवेक की आवश्यकता है। तुम्हें निरन्तर सचेत रहना चाहिये, अन्यथा तुम असफल हो जाओगे।

लेडवीटर—भारतवर्ष में लोग कहते हैं कि मन सब इन्द्रियों का राजा है, और इसे वश में करना अन्य सब इन्द्रियों की वश में करने से अधिक कठिन हैं। इस विषय में पाश्चात्य लोग भारतवासियों से अधिक दुर्वल हैं, क्येंकि हम इस निम्न मनस् का विकास विशेष-रूप से कर रहे हैं, श्रोर इसके विचार-परिवर्तन करने की शीव्रता पर गर्व करते हैं।

तैाभी, धेर्यपूर्वक प्रयत्न करने से हम इस मानसिक प्लीमेन्टल में "त्राद्त" की प्रवल शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, त्राप इसे एक साँचे में ढालकर यह समभाने के लिये घेरित कर सकते हैं कि त्राप जो स्वयं त्रात्मा हैं, त्रपने मुख्य विचार पर सदा दृढ़ रहना चाहते हैं। किंतु उस विचार के त्रानेक विभाग हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो श्री गुरुदेव की सेवा में न लगार जा सके। तत्पश्चात् यह विलक्षण त्रदम्य एलीमेन्टल यह समभ जायेगा कि आप के साथ सहयोग करने से ही इसके लिये त्राधिक उपयोगी परिणाम होगा, त्रसहयोग करने से नहीं। यद्यपि यह वात इसे त्रामी विदित नहीं है। इसके उपरान्त यह प्रसन्नतापूर्वक त्राप की सहयोग देगा।

## दसवाँ परिच्छेद

## उचित और अनुचित

"अध्यात्मविद्या ( occultism ) में उचित और अनुचित के बीच कोई समझौता नहीं है। किसी भी प्रत्यक्ष मृत्य पर तुम्हें .वहीं करना चाहिये जो उचित है, तथा जो अनुचित है उसे कभी नहीं करना चाहिये। अज्ञानी मनुष्य इसके लिये क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे, इस बात का कुछ भी महत्व नहीं है। तुम्हें प्रकृतिक के गृह नियमों का गंभीरता-पूर्वक अध्ययन करना चाहिये, और उन्हें जान लेने के पश्चातू बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग करते हुये अपना जीवन तद्नुसार ही बनाना चाहिये।"

पनी वेसेंट - यदि आप निष्पक्ष होकर देखें तो प्रतीत होगा कि साधारण जीवन उचित अनुचित के वीच समक्षीतों का ही एक समृह है। लोग जितना करना उचित समक्षेते हैं उससे सदा ही कुछ न कुछ कम ही किया करते हैं, और वह भी केवल इस वातक प्रश्न का सामना करने के लिये कि लोग क्या कहेंगे। कार्य करने का संवींचम उपाय जानते हुये भी अपना मार्ग अधिक सरल वनाने के लिये वे उसमें कुछ न कुछ न्यूनाधिक और फेरफार करते रहते हैं। कुछ अंशों में लोकमत के इस भय का कारण, सर्व-प्रिय वनने अर्थात् दूसरों का प्रसन्न करने की दुर्वलता भी होती है। भारतवर्ष में दूसरों को प्रसन्न करने की चेष्टा एक साधारण वात है। किन्तु, यदि आप अध्यातमहान के इस मार्ग पर टीक

प्रकार से चलना चाहते हैं ते। जहाँ बड़े-बड़े सिद्धान्तें। त्रथवा धार्मिक या सामाजिक विषयों का प्रश्न हो, वहाँ इस इच्छा द्वारा द्रवित हाकर आपके। कोई समकाता नहीं करना चाहिये। उदाहरणार्थ, वाल-विवाह के प्रश्न की ही लीजिये। त्राप का ऐसी बहुत सी घटनायें मिलेंगी जहाँ ऐसे विवाह वहुत ही असमय में कर दिये जाते हैं। मैंने अपने भाषणें में जनता के सामने इस विषय पर वारम्वार प्रकाश डाला है कि पूर्ण वयस्क होने के पूर्व ही एक कन्या की माँ बना देना कितनी निर्दयता है और इस कार्य से जाति की जीवन-शक्ति की कितनी हानि पहुँचती है। वहुत से लीग इसका अनोचित्य स्वीकार भी करते हैं, और खुल्लम-खुल्ला स्वयं कहते हैं कि "न जाने क्यां लोग अपनी सन्तान का विवाह इतनी कम अवस्था में कर देते हैं।'' कित वहीं लोग स्वयं अपनी संतान का विवाह वाल्यावस्था में ही इस डर से कर देते हैं कि 'यदि नहीं करेंगे ते। लोग क्या कहेंगे।" किन्तु इस प्रकार के वातों से श्राप श्राध्यात्मि-क-ज्ञानी (occultism) नहीं वन सकते।

श्रव थोड़ी देर के लिये ऐसे वड़े प्रश्नों को तो छोड़ दीजिये जिन पर देश का भविष्य निर्भर हो, और नित्य के जीवन की छोटी छोटी वातों की लीजिये। यहाँ पर भी इस प्रकार का कोई समसीता नहीं होना चाहिये। पहिले श्राप यह निश्चय कर लीजिये कि क्या करना उचित है, श्रीर तव उसी पर हुड़ रहिये। मैं जानती हूँ कि जिस प्रकार श्राप एक ही कदम उठाने से पर्वत की चोटी पर नहीं पहुँच सकते, उसी प्रकार श्राप श्रपने उच्चतम श्रादशों की भी तुरंत ही काये में नहीं ला सकते। किंतु इसके साथ ही यह भी सत्य है कि यदि आप पर्वत के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं तो आप को अपना प्रत्येक कदम उसके शिखर की लक्ष्य में रख कर ही उठाना चाहिये और आप का प्रत्येक कदम आपकी उसके निकट ही ले जाने वाला होना चाहिये। अपने आदर्श की मत गिरने दीजिये। यह वहुत घातक है। उपनिषद् में उल्लेख हैं कि "एक वस्तु प्रय अर्थात् सुखकारक है और दूसरी वस्तु श्रेय अर्थात् करने के येग्य है, परंतु बुद्धिमान् मनुष्य प्रेय की त्याग कर श्रेय की ही प्रहण करते हैं।"

छोटी-छोटी बातों में भी वहीं करने का प्रयत्न की जिये जिसे आपका अंतःकरण (Intuition) उचित समभता है। दूसरों का अंतःकरण क्या कहता है, और लेगि अपने अंतः करण का अनुसरण करते हैं या नहीं, इन वातें। का दायित्व श्राप पर नहीं है। श्राप केवल श्रपने श्रंतःकरण के श्रनुसार चलने के लिये उत्तरदायी हैं, चाहे इसके लिये कुछ भी 'पत्यक्ष' मूल्य देना पड़े। किंतु ध्यान रिखये कि वह मूल्य केवल दिया हुआ दिखाई ही देता है, वास्तव में आप अपने विश्वास के अनुसार उचित कार्य के करने में कुछ भी गंवाते नहीं। यह सत्य है कि आपकी अपने मन की सनक, दुराग्रहपूर्ण पक्षपात (Prejudice) और कल्पनाओं की ही ऐसा न समभ लेना चाहिये कि वे उचित हैं। इसके ं लिये सावधान रहना चाहिये। इस विषय में श्री गुरुदेव यह कह कर चेतावनी देते हैं कि "प्रकृति के गूढ़ नियमी का अध्ययन करो।" अस्तु, प्रथम ते। उचित की खे।न की जिये और तत्पश्चात् अपने इस प्राप्त ज्ञान के अनुसार जीवन-यापन कीजिये।

इन वाक्यों कें ब्रन्त में श्री गुरुदेव एक ब्रीर ब्रावश्यक श्रादेश देते हैं कि 'सदा बुद्धि श्रीर व्यावहारिक ज्ञान (Common sense) का उपयोग करो।" दूसरों की भावनाओं का सन्मान श्रवश्य कीजिये किन्तु, उन्हें श्रापके श्रोर जिसे श्राप सत्य सममते हैं, दें।नें। के बीच में हस्तजेप मत करने दीजियं। यदि आपके। अपने किसो कार्य से लोगें। की भाव-नाओं की, एक तरफ चाट पहुंचाने का प्रश्न हो, और दूसरी श्रोर, श्रुपने श्रंतः करण से समफ्रीता करने की श्रावश्यकता उपस्थित हो श्रीर दानों में से एक वात चुननी पड़े, ता प्रथम का ही चुनिये। लाक-व्यवहार करते समय एक अध्यातम-ज्ञानी सदा ही सच्चे मनुष्य-अर्थात् आत्मा, श्रीर उसकी विविधि-शरीरों के दुराग्रह में जो भेद है, उसे घ्यान में रखेगा। वह किसी भी व्यक्ति की कभी सन्तत करना नहीं चाहेगा। परन्तु कोई अनुचित कार्य करने की अपेक्षा किसी के दुराश्रह की चोट पहुंचाने में भी वह कोई हानि नहीं समक्षेगा। फिर उसके दुराब्रह को वह अनावश्यक ठेस नहीं पहुंचायेगा। परन्तु यदि उसे ऐसा करना भी पड़े, तो उसे यह ज्ञात रहेगा कि वास्तव में उस मंतुष्य की-अर्थात् उसकी आत्मा की चे।ट नहीं पहुंची है, वरन् उसकी सहायता ही हुई है। श्रीर वह स्वयं उस मनुष्य की श्रन्तरात्मा की जकडने वाले वन्ध्रनों का काटने के लिए निमित्त मात्र वनाया गया है। तथापि ऐसी अवस्था में भी उसका कार्य नम्रता एवं सहातुभूति-युक्त ही होगा। श्रधिकांश लोगें की यह वात • कठिन प्रतीत होती है। शान्त चित्त से किसी कार्य का करना अधिक कठिन है। भावनाओं का वेग उस कार्य

के। सुगम वना देता है। भावनायें, चाहे वे अच्छी हैं। या वुरी, मनुष्य के। एक ऐसा उत्तेजन देती हैं, जिसके वल से विना अधिक प्रयास के ही वह अपने कार्य के। पूर्ण कर लेता है। परन्तु, यदि आपके। एक गम्भीर झानी वनना है ते। इस प्रकार आवेश में आकर के।ई कार्य नहीं करना चाहिये, जैसा कि एक साधारण मनुष्य करता है। आपके। अपने में विचार और विवेक-शक्ति की वृद्धि करनी चाहिये, और इस प्रयत्न से आप खतः अनजाने ही अपनो वृद्धि के। विकसित करना प्रारम्भ कर देंगे।

लेडवीटर-साधारणतया लोगों के अनेक दुरात्रह-पूर्ण पक्षपात (Prejudices) होते हैं, ऋौर वे उनका ही उचित मान बैठते हैं। विशेष प्रकार के संस्कारों में पलने के कारण इन दुराग्रहें। पर शंका करने का उन्हें कभी विचार ही उत्पन्न नहीं होता। अतः उन लोगों के लिये ऐसा विचार करना स्वाभाविक हा जाता है कि जो लाग उनके विचारों से सहमत नहीं वे अनुचित कर रहे हैं, विशेष करके यदि उनके वे विचार वहुमत से भी मान्य हैं। प्रचलित दुराव्रह साधारणतया अप्रामाणिक होते हैं; अतः उचित और अनुचित का निर्णय करने में हम अपने पर उनका कोई प्रभाव पड़ने नहीं दे सकते। मेरा यह कहना नहीं कि प्रचलित पक्षपातपूर्ण घारणात्रों के मूल में कभी भी कोई कारण स्वरूप सत्य नहीं होता । यदि हम गहराई से स्रोज करें ता कारण मिल जायेगा, किन्तु वह कारण संभवतः वह नहीं होगा जो लोग प्रगट करते हैं, बरन कोई दूसरा ही होगा। किन्तु भ्रम समृह के एक ब्रावरण से ढके होने के कारण सत्य का वह तुच्छ श्रंश विकृत रहता है इसका ग़लत इस्तेमाल किया जाता है।

दूसरों के 'श्रंघ विश्वास' पर श्रावात पहुंचाने के भय से एक गुप्तविद्या का साधक कभी भी त्र्यनुचित कार्य करने की प्रस्तृतन हे।गा, तथापि अनावश्यक रूप से वह उनके दुराग्रह को भो सन्तप्त न करेगा । इन सभी वातों पर बुद्धि एवं व्यावहारिक झान का श्रंकुश रहना चाहिये। मान लीजिये कि त्रापके विचार में एक उत्तम एवं त्रावश्यक कार्य है, जिसे त्राप करना चाहते हैं। यहुत ठीक, किन्तु जिस प्रकार सांड दरवाज़े का देख कर उसे पार करने के लिये भपटता है, उस प्रकार उस कार्य को करने के लिये आप उतावले न हा जाइये। कदाचित् वह सांउ उस दरवाज़े के। पार कर लेता है, किन्तु साथ ही साथ श्रपनी श्रीर दरवाज़े की यथेष्ट हानि भी करता है। मनुष्य की सदा ही अपने कार्यों में मधुर युक्ति, युक्त रहना चाहिये। यदि किसी कार्य के लिये हम उत्तेजित या कुद्ध हा उठते हैं, ता इन भावनाओं के प्रवाह में हम उस कार्य के। कर निकलते हैं; किन्तु अपने विरोधियों के प्रति किसी भी प्रकार की विरोधी भावना से रहित होकर शान्त एवं स्थिर चित्त से उस कार्य की करना कहीं अधिक कठिन है। तथापि यह तो स्पष्ट है कि उस कार्य की करने की उचित विधि यही है।

किसो प्रकार के त्रावेश में त्राकर कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जैसा कि त्राधिकांश लोग करते हैं। किस प्रकार कार्य करना चाहिये और किस प्रकार नहीं करना चाहिये, इन वातों को न तो वे समभते ही हैं और न समभने का कष्ट ही करना चाहते हैं। वे तो अन्धाधुंधी आगे वढ़ते हैं, और जो करते हैं उसे पूरी तरह उचित मान वैठते हैं। किंतु हमें तो दूसरों का भी विचार करना है, उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना है, और इस वात की भी सीचना है कि उस कार्य विशेष में कदाचित् उनकी ही वात ठीक हो, और हमी भूल पर हो।

'तुम्हें आवश्यक और अनावश्यक में भी भेद पहचानना चाहिये। जहां पर उचित और अनुचित का प्रश्न हो, वहां तो उचित वात पर पर्वत के समान अचल रहो, किंतु महत्वहीन वातों में सदा दूसरों के सम्मुख झक जाओ। क्यों कि तुम्हें सदा ही सुशील, सौम्य, विचारशील एवं अनुकुल वनना चाहिये, और दूसरों को वैसी पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिये जैसी तुम अपने लिये चाहते हो।"

ऐनी वेसेंट—यह एक अति नम्र और सुन्दर वाक्य समृह है, जो कि पूर्वीक वाक्य समृह का—जिसे यदि अर्जेला देखा जाये ते। कुछ कठोर प्रतीत होगा—संतुलन करता है। सामान्यतः जिन वातें की लोग बहुत वड़ी समभते हैं उनका वस्तुतः कोई महत्व नहीं होता, अतः इस प्रकार की अधिकांश वातों में एक आध्यात्म इतनी लीगों की अपनी इच्छातुसार चलने दे सकता है। इन सव वातें। के वीच में वह ते। अपनी समस्त इच्छा उसी कार्य-विशेष पर केंद्रित रखता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है श्रीर जिसे करना त्रावश्यक है। शेष सव वातों में वह लोगों की उनकी श्रपनी ही रुचि के अनुकूल चलने देता है। अब, जब कि वह लोगों को इतनी वातें मान लेता है तो लोग समभते हैं कि इस व्यक्ति के साथ कार्य करने में कितना आनन्द हैं। त्रौर इस प्रकार शनैः शनैः उस त्रावश्यक कार्य में वे प्रसन्नतापूर्वक स्वतः ही उसका अनुसरण करने लगते हैं। संसार में इस गुण को 'व्यवहार-कौशल' कहते

हें, परन्तु "श्रध्यात्म-विद्या'' के शब्दों में इसे 'विवेक' कहाः जाता है ।

यही वह गुल है जिसकी एक कट्टर धर्मान्य (Fanatic) उपेक्षा करता है श्रीर इसी कारण वह विफल होता है, श्रीर जहां एक अध्यातम-शानी सदा ही सफलता प्राप्त करता है। एक हट धर्मों कभी भी त्रावदयक त्रौर त्रनावदयक को भेद नहीं पहचानता, अतः इन वातों में भी जिसका महत्व कुछ नहीं है वह दूसरों को वात नहीं मानेगा, तथा सदा ही दूसरों के विपरात अड़ता रहेगा। इसीलिये उसकी वात चाहे कितनी ही उचित श्रीर उसका मुख्य उद्देश्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों नहो, लोग उसका ब्रनु-सरण नहीं करेंगे। इस बात की तह में एक सार्वभामिक तथ्य है। पशु त्रोर मनुष्य की यह एक स्वासाविक प्रकृति है, कि यदि आप उन्हें ज़वरद्स्ती अपनी ओर खींचना चाहें, तो वे विरोध करके आपको उल्टा खींचेंगे। एक दिन मैंने एक इसी प्रकार का दृश्य देखा। एक मनुष्य एक बछुड़े की अपने साथ ले जाने के लिये खींच रहा था. परन्तु बछुड़े ने अपने चारों पैर धरती भें गाड़ रखे थे. पूँछ वाहर फैला रखी थी, और अपनी पूरी शक्ति से उस मनुष्य के विपरीत चलने का प्रयत्न कर रहा था। यदि वह मनुष्य कुछ सभुभदारहोता, ते। एक वार उसे खींचना वन्द कर देता, श्रीर तव वह पशु भी उसके विपरीत जाने की चेष्टा न करता, एवं उसकी पीठ ठाके देने तथा फुसलाने से ही वह प्रसन्नतापूर्वक उस मनुष्य के पीछे चलने लगता।

इस घटना में एक अमुख्य शिक्षा थी। यदि लोग आपकी इच्छानुसार कार्य नहीं करते, ते। इसके लिये अपने में दोष हूँ ढिये, श्रीर वहुधा श्राप पार्यंगे कि श्रापके कार्य करने की विधि ही ऐसी थी जिससे कि लोग त्रापके विप-रीत जा रहे थे। मैं स्वयं इसी ये। जना का अनुसरण करती हूं। जब कभी भी मेरे कार्य में कोई संबर्ष या कष्ट होता है. तो मैं वैठ जाती हूँ और यह जानने की चेष्टा करती हूं कि मैं कैं।न सा ऐसा काम कर रही हूँ जिससे ये कठिनाइयां पैदा हा रही हैं। तत्पश्चात् उस कार्य के करने का केाई दृसरा ढंग खेाजती हूं। लें। में की अपने ढंग पर इलाने की चेष्टा करने की श्रपेक्षा उपराक्त प्रणाली कहीं श्रन्छी है। इसमें संदेह नहीं कि आप कुछ सीमा तक लोगों की अपना अनुसर्ग करने के लिये वाध्य कर सकते हैं, किंतु सिद्धांत कप में यह बात ठीक नहीं, और व्यावहारिक इप में भी इससे विरोध और कष्ट ही उत्पन्न होता है। इससे आपमें उस नेतृत्व-गुण के अभाव की सूचना मिलती है, जिस गुण का आप में होना भविष्य में श्री गुरुदेव चाहेंगे। वे महात्मागण यह चाहेंगे कि ब्राप दूसरों का पथ-प्रदर्शन करना सीखें ताकि स्न पर कोरे अनुशासन करने के स्थान पर आप उनकी प्रगति में सहायक वन सकें।

लेडवीटर—अब से कोई सात सौ वर्ष पश्चात् हमसें से बहुतों को छठवीं मूल जाति (Sixth root race) की बुद्धि के कार्य में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। इस वीच में हमें श्री जगहुगुरु के आगमन के लिये जगत् का प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में बहुत कुछ कार्य करना होगा। श्री जगहु-गुरु के आगमन-काल में हममें से छुछ लेगा जीवित होंगे और उनकी आधीनता में कार्य करेंगे। अतः हमें नेतन्य करने के गुण को बृद्धि करनो होगो, ब्रोर एक नेता के लिये व्यवहार-कुशल (steb) होने की सर्व प्रथम ब्रावइय-कता है।

एक गुप्तविद्या का साधक (Occultist) किसी भी कार्य में हताश हे। कर काम छोड़ कर बैठ नहीं जाता। वह श्रंत में सदाहा सकल होता है, यद्यपि वीच-वीच में उसके कार्य में वाबाय आ सकती हैं और कुछ काल के लिये उसका कार्य इक भी सकता है। फ्रांस की कान्ति एक इसी प्रकार को घटना थो। जो लोग फ्रांस की स्वतंत्रता के उस अंदोलन के स्त्रधार थे, वे लोगों की प्रमादपूर्ण वासनात्रों पर नियंत्रण न रख सके। फलतः भयानक हत्या-कांड त्रार त्रपराधें की सृष्टि हुई त्रोर कुछ समय के लिये फ्रांस का भाग्य-नक्षत्र रक्त में इब गया। इसे ता ग्राप निश्चय ही जानिये कि महांऋषिसंय ने कमो भी उस प्रमाद का; हत्या की उस पैशाचिक लिप्सा का, विश्वासवात व त्रास को उस अकथनीय विभत्सता का, एवं उस समय की उन सब बुणास्पद करताओं का समर्थन नहीं किया था। राज्यशक्ति उन विद्रोहियों के हाथों में चली गई थी जो अत्यिक करता और अत्याचार सहते-सहते पागल हे। चुके थे ब्रोर जिन्होंने ब्रपने की जंगली पशु से भी कहीं अधिक निक्तप्र प्रमाणित किया। इस वात को कभी कल्पना में भी मत लाइये कि लेगों के वे श्रविश्वसनीय नृशंस कार्य उस महाऋषिसंघद्वारा अनुमोदित थे जो संसार की सभ्यता की उन्नति के लिये कार्य कर रहा था। किंतु कुछ समय के पश्चात् उन्होंने किसी दूसरे उपाय से अपने लक्ष्य के। प्राप्त किया और आज उस देश के साथ-साथ

अन्य भी बहुत से देशों की वह स्वतंत्रता प्राप्त है जिसके लिये वे लेग संघर्ष कर रहे थे। अन्य सव वंड़े-वड़े सुधारों के विषय में भी, जिन्हें कि वे महात्मागण संसार में चलाते हैं, यही वात लागू होती है। जितने भी कार्यों का भार वे अपने ऊपर लेते हैं वे सव यद्दिप सदा प्रारंभ में तो नहीं, किंतु अन्त में सदा ही सफल होते हैं।

हम ते। ठोक इसो प्रकार से काय करना होगा। हार कभी मत मानिये: अपना काम निरंतर करते रहिये—िकन्तु कार्य की सुचार क्य से करने के लिये हमें दूसरों की सहायता भी चतुरतापूर्वक करने की कला सीखनी चाहिये। अने क लोग ऐसे हैं जो दूसरों की वलात् हाँ कना चाहते हैं, परन्तु यह उचित रास्ता नहीं है। हमें तो चाहिये कि हम लोगों की मनुष्यमात्र के भिवष्य का एवं श्री गुरुदेव के कार्य का सुखद आनन्दमय एवं उड्य्वल गोरव का दिग्दर्शन करा दें और तव वे स्वेच्छापूर्वक हमारा साथ देंगे। यदि कुछ लोगों से आपकी अनुकूलता न होती हो तो अपनी हो न्यूनता की हूँ दिये। यदि प्राप यह विचार की जिये कि अप में वह की नसी कमी है जो आपकी उनके साथ कार्य करने में वाधक होती है। यदि आप विचार-पूर्वक खोजेंगे तो संभवतः कोई न कोई कमो मिल जायेगी।

"यह जानने का यल करो कि कीन सा काम करने के योग्य है; किन्तु स्मरण रखो कि कि इसकी जाँच तुम्हें कार्य का आकार देखकर नहीं करना चाहिये। जो गुरुर्व के कार्य में उपयोगी है, ऐसा छोठा सा कार्य भी उस बड़े कार्य की अपेक्षा जिसे संसार श्रेष्ठ कहेगा, करने के अधिक योग्य है। तुम्हें केवल उपयोगी एवं अनुपयोगी में ही नहीं, वरन अधिक उपयोगी और कम उपयोगी में भी विवेक करना चाहिये।" ऐनी वेसंट — जैसा कि मैंने पहिलेभी कहा है कि सत्य की दृष्टि से करने के योग्य कार्य वे ही होते हैं जिन्हें साधारण लोग निरर्थक समभते हैं। उन्हें तो अनावश्यक वातें ही कचिकर होती हैं। अतः एक साधक की इस प्रकार के विवेक का अभ्यास करना चाहिये, और अपना समय उन निरथंक कामां में नहीं खोना चाहिये जिनमें सांसारिक मनुष्य दिनरात उलभे रहते हैं।

अय एक स्टम वात आती है; आपके। एक कायं की उपवेशिता का निर्णय उसके आकार से नहीं करना चाहिये। वड़े-वड़े राजनीतिज्ञों के जो कार्य संसार की दृष्टि में बहुत वड़े प्रतीत होते हैं, श्री गुरुदेव की दृष्टि में संभवतः वे पहियं को धूलि के समान महत्वहीन हो सकते हैं; और किसी अज्ञात मनुष्य का एक छोटा सा कार्य भी यदि श्री गुरुदेव के कार्य की अनुक्लता में किया गया हो तो वहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है।

यय इससे भी य्रधिक सूदम वात अधिक उपयोगी और कम उपयोगी के वीच याती है। याप सभी कार्यों को करने में समर्थ नहीं हैं, यतः याप है निर्णय के अनुसार जिस कार्य द्वारा थी गुठदेव की सर्वोत्तम सेवा होता हो, वहीं यापका करना चाहिये। यो तो लोक-हित साधन के सभी कार्य थी गुठदेव के ही कार्य हैं, क्योंकि यापका समय और शक्ति सीमित हैं, यतः जब भी आपको सुनने का अवसर मिले तो वहीं कार्य हाथ में लेना चाहिये जो अधिक उपयोगी हो। यागामी वाक्यों में थी गुठदेव इसका वहुत सुन्दर उदाहरण देते हैं, जहाँ वे मनुष्य के शरीर को अपेक्षा उसकी यात्मा का पीषण करना अधिक उत्तम वताते हैं। मनुष्य की त्रात्मा की सहायता करके ब्राप संसार की समस्त बुराइग्रें। की जड़ का उत्मृतन करते हैं। क्योंकि, विना किसी अपवाद के सभी बुराइयाँ ब्रज्ञान एवं स्वार्थपरता से उत्पन्न होती हैं।

"निर्धन को भोजन देना अर्थात् अन्नदान करना एक उक्तम, श्रेष्ठ, और उपयोगी कार्य हैं। तथापि उनकी आत्मा का पोपण करना, बारीर को पोपण करने से अधिक श्रेष्ठ एवं लाभदायक कार्य है। शरीर को भोजन तो कोई भी धनवान मनुष्य दे सकता है, परन्तु आत्मा को भोजन अर्थात् ज्ञानदान तो कोई ज्ञानी ही दे सकता है।"

लेडवीटर-धिश्रॉसेाफ़िकल सेासायटी की कभी-कभी आले। चना करने के लिये एक बात यह भी कही गई है कि यह से सायरी निर्धनों की भाजन यस वांटने जैसे लाकापकार के कार्य करने में भाग नहीं लेती। हमारी कुछ शाखात्री (लॉज) में यह कार्य वर्षेष्ट मात्रा में हुआ है। किंतु यह उनका मुख्य कार्य नहीं है। कोई भी धनवान और भला व्यक्ति यह कार्य कर सकता है, किंतु चहुत से कार्य ऐसे हैं जिन्हें केवल कानी मनुष्य ही कर सकते हैं। इस बात से किसी किसी की ऐसा प्रतीत ही सकता है कि हम अपने आप की ज्ञानियों की श्रेणी में रख कर मिथ्या गर्व करते हैं। हम यह बात ब्रात्म-प्रशंसा के लिये नहीं कहते; इससे विपरीत हम ते। यह वात स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि संसार में ऐसे वहुत से श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जिनका थिओंसीफ़िकल से। सायटो से किसी भी प्रकार का संबन्ध नहीं, तामी उनकी वुद्धि हममें से वहुतों की अपेक्षा कहीं अधिक उन्नत है। किंतु शुभ कमें के फलस्वरूप हमें इस विवयों का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, और इसी कारण उन श्रेष्ठ व्यक्तियों से, जिन्होंने उन विषयों का श्रध्ययन नहीं किया है, हमें इनका ज्ञान श्रवश्य ही श्रिष्ठिक है। यहुत से व्यक्ति वृद्धि, श्राध्यात्मिकता, एवं भृक्ति.में वहुत उन्नत हैं। ऐसे व्यक्तियों को यदि हमारे इस ज्ञान की, कि हमें श्रपनी शक्ति किस कार्य में लगाना चाहिये, उपलब्धि हो जाये तो वे वहुत हो शीन्न उन्नति कर जायेंगे। कदाचित् इस पथ पर चलते हुए वे हमसे श्रागे भी वड़ जायें, कितु हम श्रपनी श्रोर से उनका स्वागत ही करेंगे, श्रीर उनकी उन्नति को देख कर एपित होंगे। क्योंकि इस पथ पर ईप्यों का कोई काम ही नहीं श्रीर इस पथ का प्रत्येक पथिक श्रपने भाई को उन्नति का श्रभिनंदन करता है।

इस बीच में थि आँ तो फी बार दि विज्ञान एक बहुत बड़ी योग्यता है जो हमें उपयोग करने के लिए प्रदान की गई है। अब यदि हम इस के द्वारा दूसरों के लिये कुछ भी न करें और इसे अपने ही लिये सिक्चत कर के रखें, तथा इसके द्वारा जावन की किठन समस्याओं की समभ कर चितारों के आदि से रिहत होने के सुख का स्वयं ही उपमेगा करते रहें, तो हम ठीक वाइवल के उस मनुष्य के समान होंगे जिसने अपनी सारी निधि की धरती में गाड़ रखा था। परन्तु यदि हम पूरे प्रयत्न से अपने ज्ञान के ककाश को संसार में फैला कर प्रत्येक संभव उपाय द्वारा दूसरों की सहायता करते हैं, तो हम अपनी योग्यता का कुछ सहुपयोग करते हैं। ज्ञानी मनुष्य अपने ज्ञानद्वारा धनी और निर्धन दोनों की आत्मा की समान कप से पेषण कर सकता है। भीतिक दृष्टि से भी यह कार्य दूसरे कार्य से किसी भी प्रकार अध्यवहारिक नहीं है। संसार के

समस्त दुख-दारिद्र का कारण क्या है ? अहान एवं स्वार्थपण्यणता। यदि हम जीवन-विधान-संवधी हान की संसार के समक्ष रखने का प्रयत्न करके उनके ग्रहान एवं स्वार्थ-परता की निर्मूल कर दें और उन्हें निःस्वार्थ वनने की श्रावश्यकता का ग्रवलेकिन करा दें, तो शितक दृष्टिकेण से भी हम जगत् में जनता के कल्याण श्रीर सुख के लिये श्रवदान के कार्य की अपेक्षा श्रधिक उपयोगी कार्य करते हैं। यह वात तो कभी कोई भी नहीं कहेगा कि श्रवदान का कार्य उत्तम या श्रावश्यक नहीं श्रथवा इसे नहीं करना चाहिये। समय की श्रावश्यकता के श्रवुसार सभी कार्य किये जाने साहिये; किन्तु समस्त करों की जड़ का नए करना श्रधिक महान सेवा-कार्य है। हम वहीं कार्य कर रहे हैं जो केवल स्थूललेक पर सहायता कर सकने वाला व्यक्ति नहीं कर सकता।

जहां कहीं भी अध्यात्म-विषयक ज्ञान अथवा इस प्रकार की लोई शिक्षा दी गई है, वहां इसके जानने वाले मनुष्य इसके प्रचारकार्य की लिये अन्य सभी कार्यों से विमुक्त हो। गये हैं। इस प्रकार का एक द्रष्टांत आपको 'क्राइस्ट के शिष्यों के कार्य" (Acts of Apostles) नामक प्रन्थ में मिलेगा। प्रारंभिक किश्चियन चर्च की ओर से खाद्य-सामग्री वितरण करने के लिये एकत्रित करके रखी जाती थी। एक वार जब खाद्य-सामग्री वितरण करने में कुछ कठिनाई उठ खड़ी हुई तो काइस्ट के शिष्यों से, इस भगड़े की सम्हालने की—या यो कहिये कि अन्न वितरण करने के कार्य की संवालन करने। की प्रार्थना की गई, तो उन्होंने कहा कि 'हमारे लिए यह उचित नहीं है कि हम आध्यात्मिक

कार्यों के। छोड़ कर भेतिक कार्यों में लग जायें।" उन्हें। ने लोगों के। अपने में से ही किसी ऐसे मनुष्य की, जो अपने निर्णय पर दृढ़ रहते हुये उस कार्य के। कर सके, चुन लेने के लिये परामर्श दिया और कहा कि लोगों के। उनसे जिनका काम सत्य का विवेचन करना है, उस कार्य के। छोड़ कर केवल भैतिक कार्यों के। करने की आशा नहीं करनी चाहिये। यह बात नहीं हैं कि अन्न-विनरण आदि कार्य उपे अणीय हैं, किंतु इन कार्यों के। करने के लिये उचित व्यक्ति वहीं हैं जो इन्हें ते। कर सके, पर आध्या-दिमक कार्यों के। करने में समर्थ न हो।

पनी वेसेंट— हमें, जो इस सीसायटी के सदस्य हैं, चह ज्ञान प्राप्त है जो वाहर वालों की नहीं है, ज्ञतः थियोसें की - ब्रह्मविद्या—के प्रचार का कार्य ऐसा है जिसे करना हमारा कर्जं व्य है। सीसायटी के जो सदस्य अभी व्याख्यान, लेखन, अथवा शिक्षण आदि कार्यों के लिये येश्य नहीं हैं, उन्हें अन्य प्रकार के उत्तम कार्यों को करना चाहिये, जब तक कि वे अपने की तैयार न कर लें। "ऑडर ऑफ़ सर्विस" ('सेबा-संभ्र' Order of Service) नामक संस्था मैंने उन्हीं के लिए स्थापित की है जो शिक्षण कार्य नहीं कर सकते, ताकि सीसायटी में प्रवेश करने वाले व्यक्ति की कोई न जोई श्रेष्ठ कार्य करने की मिल जाये। अकर्मण्यता एक ऐसी वात है जो सीसायटी के किसी भी सदस्य में नहीं होनी चाहिये। सभो सदस्यों की श्री गुरुदेव के कार्य में कियाशील रहना चाहिये।

ं लेडबोटर प्यह जानना कठिन है कि कितने मनुष्य इस स्थिति के इतने निकट हैं, जिनकी चेतना की जायत कर देने पर वे शोघ उन्नति कर सकते हैं। अधिकांश युबकों में मैंने इस स्थिति की देखा है, क्योंकि मेरा कार्य बहुधा इन्हीं से पड़ता है। तंगभग प्रत्येक देश में में बीसियों की संख्या में ऐसे वालक-वालिकाओं की देखता हूं जिनकी यदि ब्रह्मविद्या की शिक्षा स्पष्ट करके समक्षा दी जाये ता वे इसके शिक्षाकम के अनुसार यथेए उन्नति कर सकते हैं। किंतु ऐसा किया नहीं जाता, श्रौर वे युवक संसार के दैतिक घंधों में प्रवृत्त हो जाते हैं, श्रीर साधारण श्रेणी के भले व्यक्ति वन जाते हैं। वे लोग वीस, तीस, या इससे भी अधिक जन्में। तक इसी प्रकार चलते रहेंगे. यद्यपि वे ब्रह्मविद्या की शिक्षा की अहरा करने के येग्य हैं। यदि इस शिक्षा की उनके सामने उचित प्रकार से रखा गया हे।ता. ते। इसमें उनकी अभिरुचि है। सकती थी। ऐसे स्थलें पर इस ज्ञान की जानने वालें के ऊपर निःसंदेह एक गंभीर उत्तरदायित्व रहता है; त्रतः हमारा यह कर्त्तृज्य है कि हम येश्य वतें, और उपयुक्त अवसर पर इस ब्रह्मशान की दूसरों के सम्मुख रखने के। उद्यत रहें। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो बहाविद्या की समक्ष कर शीघ्र ही इतनी उन्नति कर सकते हैं जितनी साधारणतया वीस जमीं के काल में है। सकती है। यह ठीक है कि यह बात उनके कर्मी पर निर्भर है, किंतु उन्हें अवसर देना और इस विषय की उनके सामने रखना यह हमारा शुभ कर्म वन सकता है, और फिर इसे वे ग्रहण करें या न करें यह उनका काम है। किंतु जय तक हम यथाशक्ति प्रयक्ष न कर लें तब तक यह नहीं जाना जा सकता, कि उनके सहायता करने के कर्मी का उदय अभी हुआ है या नहीं।

"यदि तुमने ज्ञान प्राप्त किया है तो दूसरों को भी ज्ञान के प्राप्त करने में सहायता देना तुम्हारा कर्जा व्य है। तुमने पिहुछे चाह जितना ज्ञान प्राप्त किया हो, कित इस मार्ग पर अभी तुम्हें चहुत कुछ सीखना है, यहाँ तक कि यहां पर भी विवेक की आवश्यकता है। तुम्हें ध्यानश्वंक विचार करना चाहियं कि कोनसी वात सीखने के योग्य है। विद्याये तो सभी उपयोगी हैं, और एक दिन वह सभी तुम्हें प्राप्त हो। जायंगी, किन्तु अभी जब कि तुम्हें उसका एक अंश भी प्राप्त होना है, तो विचारश्वंक वही प्राप्त करों जो सर्वोपयोगी हो। ईश्वर जिस प्रकार प्रेमस्वरूप है, उसी प्रकार ज्ञानन्यरूप भी हैं; और जितना ही अधिक ज्ञान तुम प्राप्त करोंगे, उतना ही अधिक ईश्वर को प्रस्यक्ष कर सकोंगे। अतः अध्ययन करों, किंतु पिहुछे उसी विषय का अध्ययन करों जो तुम्हें दूसरों की सेवा करने में सहायक हो।"

लेडवोटर श्री गुरुदेव यहाँ अध्ययन करने का परामर्श देते हैं, किन्तु वे अपने शिष्य की वताते हैं कि वह अपने अध्ययन के लिये उसी जिपय की चुने, जो उसे परीएकार के कार्य में सहायता दे सके। में इसकी व्याख्या इस प्रकार करता हूं कि सर्वप्रथम तो मनुष्य की थियोसे। की—ब्रह्म-विद्या के बान की पूर्णत्या समभ लेने का प्रयत्न करना चाहिये, किंतु साथ हां साथ अपने समय की विद्या एवं शिक्षा को भी प्रहण करना चाहिये जो मनुष्य की सुसंस्कृत बनाती है। सुभे विदित है कि थि असि। फिकल सोस्। यही में बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो कई एक कार्णों से अपने की अशिक्षत पाते हैं, किंतु तीभी वे वहुत उत्साही एवं श्रद्धालु हैं। वे कहते हैं कि "हमें शिक्षा के विस्तार के विषय में क्यों परेशान होना चाहिये। हम तो वास्तविकता की जानना खाहतें हैं ताकि किसी न किसी प्रकार सत्य की

दूसरों के समक्ष रख सकें। ' ठीक है, किंतु एक श्रशिक्षित मनुष्य का उस सत्य के। उपस्थित करने का ढंग इस प्रकार का होना संभव होता है जिससे कि शिक्षित व सुसंस्कृत व्यक्ति उस सत्य से श्रीर भी विरक्त एवं विद्रोही वन जाये। मैंने लेगों के। यह कहते हुये सुना है कि एक श्रंतः प्रेरित मनुष्य के सामने ते। सत्य ो चाहे कितने ही भद्दे ढंग से उपस्थित किया जाये, वह उसे अवश्य पहचान लेता है, किंतु दुर्भाग्य से श्रधिकांश मनुष्य श्रन्तः प्रेरित नहीं हैं, श्रीर हमें कोई श्रधिकार नहीं है कि हम श्रपने श्रालस्य के कारण एक ऐसे व्यक्ति के मांग में एक बाधा श्रीर वढ़ा दें। जिसे इस विषय में क्चि लेने के लिये प्रेरित किया जा सकता था। स्पष्ट श्रीर सुदृढ़ क्ष्म से यह हमारा कर्त्वंव्य है कि हम यथासंमव सत्य का श्रधिक से श्रधिक दे। परिहत विवेचन करें।

''अपने अध्ययन का कार्य धीरतापूर्वक करो, इसिलये नहीं कि कोग तुम्हें ज्ञानी समझें अथवा तुम ज्ञानहारा प्राप्त होने वां ले आगंद का उपभाग करेा, चरन् इसिलये कि केवल ज्ञानी मनुष्य ही बुद्धिमना-पूर्वक दूसरों की सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिये तुम चाहे कितना ही इच्छुक क्यों न हो, किन्तु यदि तुम अज्ञान में हो तो तुमसे भनाई की अपेक्षा बुराई ही अधिक हे। सकती है।"

पेनी वेसेंट—यह परामर्श हमारे युवक सदस्यों के लिये विशेष महत्व रखता है। में कालेज के युवक विद्यार्थियों के संपर्क में कई बार आई हूं जो नृतन उत्साह से भरे हुये हैं। वे सहायता करने के लिये बहुत उत्सुक रहते हैं और बहुधा अपने अध्ययन के। मो छोड़ देना चाहते हैं। वे पृछते हैं कि "इस अध्ययन का हमारे लिये क्या उपयोग

है ?" ऐसे अवसरों पर में यही परामर्श दिया करती हूँ कि "अपने अध्ययन को चालू रक्षो और शिक्षित वने। । यद्यपि तुम्हारे शिक्षा-िपयों में से यहुत सी वाते ऐसी हो सकती हैं जिनका अधिक महत्व नहीं, किंतु गुद्धि का शिक्षण हाना सवसे अधिक महत्वपूर्ण है। और यही तुम्हारे शिक्षण का महत्व हैं; इससे तुम्हारा मस्तिष्क तर्कपूण और एकाअ वनता है। यदि तुम इस मानसिक-शासन में से नहीं गुजरोगे तो भविष्य में तुम्हारे कार्य में वहुत अधिक वाधायें आयंगी।"

थियोसोफी—ब्रह्मविद्या के सत्य के। समभ सकते की योग्यता ही यथेष्ठ नहीं है। यहि आप दूसरों के। भी इस सत्य के समभने में सहायता करना चाहते हैं, तो आपकी वुद्धि का विकास होना चाहिये, जिससे कि आप उचित प्रकार से उस सत्य का निर्दोप निरुपण करना सीखें। यदि एक मनुष्य अशिक्षित है, तो उसकी व्याख्या करने के ढंग से तुरंत ही यह वात समभ में आजायेगी। में अपनी शिक्षा के अन्य अंशों की अपेक्षा, अपने विज्ञान के अध्ययन से अधिक सन्तुष्ट हूं क्योंकि सर्व प्रथम इसने मुभे तर्क-संगत एवं युक्तिपूर्ण विधि से अपने विपय का निरूपण करने में सहायता दी है, जिससे कि बुद्धिमान एवं सुसंस्कृत लोग उसे क्विप्वंक सुनते हैं। दूसरे, इसके द्वारा में ऐसे वहुत से दृष्टान्त दे सकती हूं जो मन में बैठ जाते हैं, क्योंकि वे दृष्टान्त एक ऐसे विषय से लिये गये होते हैं जिसे निश्चित रूप से प्रमाणित किया जा सकता है।

हम लोगों में से जो वयोवृद्धि हैं, वे यदि चाहें तो उन युवकों के लिये जिनके संपर्क में ब्राने का उन्हें ब्रवसर मिलता है, बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, और उनके उत्साह को भंग किये विना ही प्रिय और प्रौढ़ वचनों द्वारा उन्हें सांसारिक दृष्टिकोलासे भी शिक्षित वनने की आवश्यकता की वता सकते हैं। आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन करने के पश्चात् सांसारिक विषयों का अध्ययन करने में मनुष्य के अधीर होने की अधिक संभावना रहती है। अतः श्री गुरुदेव अपने नवयुवक शिष्य के प्रति, जिसे कि अभी वृद्धि का विकास करने वाली वहुत सी शिक्षायों प्राप्त करनी शेष थी, कहते हैं कि ''अपने अध्ययन का कार्य धीरता पूर्वक करो।"

लेडवीटर-इतिहास इस उपदेश का द्रढतापूर्वक समर्थन करता है। वहुत से भले आदि भयों ने, भले उद्देश्य रखते हुये भी, भयानक भूलें की हैं, श्रीर इस प्रकार श्रपने उद्देश्यों की, चाहे वे जी भी हों, वाहरी श्राक्रमें की अपेक्षा स्वयं ही बहुत हानि पहुँचाई है। थियोसोफी के कार्य की भी इस प्रकार के सदाप और उपेक्षापूर्ण विवेचन द्वारा वहुधा हानि पहुँची है। हम यह नहीं चाहते कि हमारे व्यक्तिगत देश और अयोग्यताओं के कारण लोग थियोसोफी पर अविष लगाये। यदि आपने से।सायटी का कार्य करना ज्ञारम्भ किया है, ज्रौर उसे संतापजनक रूप से नहीं करते, ता परिश्रम करके इसे संतोषजनक रीति से करना सीखिये। यदि आप से कुछ पढ़ के सुनाने के लिये कहा जाता है, और ब्राप ऐसा नहीं कर, सकते, ता उसे उचित प्रकार से पढ़ना सीखिये। यदि त्राप त्रभी भाषण करना नहीं जानते, ता जब त्राप पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और भाषण के लिये तैयार

है ?" ऐसे अवसरों पर में यही परामर्श दिया करती हूँ कि "अपने अध्ययन को चालू रक्खा और शिक्षित वने। । यद्यपि तुम्हारे शिक्षा-िपयों में से वहुत सी वातें ऐसी हो सकती हैं जिनका अधिक महत्व नहीं, किंतु बुद्धि का शिक्षण होना सवसे अधिक महत्वपूर्ण है। और यही तुम्हारे शिक्षण का महत्व हैं; इससे तुम्हारा मस्तिष्क तर्कपूण और एकाय वनता है। यदि तुम इस मानस्कि-शासन में से नहीं गुजरोगे तो भविष्य में तुम्हारे कार्य में वहुत अधिक वाधायें आयंगी।"

थियोसोफी—ब्रह्मविद्या के सत्य की समस सकते की योग्यता ही यथेष्ठ नहीं हैं। यदि आप दूसरों की भी इस सत्य के समसने में सहायता करना चाहते हैं, तो आपकी वुद्धि का विकास होना चाहिये, जिससे कि आप उचित प्रकार से उस सत्य का निर्दोष निरुपण करना सीखें। यदि एक मनुष्य अशिक्षित है, तो उसकी व्याख्या करने के ढंग से तुरंत ही यह वात समस में आजायेगी। में अपनी शिक्षा के अन्य अशों की अपेक्षा, अपने विज्ञान के अध्ययन से अधिक सन्तुष्ट हूं क्योंकि सर्व प्रथम इसने मुझे तर्क-संगत एवं युक्तिपूर्ण विधि से अपने विषय का निरुपण करने में सहायता दो है, जिससे कि बुद्धिमान एवं सुसंस्कृत लोग उसे किच्युर्वक सुनते हैं। दूसरे, इसके द्वारा में ऐसे बहुत से दृष्टान्त दे सकती हूं जो मन में वैठ जाते हैं, क्योंकि वे दृष्टान्त एक ऐसे विषय से लिये गये होते हैं जिसे निश्चित रूप से प्रमाणित किया जा सकता है।

हम लोगों में से जो वयोवृद्धि हैं, वे यदि चाहें तो उन युवकों के लिये जिनके संपक्ष में आने का उन्हें अवसर मिलता है, वहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, और उनके उत्साह की भंग किये विना ही प्रिय और प्रोढ़ वचनों द्वारा उन्हें सांसारिक दृष्टिके। णासे भी शिक्षित वनने की आवश्यकता की वता सकते हैं। आध्यात्मिक विषयों का अध्ययन करने के पश्चात् सांसारिक विषयों का अध्ययन करने में मुजुष्य के अधीर होने की अधिक संभावना रहती हैं। अतः आं गुरुदेव अपने नवयुवक शिष्य के प्रति, जिसे कि अभी वुद्धि का विकास करने वाली वहुत सी शिक्षायें प्राप्त करनी शेष थी, कहते हैं कि ''अपने अध्ययन का कार्य धीरता पूर्वक करो। ''

लेड्वीर्टर—इतिहास इस उपदेश का दृढतापूर्वक समर्थन करता है। वहुत से भले आद्मियों ने, भले उहेइय रखते हुये भी, भयानक भूलें की हैं, श्रीर इस प्रकार श्रपने उद्देश्यों की, चाहे वे जी भी हों, वाहरी ब्राक्रमणों की अपेक्षा स्वयं ही वहुत हानि पहुँचाई है। थियोसोफी के कार्य की भी इस प्रकार के सदोप और उपेक्षापूर्ण विवेचन द्वारा बहुधा हानि पहुँची है। हम यह नहीं चाहते कि हमारे व्यक्तिगत देाप और श्रयोग्यताओं के कारण लोग थियोसीफी पर त्राचेप लगाये। यदि त्रापने से।सायटी का कार्य करना श्रारम्भ किया है, श्रीर उसे संतापजनक रूप से नहीं करते, ता परिश्रम करके इसे संतापजनक रीति से करना सीखिये। यदि त्राप से कुछ पढ़ के सुनाने के लिये कहा जाता है, और श्राप ऐसा नहीं कर,सकते, ता उसे उचित प्रकार से पढ़ना सीखिये। यदि श्राप श्रभी भाषण करना नहीं ज्ञानते, ते। जब श्राप पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेंगे श्रीर भाषण के लिये तैयार

होने का कप उठायंगे, ते। भाषण करना भी सीख जायेंगे। किंतु, किसी भी प्रकार, कुछ करते श्रवश्य रहिये, श्रीर जो भी करें उसे छुचारू रूप से करने का यत्न कीजिये। हम थियोसोफिस्टों का यह कर्त्वंच है कि हम शुद्ध व्याकरण एवं शुद्ध श्रुद्ध श्रपने भावों श्रीर विचारों की प्रकट करना पूरी तरह सीखें। इससे हम इस योग्य वन जायेंगे कि हम, जिन लोगों के सामने इन विपयों की रखना चाहते हैं उनके लिये ये सर्वथा श्राह्य हों। चाहे कितना ही प्रचन्ड श्रीर प्रतिभा पूर्ण सत्य क्यों न हो, किंतु यदि उसका वेढंगा श्रीर दें। युक्त विवेचन किया जाये ते। वह श्र्यंहीन प्रतीत होता है। इस विषय में यथाशक्ति प्रयत्न करना हमारा कर्चव्य है। सत्य का निदें। विरूपण करने के लिये हमें श्रवश्य ही शिक्षित होना चाहिये।

## ंग्यारहवां परिच्छेद

## सदा सत्य का पालन करो

"तुम्हें सत्य और असत्य में भी भेद पहचानना चाहिये, एवं मन, वाणी, और कर्म से सर्वदा सत्य का पालन करना चाहिये।"

पेनी वेसेंट-श्री गुरुदेव के वचने के साथ साथ यदि उनके विचारों का अनुसरण न किया जाये ते। इस दात पर श्रार्थ्य हो सकता है कि यह विषय की चर्चा इतना पींछे क्यों की जा रही है। सत्य और असत्य पहचानने का विषय ता पहिले ही आजाना चाहिये थाः परन्तु श्री गुरूदेव ने इसे पीछे लिया है, कारण कि यह विषय स्रति कठिन है। वे कहते हैं कि तुम्हें मन वाणी, और कर्म द्वारा सदा सत्य का पालन करना चाहिये। श्रौर इस प्रकार से सर्वदा सत्य का पालन करना कोई सहज वात नहीं है। ऋापको प्रतीत होगा कि कोई भी वात पहिले सदा विचार में ही श्राती है। श्रापने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि पहिले किसी वात का विचार उत्पन्न होता है, फिर वह वात वाणी द्वारा व्यक्त की जाती है श्रीर तत्पश्चात् त्राचरण में त्राती है। यह ऋष्यात्मिक विद्या के ऋनुसार साधारणक्रम है। अगवान बुद्ध ने भी सत्य विचार, सत्य वचन, श्रीर सत्य कर्म, इसी क्रम में ये तीनों यातें कहीं हैं।

सबसे पहिले इसे विचार में लाओ, और यह बात इतनी सहज नहीं, क्योंकि संसार में अनेकों ही असल्य विचार एवं मुख्तापुर्ण · अन्यविश्वास भरे पड़े हैं; ओर जो इन सबका दास बना रहता है वह कमी उन्नति नहीं कर सकता।"

लेडवीटर-थित्रॉसेाफ़ी (ब्रह्मविद्या ) के विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि हम श्रन्थविश्वासों से सर्वथा मुक्त हैं। मैं नहीं कह सकता कि यह कहाँ तक सत्य है, क्योंकि मुक्ते थियें।से।फिकल श्रंधविश्वासें। के उत्त्पन्न होने की संभावना लगती है। यदि कोई मनुष्य किसी वात पर इस लिये विश्वास रखता है कि वह धर्म-ग्रन्थों में लिखी है. तो निःसंदेह उस सीमा तक वह श्रन्धविश्वासी है, क्येंकि उसके इस विश्वास के लिए उसके पास कोई उपयक्त त्राधार नहीं हैं। तथापि इस मूढ़ विश्वास से यह कहना केवल एक ही कदम आगे हैं कि ''यह कथन श्रीमती व्लावैडस्को का है अथवा वह वात 'सीकेट डॉकटिन' (Secret Doctrine) में लिखी है।" यह एक कदम आगे इस लिए है कि इस मूढ़ विश्वास की अपेक्षा कि अमुक संत ने ऐसा श्राचरण किया श्रथवा प्राचीन श्रन्थों हैं ऐसा लिखा है, श्रीमती व्लावेड्स्की का ज्ञान और उनकी कही हुई वातों की प्रमाणिकता की साक्षियां अधिक हैं। किन्त जिस प्रकार सेंट पाल, सेंट पीटर प्रश्वित संतें। का कथन होने मात्र से ही हमें किसी वात की नहीं सान लेना चाहिये, उसी प्रकार श्रीमती ब्लाबैडस्की के कथन पर भी हमें श्रन्थविश्वास नहीं होना चाहिये। हमें पहिले वातें। की समभना चाहिये और उन्हें अपना एक अंग वना लेना चाहिये। फिर अपने को उसके रङ्ग से रङ्ग लेना चाहिये और उस रंग के। अपने रंग में परिणित कर लेना चाहिये। जब तक हम किसी विषय की केवल ताते की मांति ही

पढ़ते हैं तब तक वह अन्धविश्वास ही है। किसी वास्त-विक सत्य में भी, केवल इस लिये कि सिवाय उसके इस प्रन्थ में या उस प्रन्थ में लिखे होने के और कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, विश्वास का होना अन्धविश्वास हो है। किन्तु जब वह बात हमारे मानसिक ढांचे का एक अंग वन जाती है तब हम कह सकते हैं कि ''यह मेरा ही एक अंग हैं और यह अब मेरो ही वस्तु है। में जानता हूं कि में इस पर क्यों विश्वास करता हूं। अतः मेरा विश्वास एक सज्ञान विश्वास है, केवल मूढ़ विश्वास नहीं।" मुक्ते भय है कि वहुत से विषयों के सत्य में भी वहुत दूर तक ज्ञानरहित ही विश्वास होता है। अन्यविश्यास भरे पड़े हैं; ओर जो इन सबका दास बना रहता है वह कभी उन्नति नहीं कर सकता।"

लेडवीटर-थित्रॉसोफ़ी-( ब्रह्मविद्या ) के विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि हम श्रन्धविश्वासेंग से सर्वथा मुक्त हैं। मैं नहीं कह सकता कि यह कहाँ तक सत्य है, क्योंकि मुक्ते थियों से फिकल अंधविश्वासों के उत्पन्न होने की संभावना लगती है। यदि कोई मनुष्य किसी वात पर इस लिये विश्वास रखता है कि वह धर्म-प्रन्थों में लिखी है. ते। निःसंदेह उस सीमा तक वह श्रन्धविश्वासी है, क्येंकि उसके इस विश्वास के लिए उसके पास कोई उपयुक्त आधार नहीं है। तथापि इस मूढ़ विश्वास से यह कहना केवल एक ही क़दम ज्ञागे हैं कि ''यह कथन श्रीमती व्लावैडस्को का है अथवा यह वात 'सीक्रेट डॉकट्रिन' (Secret Doctrine) में लिखी है।" यह एक क़द्म आगे इस लिए है कि इस मुढ़ विश्वास की अपेक्षा कि अपक संत ने ऐसा श्राचरण किया त्रथवा प्राचीन प्रन्थों में ऐसा लिखा है, श्रीमतो ब्लाबैड़स्की का ज्ञान ग्रौर उनकी कही हुई वातों की प्रमाणिकता की साक्षियां त्रिधिक हैं। किन्त्र जिस प्रकार सेंट पाल, सेंट पीटर प्रश्वित संतों का कथन होने मात्र से ही हमें किसी वात की नहीं सान लेना चाहिये, उसी प्रकार श्रीमती ब्लाबैडस्की के कथन पर भी हमें श्रन्थविश्वास नहीं होना चाहिये। हमें पहिले वातों का समभना चाहिये और उन्हें अपना एक अंग वना लेना चाहिये। फिर अपने को उसके रङ्ग सें रङ्ग लेना चाहिये और उस रंग की अपने रंग में परिणित कर लेना चाहिये। जव तक हम किसी विषय की केवल तीते की भांति ही

पढ़ते हैं तब तक वह अन्धविश्वास ही है। किसी वास्त-विक सत्य में भी, केवल इस लिये कि सिवाय उसके इस प्रन्थ में या उस ग्रन्थ में लिखे होने के और कोई दूसरा प्रमाण नहीं है, विश्वास का होना अन्धविश्वास ही है। किन्तु जब वह बात हमारे मानसिक ढांचे का एक अंग वन जाती है तब हम कह सकते हैं कि ''यह मेरा ही एक अंग है, और यह अब मेरी ही वस्तु है। मैं जानता हूं कि में इस पर क्यों विश्वास करता हूं। अतः मेरा विश्वास एक सज्ञान विश्वास है, केवल मूढ़ विश्वास नहीं।" मुभे भय है कि वहुत से विषयों के सत्य में भी वहुत दूर तक ज्ञानरहित ही विश्वास होता है।

ऐनी वेसेंट—मनुष्य के लिए अन्धविश्वास से—अर्थात् अनावश्यक के। आवश्यक समसना जे। अन्धविश्वास का सार है, मुक्त होना इतना कांठन है कि प्रथम दीक्षा लेने तक इस बात के लिए उससे आशा ही नहीं की जाता। इससे प्रतीत होता है कि यह वात इतनी गंभीर और सूदम है कि यह धीरे-धीरे मनुष्य के स्वभाव में ही मिश्रित हो जाती है। श्री गुरुदेव कहते हैं कि जो मनुष्य इनका दास बना रहता है वह कभी उन्नति नहीं कर सकता। यह तो एक सामान्य वर्णन है, किन्तु हमें 'दास बना रहना' शब्द पर विशेष ध्यान देना चाहिये। वे यह नहीं कहते कि जो तिनक भी अंधविश्वासी है वह उन्नति नहीं कर सकता। वस्त यह कहते हैं कि जो इन अन्धविश्वासों का दास बना रहता है, वह उन्नति नहीं कर सकता। तोगों की पिछड़े हुए रखने में अन्धविश्वास एक वड़ा कारण है। हम जानते हैं कि अनेकों ही धर्माचारी मनएन

पेसे हैं जो सज्जन, पिवत्र, श्रीर उदार हैं, एवं जो सुन्दर श्रीर उद्योगी जीवन व्यतीत करते हैं, परन्तु फिर भी वे श्रन्धविश्वासी हैं। उनके विचार में ता केवल उनके कर्म-कांड, श्रोर जप मंत्र श्रादि पूजाविधान ही महत्वपूर्ण वातें हैं, किंतु इन वातें का वस्तुतः कुछ भी महत्व नहीं।

🔻 उदाहरण के लिये मृतात्मात्रों के। सहायता पहुंचाने के निमित्त को जाने वालो भिन्न २ धर्मों में श्राद्धादि किया की लीजिये। रीमन कैथे।लिक ईसाई अपनी सामृहिक प्रार्थना (Mass) मृतात्मात्री की शांति के निमित्त करते हैं, ब्रौर हिन्दू भी ब्रपने श्राद्ध संस्कार का संपादन इसी त्राशय से करते हैं। दोनों ही कियायें मृतात्मार्क्षों की सहायता करने की इच्छा से पेरित होकर ही की जाती हैं; दोनों के वाह्य रुपों में बहुत कुछ मिन्नता होते हुए भी दोनों का आशय एक ही है। तथापि एक हिन्दू अथवा कैयोलिक ईसाई का इन कियाओं के केवल वाह्य सपें। में ही जक उपन्द रहना अन्धि शिष्वास कहलाता है। इन कियाओं के करने में उनकी सदिच्छा, आग्रह तथा स्तात्माओं के प्रति उनका प्रेम ही वे बास्तविक वार्ते हैं निनका कुछ परिणाम होता है। सांद्च्छा का महत्व असीम है, किंतु इन वाह्य कियाओं के किसी विशेष रूप का कुछ भी महत्व नहीं. क्यें।के यह ते। उनको इच्छात्रों का एक ब्राडम्बर मात्र है। वह सर्वथा तै।किक है; अतः उसका कुछ भी महत्व नहीं है। क्रियाओं का यह वाह्य रूप ता आप जिस धर्म में त्रथवा जिस देश या जाति में उत्पन्न होते हैं उनपर निर्भर रहता है। अतः त्रापको इन धार्मिक अनुष्टानों एवं संस्कारों के ऋग्विश्वास से तथा इन वाह्य श्राडम्बरें। के प्रभाव से

मुक्त रहना चाहिये। वहुत काल तक यह विश्वास श्रावश्यक था श्रीर श्रच्छा भी था, क्योंकि यह मनुष्य की श्रालस्य, श्रसावधानता, श्रीर उदासीनता के चंगुल से छुटकारा दिलाने का एक मात्र उपाय रहा है। यह वाह्य श्राडंवर ते। पंगुर्श्नों के सहारे के लिये वैसाखी के समान हैं, श्रीर जी लोग श्रमी तक श्रपने सहारे चलने में श्रसमर्थ हैं उनके लिए यह श्रावश्यक भी हैं, किंतु एक वार जव श्राप इनकी सहायता के विना ही चलने में समर्थ हो जाते हैं, तब श्रपको इन्हें त्याग देना चाहिये।

' अस्तु, तुम्हें किसी बात को इसिल्ये ग्रहण नहीं करना चाहिये कि उसे बहुसंख्यलाग मानते हैं, शताब्दियों से चली आई है, अथवा उन धर्मग्रन्थों में लिखी है जिन्हें लोग पवित्र समझते हैं; तुम्हें उस पर स्वयं विचार करके उसके उचित होने का निर्णय कर लेना चाहिये।"

लेडवीटर—ये शब्द महातमा कुथुमि के हैं, श्रीर येही ढाई हजार वर्ष पहिले भगवान वुद्ध ने भी कहे थे, जब लेग उनके पास यह पूछते श्राये कि 'कितने ही तो गुरु हैं श्रीर उनके द्वारा कितने ही सिद्धान्त हमारे सामने रक्खे जाते हैं, एवं वे सभी सिद्धान्त उत्तम प्रतीत है।ते हैं, श्रव हम किस प्रकार जानें कि इनमें से कै।नसा मत सबोंत्तम है। इसका निर्णय किस प्रकार करें ?" अगवान बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह 'श्रंगुत्तर निकाय' के 'कालाम् स्त' में इस प्रकार दिया गया है:

"भगवान वुद्ध ने कहा है कि हमें किसी वात पर केवल इसलिये विश्वास नहीं कर लेना चाहिये कि वह किसी की कही हुई है अथवा प्राचीन काल से चली आई परंपरागत है, इस प्रकार की जनश्रुतियों पर, संतों द्वारा लिखे गये प्रन्थों पर, किसी देवता द्वारा प्रोत्साहित किये जाने की मिथ्या वात के। त्रात्म-प्रेरणा का रूप देकर, त्रथवा ऊँटपटांग कल्पनात्रों द्वारा कोई श्रनुमान वाँधकर, किसी भी वात पर विश्वास नहीं कर लेना चाहिये। उपमा देने के लिये कही गई वातें को भी त्रावश्यक नहीं समभना चाहिये, श्रीर न केवल अपने गुरुश्रों अथवा शिक्षकों के वचनों को ही प्रमाण मान लेना चाहिये। परन्तु हमें किसी लेख, सिद्धान्त, अथवा कथन पर तव विश्वास करना भी चाहिये,जब उसना समर्थन हमारी वुद्धि एवं अन्तःकरण द्वारा होता हो। अन्त में भगवान वुद्ध कहते हैं कि ''मैंने तुम्हें यह शिक्षा इसलिये दी है कि तुम केवल सुनकर ही किसी वात का विश्वास मत करो किंतु जब उस वात के। तुम हदयंगम करला, तव उसके श्रनुसार उत्साहपूर्वक कार्य करे।।'

श्री गुरुदेव ने श्रपने शिष्यों के करने के लिये एक श्रभ्यास्य ह भी नियत किया है कि वे इस वात की खोज करें कि कितनी वातें तो वे वास्तव में जानते हैं, श्रीर कितनी वातें पर केवल उनका विश्वास ही भर है। इस वात का देखना एक लाभदायक श्रभ्यास है कि हमारे विचारों में से कितने विचार तो वस्तुतः हमारे निर्जा हैं जिन्हें, हमने समक वृक्ष कर श्रंगीकार किया है, श्रीर कितने ऐसे हैं जिन्हें हमने विना कुछ समके वृक्षे केवल दूसरे द्वारा सुनकर ही श्रहण कर लिया है। जैसे हम भिन्न २ देश में जन्म लेते हैं वैसे ही हम भिन्न-भिन्न धर्म में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार एक वड़ी संख्या में रस्मोरेवाज की बात भी है। उदाहरणर्थ, श्रंगरेज़ों में रिवाज़ है कि यदि श्राप किसी

भोज में जाते हैं ते। त्रापके। एक विशेष प्रकार का वस्त्रधारण करना पड़ता है। यह एक रिवाज है, त्रौर मनुष्य इस प्रकार के रिवाजों के विरुद्ध जाना नहीं चाहता। क्योंकि इसका के।ई महत्व नहीं है, त्रौर न इनके विषय में अचित-त्रमुचित का प्रश्न ही उठता है।

ऐनी बेसेंट-समय समय पर अपने मन के विचारों का परीक्षण करने का यह अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। प्रथम ते। यह विचार कीजिये कि कितनी वातें ऐसी हैं जिन पर और भी अनेक लोगों का विख्वास होने के कारण ही त्राप भी विश्वास करते हैं। दूसरे, कितनी वातें ऐसी हैं जो पुरातनकाल से चर्ला त्राई हैं, इस लिये त्राप उनपर विश्वास करते हैं; तीसरे, कितनी वाते ऐसी हैं जी धर्म-ग्रन्थों में लिखी हैं, इसलिये श्राप उन पर विश्वास करते हैं। अव, इन तीन प्रकार के विश्वासों की दूर कर देने के पश्चात् क्या वाकी रहता है, उस पर ध्यान दीजिये। इस अभ्यास के द्वारा आपकी विदित हो जायगा कि आपके विक्वासों की वास्तविकता क्या है। नास्तिक विचार-धारा का अनुभव प्राप्त करने का, जैसा कि मैंने किया था, यह एक लाभ है। मेरे विचार में स्वयं इसका अनुभव किये विना मनुष्य इस वात की पूरी तरह नहीं समक्ष सकता कि जो व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासीं पर वास्तव में ही सचे हृदय से दृढ़ हो, उसके लिये उन विश्वासीं का त्याग करना क्या अर्थ रखता है। जिस नींव पर मनुष्य खड़ा हो, वही यदि गिर जाये ते। उसकी क्या अवस्था होगी। मेरे लिये तो यह लगभग मृत्यु के समान था। कई सप्ताह तक मेरी शारीरिक शक्ति श्रीण रही। किंतु एक वार इस प्रकार का पूर्ण अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् दुवारा वैसा करने की आवश्यकता नहीं पड़तो। अस्तु, जव में थियोसे।फी—ब्रह्मविद्या—के सम्पर्क में आई, तव यद्यपि मुक्ते पूर्ण आन्तरिक विश्वास के साथ इस पर निश्चय हा गया था, तथापि इसे प्रहण करते समय मैंने अपने विचारों की कसौटी पर इसकी भली भाँति परीक्षा करली थी।

"याद रक्खो कि एक विषय पर चाहे एक हज़ार मनुष्यों की अनुमति क्यों न हो; किंतु यदि वे लोग उस विषय को कुछ भी नहीं जानते, तो उनके मत का कुछ भी मूल्य नहीं है।"

लेखवीटर--श्राधुनिक जगत् के लिये इस विषय के। समभना बहुत कठिन हैं। श्राजकल लेगा ऐसा विचार करते प्रतीत होते हैं कि यदि श्राप केवल बहुत सा श्रज्ञान ही इकट्ठा कर लें तो उसमेंसे किसी न किसी प्रकार ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। किंतु ऐसा होता नहीं। श्रज्ञानियों के। उनका पथ प्रदर्शन कर सकने वाले मनुष्यें की संगति प्राप्त होनी ही चाहिये।

ऐनीवेसेंट--पुस्तकों के ढेर के ढेर जो वर्तमान समय में हमें प्राप्त हैं, वे एक प्रकार से हमारे लिये हानिकारक है। यह विचार-रहित पठन की टेव उत्पन्न करता है, जिससे विचारों की निःसारता श्रौर चंचलता का जनम होता है। इसी कारण में लोगों की सदा यही सलाह देती हूँ कि थोड़ा पढ़ें, श्रौर उसकी स्मृतिद्वारा (कएठस्थ करके) नहीं वरन उस विषय की जितना उन्होंने स्पष्ट हूप से हदयंगम कर लिया है, श्रपने शब्दों में ब्यक्त करें। जितना आपने समभ लिया है, केवल उतना ही आपका है। जो कुछ आप पड़ते अथवा सुनते हैं, उस पर विचार करके ही आप उसे अपना वना सकते हैं। अन्यथा जितना ही अधिक आप पढ़ेंगे, उतना ही अधिक अंधिवश्वसी वनते चले जायेंगे, और अपने पहिले के निमूंल विश्वासों के हेर में नय-नये विश्वास और भी सिम्मिल्त करते जायेंगे।

एक वार मैंने एक आदमी की नियुक्त किया। वह हिसाब-किताव वहुत बुरी तरह से रखता था। जब कभी भी उसके हिसाय में गड़वड़ी हाती थी, ती वह उसे फिर से नई किताव में लिखना शुरु कर देता था, और इस प्रकार उसे ठीक कर लेने की आशा करता था। ठीक इसी प्रकार श्राजकल लेग सदा ही कुछ न कुछ नई वात चाहते हैं, क्योंकि उनके पुराने विज्वासी द्वारा उन्हें वास्तविक संताव नहीं मिलता। हमारे सदस्यों में से भी जा लाग सव जगह मेरी श्रीर विशय लेडवीटर की पुस्तकों का प्रमाण देते रहते हैं, वे भी श्रन्धविश्वासी ही हैं। हमारे जिस वक्तव्य के। वे प्रमाण रूप में उपस्थित करते हैं, वह चाहे कितना ही सत्य क्यों न हो, किन्तु वह अभी उनके लिये सत्य नहीं है। यदि उन्हें।ने उसे हृदयंगम कर लिया होता, ते। फिर उन्हें उसके प्रमाण के लिए हमारा आधार लेने की श्रावश्यकता न पड़ती। यदि वे हमारे कथन का थोड़ा वहुत उद्धरण देते भी हैं, तो उन्हें हमारे शब्दों की केवल एक मत के रूप में उद्धत करना चाहिये। उन विचारी की दूसरों पर वलात् नहीं लादना चाहिये। संसार में केवल एक ही प्रमाण है-और वह अपना व्यक्तिगत ज्ञान।

वार इस प्रकार का पूर्ण अनुभव प्राप्त करने के पश्चात् दुवारा वैसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अस्तु, जब में थियोसीफी—ब्रह्मविद्या—के सम्पर्क में आई, तब यद्यपि मुक्ते पूर्ण आन्तरिक विश्वास के साथ इस पर निश्चय हो गया था, तथापि इसे ब्रह्ण करते समय मैंने अपने विचारों की कसौटी पर इसकी भली भाँति परीक्षा करली थी।

"याद रक्खो कि एक विषय पर चोहे एक हज़ार मनुष्यों की अनुमति क्यों न हो; किंतु यदि वे लोग उस विषय को कुछ भी नहीं जानते, तो उनके मत का कुछ भी मूल्य नहीं है।"

लेडवीटर-- श्राधुनिक जगत् के लिये इस विषय के। समभना बहुत किन हैं। श्राजकल लेग ऐसा विचार करते प्रतीत होते हैं कि यदि श्राप केवल बहुत सा श्रज्ञान ही इकट्टा कर लें तो उसमेंसे किसी न किसी प्रकार ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। किंतु ऐसा होता नहीं। श्रज्ञानियों के। उनका पथ प्रदर्शन कर सकने वाले मनुष्यों की संगति प्राप्त होनी ही चाहिये।

पेनीवेसेंट--पुस्तकों के ढेर के ढेर जो वर्तमान समय
में हमें प्राप्त हैं, वे एक प्रकार से हमारे लिये हानिकारक
है। यह विचार-रहित पठन की टेव उत्पन्न करता है,
जिससे विचारों की निःसारता श्रीर चंचलता का जनम
होता है। इसी कारण में लोगों की सदा यही सलाह
देती हूँ कि थोड़ा पढ़ें, श्रीर उसकी स्मृतिद्वारा (कग्ठस्थ
करके) नहीं वरन उस विषय की जितना उन्हें ने स्पष्ट
हर्ष से हदयंगम कर लिया है, श्रपने शब्दों में

व्यक्त करें। जितना आपने समभ लिया है, फेवल उतना ही आपका है। जो कुछ आप पढ़ते अथवा सुनते हैं, उस पर विचार करके ही आप उसे अपना बना सकते हैं। अन्यथा जितना ही अधिक आप पढ़ेंगे, उतना ही अधिक अंधियश्वसी बनते चलें जायेंगे, और अपने पहिले के निर्मुल विश्वासों के ढेर में नये-नये विश्वास और भी सम्मिलित करते जायेंगे।

एक वार मैंने एक आदमी की नियुक्त किया। वह हिसाव किताव वहुत बुरी तरह से रखता था। जब कभी भी उसके हिसाव में गड़वड़ी होती थी, तो वह उसे फिर से नई किताव में लिखना शुरु कर देता था, श्रीर इस प्रकार उसे ठीक कर लेने की आशा करता था। ठीक इसी प्रकार त्राजकल लाग सदा ही कुछ न कुछ नई वात चाहते हैं, क्योंकि उनके पुराने विश्वासी द्वारा उन्हें वास्तविक संताय नहीं मिलता । हमारे सदस्यों में से भी जा लाग सव जगह मेरी श्रीर विशप लेडवीटर की पुस्तकों का प्रमाण देते रहते हैं, वे भी अन्धविश्वासी ही हैं। हमारे जिस वक्तव्य के। वे प्रमाण रूप में उपस्थित करते हैं, वह चाहे कितना ही सत्य क्यों न हो, किन्तु वह अभी उनके लिये सत्य नहीं है। यदि उन्होंने उसे हृदयंगम कर लिया होता, तो फिर उन्हें उसके प्रमाण के लिए हमारा आधार लेने की श्रावश्यकता न पड़ती। यदि वे हमारे कथन का थोड़ा बहुत उद्धरण देते भी हैं, तो उन्हें हमारे शब्दें। की केवल एक मत के रूप में उद्धत करना चाहिये। उन विचारा की दूसरों पर वलात् नहीं लादना चाहिये। संसार में केवल एक ही प्रमाण है-और वह अपना व्यक्तिगत शान।

"जिसे सत्यमार्ग पर चलना है उसे स्वयं विचार करना सीखना चाहिये, क्योंकि धअंविश्वास संसार की सब से वड़ी बुराइओं में से एक हैं; यह एक ऐसा वंबन है जिसते पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिये।"

लेडवोटर—सत्यमार्ग के पथिक की प्रथम दीक्षा के पश्चात् जिन तीन वंत्रनें की काट फेंकना चाहिये, उनमें से तीसरा वन्धन अन्यविश्वास है। इस वात से यह प्रगट है कि यह कितना अत्यन्त भोषण अति सूक्ष्म है। पाली भाषा में इसे "सिलाब्बत परामास" अर्थात् कियी भी प्रकार के कर्मकांड अथवा अनुष्ठानें के सुप्रभाव में विश्वास करना कहते हैं।

"दूसरों के विषय में तुम्हारों विचार सदा सत्य होना चाहिये; उनके विषय में जो बात तुम नहीं जानते, उस पर विचार मत करो।"

लेडवीटर—यदि हम अनुमान से ही दूसरों के विषय में विचार स्थिर कर लें, तो हमारा वह विचार के बल एक कल्पना ही होगी। हमारे अति निकट सम्बन्धियों के विषय में भी वस्तुतः हम बहुत ही थे। ड़ा जानते हैं, और हमारे साधारण परिचित जनों के विषय में तो और भी कम; किन्तु तै। भी हम दूसरों के कथन की, कार्यों की, और काल्पनिक विचारों की लगातार व्यर्थ वकवाद करते रहते हैं, और सै। भाग्य से इनमें से अधिकांश वातें सर्वथा असत्य होती हैं।

ऐनीवेसेंट इसरों के विषय में हमारी धारणायें अधिकतर असत्य ही होती हैं। दूसरों के लिये ठीक विचार तो हम तभी कर सकते हैं, जब हम उन्हें भली प्रकार जान लें, उनके विचारों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करें और उन्हें समक्त लें। यह ज्ञान अधिकांश लोगों के लिये असम्भव है, और ताभी लोग दूसरों के लिये निश्चित मत स्थिर कर लेते हैं, एवं लगातार दूसरों के विषय में अपनी राय कायम करते, जांचते और उनके प्रति निर्दयता-पूर्वक सेंचते रहते हैं।

थोड़ा आगे चल कर श्री गुरुदेव कहते हैं कि "दूसरों के उद्देशों के सम्बन्ध में किएत उद्देश्यों का आरोपण मत करो।" यह एक ऋत्यन्त महत्वपूर्ण परामर्श है, जिस पर यदि श्राचरण किया जाये, ते। संसार का लगभग श्राधा कष्ट दूर हो जाय। यदि एक व्यक्ति कोई कार्य करता है जिसे ब्राप नहीं समभते ता उसे वहीं छोड़ दो; उसके विषय में उसके संभावित उद्देश्य का आविष्कार मत करे।।एक मनुष्य कोई कार्य किस उद्देश्य से करता है, इसे श्राप नहीं जान सकते, किन्तु फिर भी संभावित उद्देश्य की हंडते रहते हैं, जो कि प्रायः भूठ होता है, और उसी उद्देश्य की श्राप उसके कार्य से सम्बद्ध कर देते हैं। तब श्राप उसी उद्देश्य के लिये उसे दोषी ठहराते हैं, जी आपका ही सेाचा और उत्पन्न किया हुन्ना है । इस प्रकार दोषारोषण श्रौर श्रालाचना करके श्राप उस व्यक्ति की बुराई की शक्ति की पुष्ट करते हैं जिसकी उसमें होने की संभावना है, और यदि वह बुराई उसमें नहीं है, तो त्राप उसे उत्पन्न करते हैं। महात्मा क्राइस्ट ने कहा है कि "बुराइयों का अवरोध मत करो," यह बात इसी स्थान पर लागू होती है, लोगों की बुराइयों की खोज के उनसे संघर्ष करने का काम हमारा नहीं है; उसका ध्यान छे। इदीजिये, यह स्वयं ही नष्ट हो जायंगी।

''यह कल्पना मत करो कि लोग सदा तुम्हारे ही विषय में सोचा करते हैं।''

लेडवीटर-निरन्तर ऐसा हो होता है; हम यही समभते हैं कि दूसरा मनुष्य जो कुछ भी कहता श्रथवा करता है उसका लच्य हमीं है। क्योकि हम सदा अपना ही विचार करते रहते हैं, अतः हम यही कल्पना करते हैं कि दूसरे लाग भी हमारे ही विषय में साचते हाँगे। परन्तु जैसे हम सदा अपने ही विषय में विचार करते हैं उसी प्रकार, यहा साचना ऋधिक बुद्धिमानी हागी कि, दूसरे लाग भी सदा अपना ही विचार करते हैं। गे, हमारा नहीं। लाग अपने ही के। अपनी परिधि का केन्द्र बनाये रखते हैं, श्रौर उसी के चारों श्रोर उनके बिचार श्रौर भावनायें घूमती रहती हैं; वे समकते हैं कि प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर ही प्रभाव डाल रही है। क्योंकि वे स्वयं प्रति समय अपने ही दायरे में घूमते हैं, और सदा अपने विषय के विचारों में ही लीन रहते हैं, अतः वे से।चते हैं कि अन्य लोग भी उन्हीं के जिपय में सीचते होंगे। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के विचारों को सीमा श्रपने तक ही होती है-यद्यपि यह भी उतनी ही देवपूर्ण वात है इसमें संदेह नहीं। लोग जो दूसरों के कथन या वर्ताव से कुद हा उठते हैं, उसके कारण का मूल दस में से नै। स्थानेां पर वहीं विचार होता है।

"यदि एक मनुष्य कोई ऐसा कार्य करता है जिससे नुम्हारी समझ में नुम्हारी हानि होगी, अथवा वह कोई ऐसी वात कहता है जो नुम्हारे विचार में नुम पर बटती है, तत्काल ही यह मत सोंची कि "उसका उद्देश्य मुझे हानि पहुंचाना था।" बहुत संभव है कि उसने तुम्हारे विषय में सोचा हो न हो, क्योंकि प्रत्येक जीव के अपने निज के कर होते हैं, और उसके विवारों का केन्द्र मुख्यतः यह रुपयं ही रहता है। यदि कोई मनुष्य तुमसे क्रोधित होकर बात करता है तो यह मन सोंचो कि वह नुमसे छूणा करता है अथवा तुम्हें व्यथित करना चाहता है। हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति ने उसे क्रोधित कर दिया हो, और संयोग से उस समय तुम उसे मिल जाते हो, और तब उसका सारा क्रोध तुम्हीं पर उत्तरता है। यह ठीक है कि वह मूर्छतापूर्ण कार्य कर रहा है, क्योंकि क्रोध करना ही मूर्छता है किन्तु तुम्हें उसके विषय में असत्य विवार नहीं करना चाहिये।"

लेडवीटर-यह एक स्पष्ट व्यवहारिक ज्ञान की वात है, किन्तु कितने थोडे लोग इसे काम में लाते हैं! जब मैं इङ्गलैंड में पादरी का काम करता था, तव एक वार मैंने कुछ ऐसी साधारण परीक्षात्रों या प्रलाभनें। के विषय में एक धार्मिक व्याख्यान दिया, जो मेरे विचार में किसानें। श्रीर मज़दूरों के जीवन में श्राते हैं जो उस समय मेरे श्रोतागण थे। मैंने वतलाया कि किस प्रकार एक विशेष कार्य के द्वारा मनुष्य कष्ट में पड़ सकता है। प्रार्थना समाप्त होने के पश्चात एक मनुष्य कोध से भरा हुआ मेरे पास मेरे कमरे में आया और मुक्त से पूढ़ा कि मैंने उसे लक्य करके ऐसा ब्याख्यान क्यों दिया! निःसंदेह वह मनुष्य पूरा तरह क्रोध के वश में था। इससे पहिले मैंने कभी यह सोचा भी नहीं था कि उस मनुष्य में वह दोष वर्तमान है। किन्तु स्पष्टतः उसके लिये यह वात मार्मिक सिड हुई, श्रोर मेरे शब्द उसे चुम गये। मुमे इसमें कुञ्ज भी संदेह नहीं है कि आज तक वह व्यक्ति यही समस्तता है कि मैंने उसी की लक्ष्य करके वे वातें कहीं थीं, और उसींके देखें का प्रचार किया था।

जिस प्रकार को भीड-भाड में हम जीवन ब्यतीत करते हैं, उसमें किसी श्रंश तक संघर्ष का होना श्रनिवार्य है। इस संघर्ष को गंभीरता पूर्वक लेने त्रथवा महत्वपूर्ण समक्तने की त्रावश्यकता नहीं। हम जव किसी वड़े नगर की सडकों पर चलते हैं तव वहां हजारों मनुष्य ऋपने ऋपने कार्यों में व्यस्त श्राते जाते रहते हैं, श्रीर एक दूसरे के विषय में तनिक भी विचार नहीं करते; इतनी भीड़ में एक दूसरे की धका लगना श्रनिवार्य होता है, किन्तु कभी कोई इसे अपमान समभकर गंभीरतापूर्वक लेने का विचार भी नहीं करता; ऐसा विचार करना ही उपहासा-स्पद होगा। ठीक इसी प्रकार मानसिक श्रौर भाविक संवर्ष भी त्रनिवार्य है। जहाँ वहुत भीड़ होती है वहाँ कुछ मात्रा में मानसिक एवं भाविक मुठभेड़ होना त्रवश्यम्-भावी है। हमें भी उसे ठीक उसी भाव से प्रहण करना चाहिये; श्रौर यह श्रनुभव करना चाहिये कि जिस मनुष्य ने हमें मानसिक व्यथा पहुँचाई है, उसका उद्देश्य मुक्ते व्यथा पहुँचाने का तनिक भी नहीं था; वह अपने ढंग से अपने हो कार्यों में निमन्न था। हमारे विषय में कुछ सोंच भी नहीं रहा था। इन छोटे छोटे संघर्षों के विषय में ठीक उसी प्रकार कुछ भी महत्व नहीं देना चाहिये जैसे हम रास्ते चलते परस्पर टकरा जाने के। महत्व नहीं देते। किन्तु जहाँ दूसरों के प्रति हम यह मने। वृत्ति रखें कि वे अपने ही कार्यों में संलग्न हैं, वहाँ साथ ही हमारा न्नपनाभी यह कर्त्तब्य है कि हम भी उनकी ही भाँति त्र अपने कार्यों में ऐसे लीन न हा जाये कि दूसरां के प्रति शिष्टाचार, जिससे कि परस्पर जीवनयात्रा वहत ही सगम हा जाती है, भूल जायें।

एक थिऑसे। फिस्ट (ब्रह्मविद्या का साधक) संसार में दूसरे मनुष्यों की श्रपेक्षा श्रिषक विनम्न एवं शान्त श्रीर श्रपिवर्तनीय प्रसन्नित्तता द्वारा पहचाना जाना चाहिये। सज्जन श्रीर धैर्यवान विनये; चाहे श्रापका कितनी ही शीव्रता का काम क्यों न हो, पर मित्रतापूर्ण सज्जनता का भाव दिखाने के लिये समय सदा ही मिल सकता है। मनुष्य की कभी चिड़चिड़ेपन की भावना के श्राधीन नहीं होना चाहिये, जी स्नायुओं की श्रिषक थकान के कारण श्राती है श्रीर जिसका होना इस संवर्षमय वर्तमान समय में वहुत साधारण वात है।

पेनीवेसेट - श्री गुरुदेव यहाँ एक वहुत ज्ञान युक्त परामर्श देते हैं। श्राप स्वयं सदा श्रपने ही विषय में विचार करते रहते हैं इसलिये यह अनुमान मत की जिये कि दूसरे भी श्रापके ही विषय में सोचते हैं। । दूसरे लोग भी श्रपने-श्रपने विषय में ही सोचते हैं, श्राप के विषय में नहीं। जिस प्रकार श्राप श्रपने कार्यों में व्यस्त हैं, उसी प्रकार वे भी श्रपने श्रपने कार्यों में लगे हुये हैं। इस भावना की ग्रहण् करके यदि इसी पर श्राचरण किया जाये, तो प्रत्येक राष्ट्र की प्रसन्नता में बहुत वृद्धि हो जाये। जीवन के की लाहल में यदि कोई मनुष्य श्रापसे टकरा जाता है ते। यह मत समिनेये कि उसका उद्देश्य श्राप की हानि पहुँचाना है, श्रथवा इसमें उसका कोई स्वार्थ है। जब तक श्रापको इस वात का निश्चय न हो जाये कि किसी व्यक्ति का उद्देश्य श्रापका श्रनिष्ट करना था, तब तक इससे विपरीत वात से।चनी ही श्रधिक उत्तम है।

मान लोजिये कि कोई मनुष्य श्रापसे क्रोधपूर्वक वात करता है। उस समय यदि श्राप उस पर कल्पित देाव का

श्रारोपण न करने की वात याद रक्खें श्रौर स्वयं क्रोधित न हैं।, ते। श्रात्म-संयम करने में श्राप बहुत शीघ्र उन्नति करेंगे। साधारणतया लाग इस वात का पीछे याद करते हैं। जिस मनुष्य का अपने ऊपर निव्रह है वह चिड़चिड़ेपन को। प्रगट नहीं करेगा, किन्तु यदि उसे पूर्ण त्रात्म-संयम प्राप्त है ते। उसे यह भावना ही नहीं त्रायेगी। यदि दूसरा व्यक्ति दोषी भी हो, तो भी यह एक उसकी दुर्वलता ही है, श्रोर जिसे गुप्त विदा का साधक (occultist) वनना हो उसे दूसरों की दुर्वलताओं के प्रति उदारभावना रखनी चाहिये। मनुष्य की यह याद रखना चाहिये कि क्रोधयुक्त वचन कहने वाला या चिड्चिड्रेपन से श्रीर उताबलेपन से उत्तर देने वाला व्यक्ति बहुधा ही किसी क्लेश या चिन्तायुक्त स्थिति में होता है, जिसके कारण वह ऐसा करता है। स्नायुयों के तनाव के कारण वह उद्विस है, और उसमें इतनी शक्ति नहीं कि वह इस तनाव की सहन करके भी इसे प्रगट न करे।

जैसा श्रीगुरुदेव कहते हैं, यह वात वास्तव में सच है कि वह व्यक्ति मूखंतापूर्ण कार्य करता है, परन्तु हमें अपनी श्रोर से उदारता रखनी चाहिये। लोगों की बहुत सी छोटी छोटी कठिनाइयाँ इसी प्रकार से उत्पन्न होती हैं। किसी व्यक्ति पर यदि परीशानियों का भार बहुत होता हैं तो वह उसे लगभग प्रत्येक वात पर कोध कर देने का कारण वन जाता है। सोचिये कि संसार में कितने प्रकार के कष्ट हैं— अनेक प्रकार के कष्टों के वोभ से निरन्तर दवे हुये मनुष्य चिन्तित रहा करते हैं। वास्तव में हम अपने आसपास रहने वालों के भी सब कष्टों को नहीं जानते, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान, मनुष्य अपनी कठिनाइयों को घोषित करता

नहीं फिरता। साधारण मर्थादा उसे ऐसा करने से रोकती है। किंतु यदि हम यह याद रक्कें कि ऐसी किंतनाइयाँ सबके लिये उपस्थित हैं, श्रीर उनके प्रति उदारभाव श्रारण करलें, तो हम उस पूर्ण शान्ति की प्राप्त कर सकेंगे जो श्रीगुरुदेव की इस शिक्षा का लक्ष्य है।

''जब तुम गुरुहेव के झिप्य बन जाते हो, तो तुम्हें सदा अपने विचारों को उनके विचारों के साथ रखकर उनकी सत्यता की जांच कर लेनी चाहिये। क्योंकि शिष्य का अपने गुरु के साथ एकत्व हो जाता है, और उसे अपने विचारों को गुरुहेव के विचारों के सिन्नकट रख कर केवळ यह देख लेने की आवश्यकता रहती है कि वह बिचार उनसे मेल खाता है या नहीं। यदि मेल नहीं खाता तो वह मिथ्या है। तब वह जिप्य अपने बिचार को तुरन्त ही बदल हेता है, क्योंकि गुरुहेव के सर्वज्ञानी होने के कारण उनका का विचार पूर्ण होता है।"

ऐनीवेसंट--एक स्वीकृत शिष्य सदा अपने विचार की श्रीगुठदेव के विचार के साथ रख कर ही उसकी परीक्षा करता है। यदि उसे उसमें कोई विरोध प्रतित होता है तो वह जान लेता है कि उसका विचार ठीक नहीं। स्थूल रूप से इसकी उपमा संगीत में किसी विवादी स्वर के लगने से दी जासकती है। थिप्य की श्री गुरुदेव का ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता नहीं; वह केवल अपने विचार की उनके विचार के साथ रखता है, और यदि उसे यह सत्य प्रतीत नहीं होता तो तुरन्त ही उसे हटा लेता है, श्रीर अपने विचार की श्री गुरुदेव के विचार के अवुरूप करने के लिये तत्काल ही प्रयत्न करना आरंभ कर देता है। वह इसके लिये कोई तर्क नहीं करता, श्रीर न यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि शायद उसका हो

विचार ठीक हो, क्योंकि यदि यह दोषपूर्ण है तो उसकी भूल तुरंत हो प्रत्यक्ष होजातों है। जो श्रभी तक स्वीइत शिष्य नहीं हैं वे ठीक-ठीक ऐसा नहीं कर सकते, श्रीर इससे यहुत से जिझासुश्रों के मार्ग में कठिनाई उत्पन्न होती है। एक स्वीइत शिष्य की चेतना श्री गुरुदेय की चेतनी से एक हो जाती है। इसीलिये श्री गुरुदेय कभी किसी ऐसे शिष्य की स्वीकार नहीं करेंगे जिसके श्रवांछित विचारों को समय २ पर श्रपने से विलग रखने के लिये भविष्य में उन्हें किसी रुकावट का निर्माण करने की श्रावर्यकता पड़े।

लेडवीटर-यह कहा गया है कि शिष्य अपने गुरू के साथ एक होता है। यह एक प्रकार से सत्य है। इसे केवल थ्री गुरुदेव ही पूर्णरूप से जानते हैं। शिष्य भी जानता है किन्तु पूर्णरूप से नहीं। जिनका श्रभी तक वह सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ है, वे उस एकता की बनिष्टता को नहीं समभ सकते। शिष्य अपने गुरू के विचार का एक वाह्य भाग वन जाता है श्रौर जो सम्बन्ध व्यक्ति का अपने जीवात्मा के साथ होता है, लगभग वहीं संबंध उसका अपने गुरू के साथ है। जाता है। जीवातमा अपना एक छोटा अंशे (यह वर्णन विल्कुल ठीक तो नहीं है, किन्तु जीवात्मा के प्रतिविंव होने के वर्णन की अपेक्षा अधिक ठीक है) नीचे के लोकों में उतरता है, जहां कि सर्वश्रेष्ट स्थूल, भाविक, एवं मानसिक शरीर भी उसका केवल एक अपूर्ण आभाप ही दे सकते हैं। यहां स्थूल जगत में जब हम अपनी नाना प्रकार की दुवलताओं के लिये शुच्ध होते हैं, उस समय यह विचार हमारे लिये संतापदायक

होना चाहिये। मनुष्य तव अपने को यह कह सकता है कि "जीवात्मा सभी वातों को इससे श्रच्छां तरह जानता है; इस लिये मुभे निराध होने की आवश्यकता नहीं। मेरे लिये तो केवल यही आवश्यक है कि में (जीवात्मा) अपने अंश को इन नीचे के लोकों में अधिक से अधिक प्रकट कहं, ताकि जैसा में उच्च लोकों में हुं उसका ही शुड स्वरूप यहां भी प्रदर्शित कर सक्, और तव मेरी अपूर्णतायं कम हो जायेंगी।"

ठीक इसी प्रकार शिष्य अपने गुरू का प्रतिनिधि माज ही नहीं होता, वास्तव में वह गुरू का ही स्वरूप वन जाता है। यह स्वरूप कितनी ही सीमाओं में परिसित होता है-ये सीमायं केवल नीचे के ले!कों की ही नहीं हातीं. वरन् शिष्य के देहाभिमानी ध्यक्तित्व (Personality) की भी होती हैं जिसका भाव वह अभी तक मिटा नहीं पाया है। यदि शिष्य के जीवातमा का अपनी सव नीचे की उपाधियों पर पूर्ण नियह हो जाये ताकि उसकी सव उपाधियां जीवातमा का प्रतिविम्य या प्रकाश वन जायें तव वह शिष्य अपने में श्री गुरुदेव के स्वरूप की अधिक पूर्ण रूप से व्यक्त करने में समर्थ हा जायेगा। किन्तु उस त्रवस्था में भी वह सीमित ती रहेगा ही, क्योंकि जिस जीवन्मुक महात्मा का वह अनुसर्ण करता है उनकी श्रपेक्षा शिष्य की जीवात्मा कम उन्नत होती है। श्रतः शिष्य उनका एक अपूर्ण प्रतिनिधि ही हो सकता है। तथापि, जा विचार शिष्य के मन में आते हैं वे सव श्री गुरुदेव के मानसिक शरीर एवं वासना शरीर में भी रहते हैं। श्रंशतः इसी कारण से प्रत्येक शिष्य की पहिले परिदयमाण काल

में से गुज़रना पड़ता है; इस काल में उस परिच्यमाण शिष्य की एक सर्जाव मूर्ति निरन्तर श्री गुरुदेव की दृष्टि के सामने रहती हैं। श्री गुरुदेव यह ठीक ठीक जानना चाहते हैं कि उनके भावी शिष्य के विचार श्रीर भावनायें कैसी हैं, क्यों कि अन्यथा वे अपने मनशरीर एवं वासना-शरीर में लगातार ऐसे विचार श्रीर भावनाश्रों की वाधा होते हुये पायेंगे जिनका उनके कार्य से सामंजस्य नहीं है। जब श्री गुरुदेव एक समुचित समय तक परोक्षा करके यह देख लेते हैं कि उनके विचारों से सामंजस्य न रखने वाले विचार श्रीर भावनायें शिष्य में बहुत ही थेड़ी हैं, तभी वे उसे स्वीकार करते हैं श्रीर फिर ते। उसे अपना एक श्रंग ही बना लेते हैं।

फिर भी, उसके पश्चात् श्री गुठदेव श्रपनी एवं श्रपने शिष्य की चेतना के वीच में श्रावरण डालने की शक्ति अपने हाथ में रख सकते हैं। यद्यपि उस एकता से विचित न होने के लिये शिष्य की उत्कर श्रीभलाण रहती है, तथापि हम भूलोक के निवासी श्रच्युत नहीं हैं श्रतः वहुआ ऐसा हो सकता है कि न श्राने येण्य विचार या भावना हमारे मन में श्राजाये। श्री गुरुदेव की यह वांछुनीय नहीं, श्रतः वे उस प्रकार के विचार की शान्ति-पूर्वक श्रपने से दूर हटा देते हैं। यह सत्य है कि इसके पश्चात ऐसा समय श्राता है जब कि वे शिष्य की पुत्रक्ष मं स्वीकार करके इस प्रकार के श्रावरण का प्रयोग करना भी छोड़ देते हैं, किन्तु वे ऐसा तभी करते हैं जब उन्हें इसका पूर्ण निश्चय हो जाता है कि शिष्य में श्रव कीई भी दूर रखने योग्य वात नहीं रही।

अपने गुरू की चेतना के साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण ही शिष्य अपने विचार की श्री गुरुदेव के विचार के साथ रखने में समर्थ होता है। उसे श्री गुरुद्व का ध्यात आकर्षित करने को तनिक भी आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि वह अपने तात्कालिक प्रश्न के ऊपर उनकी सम्मति नहीं खोजता, प्रत्युत ग्रानी स्थापित की हुई एकता द्वारा केवल यह जानने की चेष्टा कर रहा है कि उस प्रश्न विशेष पर श्री गुरुडेच के मन में क्या विचार है। त्राप पूछ सकते हैं कि शिष्य ऐसा किस प्रकार करेगा। जिस सीमा तक शिष्य को उस एकता का प्रत्यक्ष अनुभन हुत्रा है. उसके अनुसार इसकी कई विधियां हैं। वह अपने गुरुदेव की एक सर्जीव प्रतिमा वनायेगा, और त्रपनी समस्त शक्ति द्वारा उस तक पहुंचने का यल करेगा, श्रीर तव ऋपने विचार का ध्यान करके यह दंखेगा कि उसके विचार में श्री गुरुदेव के विचार से तनिक भी विरोध या असामंजस्य है या नहीं-यदि उसे ऐसा दिखाई देगा ते। वह तुरन्त ही अपने विचार की वदल देगा।

यहां पर भातिक और आध्यात्मिक विद्या के दृष्टिकील में बहुत अन्तर है। इस संसार में यिद आपका किसी व्यक्ति से मतभेद हैं तो आप तत्काल ही अपने मत के पक्ष में तर्क करने लगेंगे और उसे न्यायोचित ठहराने की बेध करेंगे। किन्तु आध्यात्म विद्या के मार्ग में हम कभी तर्क नहीं करते; हम जानते हैं कि उच्च श्रेणी पर पहुंचा हुआ व्यक्ति अधिक ज्ञान रखता है, अतः उसके विचार को हम तुरन्त स्वीकार कर लेते हैं। हमें श्री गुरुदेव के मत से विरुद्ध मत स्थिर करने का विचार एक क्षण के लिये भी नहीं त्राता (यह विषय मत 'Opinion' का नहीं, वरन् यथार्थ ज्ञान का है। क्योंकि हम जानते हैं कि श्री गुरुदेव के पास सभी प्रकार की सूचनायें एवं उन्हें जानने के साधन वर्तमान हैं जो कि हमारे पास नहीं हैं, ऋतः वे जिस विषय की वात करते हैं उसे भली प्रकार जानते हैं। उनके मत का त्राधार वह उच ज्ञान है, जो हमारे ज्ञान से वहुत ही अधिक है। यह वात दूसरो है कि तत्पश्चात् हम उनके उस मत के स्थिर होने के कारणें की खेजने का यत करें, परन्तु इस वीच हम इसका विरोध नहीं करते श्रीर न विरोध करने का विचार ही करना चाहिये। जब शिष्य अपने विचार की श्री गुरुदेव के विचारों के साथ रखता है, तो वह तर्क नहीं करता। जब आपका केाई वाद्ययंत्र वेसुरा हो जाता है, तव श्राप यह युक्ति नहीं लगाते कि शायद यहीं अच्छा लगता हो, विकि आप उसे तुरन्त ही स्वर में मिला लेते हैं।

त्राध्यातम-विद्या के जगत में हम लोग कभी किसी की आलोचना नहीं करते। हम इसे निश्चित मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जो ऋषिसंय (Hierarchy) के लिये कार्य कर रहा है वह अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार ही करता है, और ऐसा करते हुये वह सफल होता है या असफल, इस वात का सम्बन्ध उसके गुरु से है, हमसे नहीं। हां, कभी कभी यह सम्भव हो सकता है कि यदि हम किसी काम में किसी को असफल होते हुये देखें, तो अत्यन्त विनय के साथ उसे अपना परामर्श इस प्रकार देदें कि "यदि इस कार्य की अमुक प्रकार से किया जाये, ते। क्या आपकी समक्त में अधिक अच्छा न होगा!" लोग दूसरों के कष्ट

त्रीर किंताइयां के। विना जाने व्रेम ही जिस प्रकार वेपरवाह होकर दूसरों की श्रालोचना करते हैं उस प्रकार एक आध्यात्म या आध्यात्म ज्ञानी वनने का श्रिमलापी मनुष्य कभी नहीं करेगा। इस वात की श्रनुचित समभते हुये हम इसे कभी नहीं कर सकते।

जिन्हें इस मार्ग पर अग्रसर होने की सच्चे हदय से अभिलाषा है, उनके लिये इस विषय में श्री गुरूदेव के शिष्यों की रीति का अनुकरण करनाही उत्तम होगा। जा लोग अपनाकाम कर रहे हैं, उनकी आलोचना करने में हमें प्रवृत्त नहीं होना चाहिये। अधिकांश मनुष्य अपने दृष्टि-की ए से अपनी शक्ति के अनुसार सर्वोत्तम कार्य करते हैं। संभव है कि हमारा दृष्टिकीए उनसे वहुत उच हो, किन्तु जो भी हो, लोग तो अपनी हीं बुद्धि के अनुसार काम करेंगे, हमारी वृद्धि के श्रनुसार नहीं। दृष्टांत के लिये हमारी सीसायटी में जब कोई अधिकारी नियुक्त किया जाता है, ते। उसे कार्य करने का अवसर हमें देना चाहिये। यदि बहु उस कार्य के। संताषजनक रूप से नहीं करता, ते। समय श्राने पर हम उस कार्य की किसी श्रीर की सौंप सकते हैं। किन्तु इस वीच में हमें उसके कार्य में वाथानहीं देती चाहिये। उसे अपनी येाग्यता दिखाने का एवं अपने विचारों के। कार्यान्वित्त करने का अवसर देना चाहिये। सदा हस्त-क्षेप करते रहने की श्रादत बहुत बुरी हैं।

दूसरों की नुकता चीनी करते रहने की हमेशा धुन में रहना अर्थात् हमेशा छिद्रानवेषण करते रहना एवं पराई दुर्वलताओं, की हंढते रहना एक अत्यन्त निरुष्ट चात है। आध्यात्मिक जगत का यह तरीका नहीं है। हम बहुधा लोगों के। ऐसा कहते हुए सुनते हैं कि 'मैं श्रालेखना किये विना रह नहीं सकता, यह मेरा स्वभाव है।'' यदि यह त्रापका स्वभाव है ते। यह बहुत बुरा है, श्रौर श्रापको इसे त्याग देना चाहिये। जब श्राप यह कहते हैं कि ब्रमुक वात स्वाभाविक है, यह ते। मनुष्य की प्रकृति है, "ता इसका अर्थ यह हाता है कि एक साधारण मनुष्य ऐसा ही करेगा; किन्तु यदि श्रापने श्रपने जीवन की वागड़ोर वास्तव में ही अपने हाथों में लेली है, ते। आप साधारण सनुष्य से कुछ ऊँचा उठने की चेष्टा कर रहे हैं। हम यहां अपने स्वभाव की वदलने के लिये आये हैं। इसमें घमरड करने की केाई वात ही नहीं; इस मार्ग का ऋभिलाषी सर्व साधारण से इसलिये ऊँचा उठना चाहता है कि वह सर्वसाधारण की ऊँचा उठाने के येग्य वन सके। वह उनकी ही श्रेणी मैं रहकर अथवा उनसे नीचा रहकर यह नहीं कर सकता। जो मनुष्य ऐसा करने का संकल्प कर लेता है वह ब्रालोचना करने का जो बुरा स्वभाव है उसे त्याग भी सकता है।

कभी कभी मनुष्य दूसरों की यह कहना चाहेगा कि "अपने जीवात्मा के मार्ग से हट जाओ और उसे अपना काम करने दे। जीवात्मा जो कार्य सरलता पूर्वक कर सकता है, उसके मार्ग में तुम अपने देहाभिमानी व्यक्तित्व की बाधा के तौर पर रख रहे हो।" किसी भी मनुष्य की यह कभी नहीं कहना चाहिये कि " मैं ऐसा नहीं कर सकता।" यदि आप ऐसा कहते हैं तो आप उस विषय का पूर्व निर्णय करके अन्त में अपने असफल होने का भी निश्चय कर लेते हैं। लोग वहुधा ही अपने प्रयास में कर होते हैं, किन्तु यह एक स्वभाविक बात है

उनके सतत प्रयत्न करने में जो 'शिक्त संचित होती रहती है वह कभी न कभी सफलता लायेगी। एक वार असफल होने पर हमें वह नहीं से। च हेना चाहिये कि सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि जो शिन प्राप्त की गई हैं वह शीव्र सफलता लाने के लिये चाहे यथेष्ट न हो, किन्तु तै।भी यह आप के लिये एक वास्तिविक लाभ है। और यदि हम इस शिक्त की अधिकाधिक वढ़ाते जायें, ते। समय आयेगा, अब हमारे प्रयत्न सफल होंगे।

निराश हे। कर बैठ जाना और उत्साहित है। कर कुछ करते रहना, इन दा मने विज्ञित्त में के वाच गहरा अतर है। कहा गया है कि संसार दा प्रकार के होगों में विभक्त है एक तो वे जो कुछ न कुछ करते रहते हैं. और दूसरे वे जो खुएचाप बैठे रहते हैं और कहते हैं कि ' अफुक कार्य किसी और प्रकार से क्यों नहीं किया गया।" हमें प्रथम प्रकार के लोगों के सहश होना चाहिये, और उन दूसरी प्रकार के लोगों के कहन की तिनक भी परवाह नहीं करनी चाहिये जो स्वयं कभी कोई कार्य करने के लिये हाथ नहीं हिलाते।

'जो लोग अभी तक श्री गुस्तेय द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, वे ठीक ऐसा तो नहीं कर सकते, किन्तु इस प्रकार विचार करने के लिये ज़रा टहर कर कि 'श्री गुस्तेय इस विषय में क्या सोचेंगे, इन परिस्थितियों में वे क्या कहेंगे और क्या करेंगे, '' वे अपनी बहुत कुछ स्हायता कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हारी कल्पना में जिस बात को गुस्तेय नहीं कर सकते, नहीं कह सकते अथवा नहीं सोच सकते, वह तुम्हें भी नहीं कहनी, करनी या सोचनी चाहिये। तुम्हें वाणी द्वारा भी ऐसे सत्य का पालन करना चाहिये, जो यथार्थ और अत्युक्ति रहित हो।"

लेडवीटर-यदि हम इस वात की सदा ध्यान में रक्खें

कि जो वात गुरुदेव के मन में नहीं उठ सकती, जो वात वे नहीं सेांच सकते या जो वे नहीं कर सकते, वह हमारे मन में भी नहीं त्रानी चाहिये ब्रौर न हमें उसे कहना ही चाहिये त्रौर न करना ही चाहिये, तेा हमारे जीवन में संशोधन की अधिक आवश्यकता नहीं रहेगी। हम उनके विचार, वाणी, या कार्य के। समक्षने में शायद कुछ भूल कर सकते हैं, किंतु इससे हमारा जीवन आश्चर्यजनक रूप से पवित्र त्रोर लगभग उनके जीवन के निकट हा जायेगा। इसमें सन्देह नहीं कि वहुत से लोगों की ऐसा प्रतीत हो सकता है कि "यदि हमें हर वात के। ठहर-ठहर सोच-सोच कर करना पड़े तो हम कोई वात कर ही नहीं सकते। यदि वे हर बात की ठहर कर श्रौर सोचकर कहने के अभ्यास के कारण कीई वात ही नहीं कर सके होते ता इससे संसार की कोई विशेष हानि नहीं होती। क्योंकि बहुत सी बातें जा की जाती हैं वे खासतौर से लाभप्रद नहीं होती। मनुष्य प्रत्येक बार वालने के पूर्व यदि गंभीरतापूर्वक यह पूछ लिया करे कि ''जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वह बात क्या श्री गुरुदेव कहेंगे '?, ता वह वहुत ही कम बालेगा। हे। सकता है कि पहिले पहिल इस प्रकार श्री गुरुदेव के विचारों का संकेत प्राप्त करने का कम वहुत घीमा हो, किन्तु घीरे-घीरे उसका यह स्वभाव ही वन जाता है, श्रौर श्रन्त में ते। गुरुदेव का संकेत विजली को भाँति से त्राने लगता है।

मनुष्य के विचार विद्युत गति से भी शीव्रगति के समान हैं। श्रथवा उससे भी द्रुत गति से चलते हैं। भै।तिकविज्ञान के विशारदेां के कथनानुसार प्रकाश की गति १८६००० मील र्त सेकएड है। उदाहरए के लिये मन में १२५०० मील दुं इंगलैंड का विचार कीजिये श्रीर निमिप मात्र में ऋषिवहाँ विज्ञली की चमक की तरह पहुँच जार्येंगे। विरों की गति का प्रश्न ग्राध्यात्मिक-भौतिक विज्ञान (Odalt Physics) से सम्बन्ध रखता है जिसके सम्या में हमारा ज्ञान श्रभी केवल प्रारम्भिक अवस्था में हि। हम लेग लगातार श्राध्यात्मिक प्रकृति-विज्ञाः (Occult Science) के विषय की नई वातों का जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ग्रीर भृलें करते हुये भी प्रयोग करते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि प्राचीन रायनिको ने भृलें करते हुये भी ऋपने प्रयोग किये थे, और जिनके प्रयत्नों के फल स्वरूप पारम्भिक रसायनशास्त्र पजन्म हुत्रा, जिसने घीरे-घीरे विकास पाकर पक विशाल क्रिान के रूप में हजारों ही तत्वेंा का उद्या**टन** किया। मुके विश्वास है कि ब्राज कुछ थोड़े से व्यक्तियों द्वारा जो थोड़ वहुत प्रयोग किये जा रहे हैं समय पाकर उनसे ब्रध्यात्मिक-विज्ञान की विस्तृत उन्नति होगी, जो संसार के यि श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध हार्गा।

साधारण तेत पर हमारे विचार इतनी शीव्रता से नहीं चलते जितना है वे चल सकते हैं, क्योंकि हमने अधिक सीमा तक उनकी अपने कार्य और वाणी से पृथक् करके उपयोग करने का अभ्यास नहीं किया है। ध्यान करने का एक फल यह मां होता है कि उसके द्वारा हम अपने विचारों की इन वातों से पृथक् करके उपयोग में लाना सीख जाते हैं। इसमें सफल होने पर मनुष्य की वास्तव में एक आश्चर्य-जनक फल की प्राप्ति होती है।

उसके मन पर सबसे अधिक प्रभाव डाल रहे थे। भारत वर्ष में मैंने यह वात कदाचित् दूसरे स्थानों से अधिक देखी है, क्योंकि भारतवासियों के विचार वहुत सी वातों में हम से सर्वथा भिन्न होते हैं, श्रीर हमारे वष्टुत से हिन्दू भाई इस पकार के विचारों से प्रेरित होकर कार्य में जुट जाते हैं, जिनका किसी श्रंग्रेज़ पर कुछु भी श्रमर न होगा। उनके मन की गति असीम रूप से सुदम होती है और उनके कार्य कुछ निश्चित परंपरात्रों पर निर्धारित होते हैं जो हम पश्चिम वालों के लिये सर्वेथा अज्ञात हैं। अतः यदि हमारी अपनी ही जाति में भी किसी के कथन अध्यत्र कार्य के लिये करिपत कारऐं। का ब्रारोपण करना उच्चित नहीं, ते। विदंश में जहां कि त्राप सर्वथा भिन्न सभ्यता के लेगों से व्यवहार कर रहे हें, वहां ते। ऐसा करना तानक भी उचित नहीं हैं। इस प्रकार कल्पित कारएों का ब्रारोपए करने से बहुत मिथ्या धारणा उत्पन्न हो जाती है, त्रतः हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। यह जानने का काम हमारा नहीं कि अमुक कार्य क्यों किया गया, त्रातः हमें इसके लिये कप्ट करने की श्रावश्यकता नहीं।

"यदि तुम किसी के विरुद्ध कोई बात सुनते हो, तो तुम इसको दुहराओं मत । सम्भव है वह सत्य न हो, और यदि हो भी, तो उसके विषय में मीन रहना ही अधिक दयाछता है।,,

ऐनी वेसेंट—इतनी वात सुनने के उपरान्त भी यदि आप दूसरों के निन्दा की वातों की चर्चा करते किरते हैं तो आप श्री गुरुदेव की स्पष्ट आज्ञा की भंग कर रहे हैं, क्योंकि अब, जब कि यह आज्ञा आप तक पहुँचा दी गई है तो यह व्यक्तिगत रूप से आपको ही सहय करती के वाणी पर संयम रखना वहुत सरल वात है। विचारों पर नियन्त्रण रखना कठिन हो सकता है किन्तु आप अपने शरीर की तो संयम में अवश्य ही रख सकते हैं। सम्भव है आपने जो वात सुनी है उसका विशेष महत्व न हो, किन्तु यदि वह असत्य है और आप उसकी दुहरा रहे हैं, तो आप अमत्य भाषण करते हैं; और जो दीक्षा के लिये प्रस्तुत होने का उद्योग कर रहे हैं उनके लिये यह वात वहुत कुछ अर्थ रखती है। इसे भूठ वोलने का नाम देना कुछ कठेार प्रतीत हो, पर सचमुच में यह भूठ ही वोलना है और जो बात सत्य है उसका सामना करना ही चाहिये।

यह वात स्पष्ट है कि इस प्रकार के वृत्तान्तों के सत्य अथवा असत्य होने का पता लगाने में हम अपना जीवन विनष्ट नहीं कर सकते, अतः हमारे लिये सबसे अधिक शुभकर वात यही है कि हम उसकी चर्चा ही न करें। अपनी हानि लाभ की वातों के अलावे यदि आपको उस वृत्तान्त के सत्य होने का पता भी हो, तो भी मैान रहना ही अधिक श्रेष्ठ है, आपको कोई ऐसी वात कहने की इच्छा क्यों होनी चाहिये जिससे किसी की निन्दा हो?

यह सत्य है कि यदि हमें किसी प्रकार यह पता लग जाये कि अमुक ममुख्य शठ और धूर्त है एवं किसी सरल चित्त के व्यक्ति का अनिष्ट करने की है, तो उसके भेद की प्रकट करना अथवा कम से कम, जो व्यक्ति खतरे में है, उसे सावधान करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। किन्तु यह वात पराई निन्दा से सर्वथा भिन्न है। तथािप यह कर्त्तव्य मी ऐसा है जिसे अधिक से अधिक सावधानी पूर्वक दूरद्शिता से, एवं दुर्भावना तथा रोष से निश्चय ही रहित होकर करना चाहिये। " बोलने से पहिले सोच लो अन्यथा असत्य भाषण के दोप-भागी बनोगे।"

लेडबीटर – वहुत वर्षी से सिखलाये जाने के उपरान्त भी हमारे श्रपने ही लोग मिथ्या भाषण करते रहते हैं। कभी-कभी लोग बहुत श्रत्युक्तिपूर्ण वार्ते कहते हैं। यदि एक बस्तु सी गज़ की दूरी पर है तो वे कहेंगे कि 'मीलों दूर है' यदि किसी दिन रोज से श्रधिक गर्मी होती है तो कहेंगे कि "श्राज तो मारे गर्मी के उवले जा रहे हैं। भाषा पर हमारा पूर्ण श्रिधकार न होने के कारण यदि हम विचारों के उतार चढ़ाव का वर्णन करने के लिये उपयुक्त शब्द न पाकर इन उजहु एवं निरर्थक शब्दों का प्रयेश करते हैं' तो यह शिक्षा को कमी के साथ-साथ मिध्यापन भी है, श्रीर मेरे विचार में हमें इस विषय में श्रसावधान नहीं रहना चाहिये। महात्मा काइस्ट के ये शब्द विना श्रि, पाय के ही गहीं है, कि "मनुष्य की श्रपने कथन के एक-एक, गब्द का, न्याय के दिन हिसाव देना पड़ेगा।"

''कार्यों में भी सत्य का पालन करो। अपना मिथ्या प्रदर्शन मत करो, क्योंकि प्रत्येक छल सत्य के उस स्वच्छ प्रकाश में एक बाधा है, जिसे तुम्हारे हारा उसी प्रकार प्रकाशित होना चाहिये जैसे साफ शीशे के द्वारा सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है।"

ऐनी वेसंट—ग्राचरण में सत्य का पालन बहुत किन है। इसका ग्रर्थ यह है कि दूसरों के लामने कोई कार्य उनके मन में ग्रपने लिये उन्न धारणा दैनाने के ग्रामिश किया जिस कार्य के करने ग्रामिश के सामने लिजत होना पड़े ऐसा कोई कार्य प्रकानत में भी नहीं करना चाहिये। वरन सर्वदा निष्कपर प्रकानत में भी नहीं करना चाहिये। वरन सर्वदा निष्कपर

रहना चाहिय। लोगों की आप अपना असली स्वरूप देखने दीजिये, और जो कुछु आप नहीं हैं वैसा वनने का ढेगंग मत कीजिये। यहुत लोगों का ऐसा उद्देश्य रहता है कि हमारे प्रति दूसरों की घारणा हमारों रुचि के अनुकूल ही हानी चाहिये। फलतः ऐसी अनेक प्रकार की छोटी छोटी वातें है।ती हैं जिन्हें हम एकान्त में तो कर लेंगे, परन्तु दूसरों के सामने नहीं करेंगे, क्यांकि हम सोचते हैं कि लोग हमसे ऐसी वातों के करने को आशा नहीं करते।

जब कभी आपको दूसरे की उपस्थिति के कारण किसी काम को न करने की इच्छा हे।, तो तुरन्त ही उस भावना का निरीक्षण करो; यदि वह उचित है ते। उसके लिये लेकि मत की परवाह मत करो। यदि वह ठीक नहीं ते। उसे किसी समय भी मत करे। मुक्त में भी यह भावना आती रही है, ब्रतः में इसे जानती हूं। मैं ऐसा सेांचा करती थी कि मुक्ते लोगों के सामने वैदा ही वर्ताव करना चाहिये, जिसकी वे एक लेखक, एवं वक्ता इत्यादि से त्राशा करते हैं। पहिले तो कभी कभी यह भावना निर्देश वातें के लिये भी त्राजाया करती थी। उदाहरलार्थ, जहाज़ पर समुद्रयात्रा करते समय मेरी तवियत कभी भी ठीक नहीं रहती, अतः जहाज़ पर अकेले वैठे वैठे मुक्ते ताश के पेशोंस नामुक खोल की खोलते रहने की आदत थी, जिसे मैं मनक्रःलाव का एक निर्दोष साधन समभती हूं। एक दिन मेरे मन में यह विचार श्राया कि लोग मुक्ते आध्यात्मज्ञान की शिक्षिका समभते हैं, और वे रविवार के दिन मुभे ताश खेलते देख कर क्या कहेंगे। क्या इससे

उन्हें आघात नहीं पहुंचेगा! किन्तु फिर मैंने सीचा कि तेग सुभे देखें या न देखें, इसका कोई महत्व नहीं। यदि इस बात अनुचित है तो इसे करना ही नहीं चाहिये, और पदि ठीक है तो लागों की राय इसकी चास्तविकता के। नहीं बदल सकती। श्रीमती ब्लावैडस्की इस विषय में विलक्षणता रखती थीं; वे को करना चाहती थीं, सदा वहीं करती थीं और उसके लिये लेक-मत की निक्त भी परवाह नहीं करती थीं। जिन लोगों की आध्यात्मज्ञान का तनिक भी वोध नहीं वे यदि उनके व्यवहार की एक आध्यात्मज्ञानी के अनुक्षय नहीं समभते थे तो उनके इस मत का क्या

लेगों की कल्पना के अनुसार एक आध्यात्मवानी सदा नम्भीर मुद्रा धारण किये नहीं रहता, वह ते सब कार्यी को एक सन्मानित ढंग से करने का ध्यान रखता है। इस विषय पर प्रचलित दृष्टिकोण सर्वथा मिथ्या होते हैं। एक श्राध्यात्मज्ञानी सदा सहज स्वासादिक प्रकृति का हाता है। मेरे विचार में सत्य एवं सरल जीवन विताने का वर्तमान समय में एक महत्व यह भी है कि इससे आने वाले जगद्रगुरू का मार्ग तैयार करने के कार्य में कुछ सीमा तक सहायता मिलती है। इससे उनका मार्ग किचित सरत यन सकता है, क्योंकि महापुरुष जनसाधारण की धारणा के अनुकूल नहीं होते। वे लोगों द्वारा स्थापित किये हुये विचारों के अनुकूल कार्य नहीं करते। उनका श्रागमन ते। जगत के सुधार के लिये एवं प्रायः प्रचलित विचारधारा को मैलिक रूप से वदलने के लिये ही हुआ करता है। और, जहां वे लोगेंा की भावनाओं का वहुत ही ध्यान रखते हैं, वहां उनके दुराग्रह को तिनक भी परवाह नहीं करते। श्रस्तु, हम सरल एवं निष्कपट जीवन व्यतीत करके लोगों के विचारों को तैयार करने में सहायता दे सकते हैं, तािक जब भगवान मैंत्रेय का श्रागमन हो तब लोगों के कुछ दुराग्रह कम हो चुके हों। इस प्रकार श्री जगद्गुक के कार्य से उनके अपेक्षाकृत कुछ कम असन्तुष्ट होने की श्रम्भावना रहेगी। इस लिये अपने आदर्श से तिनक भी विचलित हुये बिना ही हमें पूर्णतया निष्कपट जीव्रन व्यतीत करना चाहिये। किन्तु हमें यह सोचने की भूल भी नहीं करनी चाहिये कि हम दूसरों के सामने चाहे जैसा कार्य करें उसमें कोई युराई नहीं। हमें तो सार्व-जिनक जीवन एवं व्यक्तिगत जीवन दोनों में एक समान सायधान और सचा रहना चाहिये।

लेडवीटर—यह बात सत्य है कि हमें कभी भी अपना भूठा प्रदर्शन नहीं करना चाहिये क्योंकि प्रत्येक प्रकार के भूठे प्रदर्शन में एक मिथ्यापन रहता हैं। परन्तु यह भोध्यान राखिये कि उस भूठे प्रदर्शन की टालने के लिये कहीं आप उसकी प्रतिकृत पराकाष्टा तक न पहुंच जायें। लोग कभी कभी ऐसा कहते हैं कि "मैं तो अपने प्रास्त्रतिक रूप में ही लोगों के सामने अपने की प्रकट करना चाहता हूं," और ऐसा कह कर वे अपना अत्यन्त निरुष्ट, अशिष्ट और असभ्य रूप लोगों की दिखाना आरंभ कर देते हैं। किन्तु ऐसा करके वे अपना प्रास्त्रतिक स्वरूप जैसा होना चाहिये वह नहीं दिखलाते, वरन इसके विपरोत अपने हीन, तुच्छ, और निरुष्ट रूप का प्रदर्शन करते हैं; क्योंकि मनुष्य में जो कुछ उच्चतम, सर्वोत्तम, एवं सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, वे ही

आतमा से निकट सम्वन्य रखते हैं, अतः अपने—आतमा के—प्राकृतिक स्वरूप की प्रकट करने के लिये हमें यथाशिक सर्वश्रप्ट वनने का प्रयत्न करना चाहिये।

धार्मिक पाखराड असत्य का ही एक रूप है। यदि केहि मनुष्य अपने आपकी आध्यात्मक्षानी प्रकट करता है और साथ ही अपनी उन्नति एवं सहिष्णुता की वड़ी वड़ी वातें करता है, एवं अपनी सिद्धियों का वर्णन करके उन पाखंडी लोगों की तरह जो मंदिरों अथवा सड़क के कीनों पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं एवं उन जप-अनुष्ठान करने वाले पुजारियों की तरह जो दिखावें के लिये घंटों पूजा पाठ करते हैं, भेले भाने लोगों को प्रशंक्षा प्राप्त करने का यल करता है, तो आपको यह समक्ष लेना चाहिये कि वह सचा आध्यात्मक्षानी नहीं है। एक सचा आध्यात्म-क्षानी कभी पाखंडी नहीं होता, यद्यपि उसमें साधारण "स्वभाविक" मनुष्य की श्रेणी से बहुत उच्च श्रेणी का जीवन व्यतीत करने का दृढ़-संकल्प होता है।

यहुपा लोग श्री गुरुद्व की पहचानने में मूल करते हैं, क्योंकि श्री गुरुद्व कैसे होने चाहिये इस संबंध में वे पहिले से ही एक इड़ धारणा बना लेते हैं और उनका साक्षात् कार होने पर संभव है कि वे उन्हें वैसा न पायें। श्री गुरुद्व अपने की हमारे विचार अथवा संकुचित धारणाओं के अनुकुल नहीं बनाते। वे तो वैसे ही रहते हैं जैसे कि वे अपने लोक में हैं। अतः यदि हम अपने दुराप्रहपूर्ण विचारों के वशीभृत होकर संकुचित बने रहते हैं, तो उनसे साक्षात्कार होने पर भी हम उन्हें नहीं पहचान पायेंगे। कुछ लोगों ने तो यह भी निश्चय कर लिया है कि श्री जगहु-

गुरू क्या कहेंगे, क्या करेंगे, और कैसा आचरण करेंगे। इस प्रकार से पूर्व धारणायें स्थिर करके अपने की उनसे दूर रखने के खतरे में मत पड़िये। हम जानते हैं कि वे प्रेम मार्ग का प्रचार करेंगे, किंतु वे यह शिक्षा किस प्रकार एवं किस रूप में देंगे यह निश्चित करना सर्वधा उन्हीं के हाथ में हैं। हमें तो उन्हें पूर्णतया पहचानना चाहिये और उनके अनुयायी वन कर उनके नेतृत्व में कार्य करने की प्रस्तुत रहना चाहिये।

## बारहवां परिच्छेद

## निःस्वार्थता एवं दिव्य-जीवन

''तुम्हें स्वार्थ और निःस्वार्थता के बीच भी भेद पहचानना चाहिये, क्योंकि स्वार्थ के अनेक रूप हैं और जब तुम अपनी समझ में उसके किसी एक रूप को निर्मृत कर भी देते हो तो वह उतनी ही प्रवत्तता से किसी दूसरे रूप में प्रकट हो जाता है। किन्तु क्रमशः लोक-सेवा के विचारों से तुम इतने परिपूर्ण हो जाओंगे कि तुम्हें अपने लिये विचार करने का कोई समय या स्थान हो न रहेगा।"

ऐनी वेसेंट—जो वर्णन श्री गुरुरेव यहां करते हैं, मेरे विश्वास के श्रनुसार वहीं पूर्ण निःस्वार्थी वनने का एक मात्र उपाय है। स्वार्थ के किसी एक विशेष रूप से छुटकारा पाना निश्चय ही संभव है, किन्तु श्री गुरुरेव के कथनानुसार जव हम इसके एक रूप की निर्मूल करने का उद्योग करते हैं, तो यह किसी दूसरे रूप में श्रा खड़ा होता है। इस प्रकार स्वार्थ के एक एक रूप का कमशः नाश करने में तो हमारा बहुत समय वीत जायेगा, श्रोर राम-रावण युद्ध में श्रीराम के रावण का एक सिर काटने पर दूसरा उत्पन्न हो जाने वाली दशा हमारी भी होगी। किन्तु जो उपाय यहां वताया गया है वह हमें सीधा इस विषय की जड़ तक ले जाता है।

भक्ति मार्ग का एक अमृल्य लाभ, जो मेरे विचार में वर्वोत्तम है, यही है कि मनुष्य का मन प्रति समय अपने ब्राराध्य देव के चिन्तन में तन्मय एवं उन्हीं की भावना से

परिपूर्ण रहता है, और इस प्रकार वह बिना प्रयास के ही निःस्त्रार्थी वन जाता है। विकास की स्वभाविक विधि यहीं है कि "जिस प्रकार सूर्य के लिये अपने हृदय-द्वार की खोले हुये कुसुम स्वतः ही विकसित होता है, उसी प्रकार तुम भी विकास पात्रो।" जब तक प्रयत्न करने की त्रावश्य-कता है, तव तक दुर्वलता का होना प्रकट होता है, त्रौर यदि इसके अतिरिक्त स्वार्थ पूर्ण विचारों से रहित होने का केाई दूसरा उपाय मिल जाये ता यह एक महान् लाभ होगा। यदि ऋष ऋपने विचारों का निरोध करके श्रपनी सम्पूर्ण शक्ति द्वारा उन्हें उत्तम वातें की छोट लगा देते हैं. ते **आपके अवगुणां के। पुष्टि नहीं मिलती और इस प्रकार** उनका पोषण न होने से वे नष्ट हो जाते हैं। अपने दोषों पर बिजय प्राप्त करने का यह सर्वोत्तम उपाय है, क्योंकि उनके विषय में से।चने से वे ही, चाहे तुम्हारा से।चना ग्लानि पूर्वक ही क्यों न हो, व पुष्ठ होते हैं, और उनका वल ं बढ़ता है ।

श्री गुरुदेव कहते हैं कि परेापकार की भावनाओं में लीन रही, और तब आपकी अपने लिये सीचने का कीई समय या अवसर ही न रहेगा, और तभी आप सुखी भी होंगे। मेरे अपने लिये भी यही बात सत्य सिद्ध हुई है। यदि में कभी भी दुखी होती थी और व्यक्तिगत सम्बन्ध रखने वाली वातों के लिये शोक की तिनक भी भावना आती थी (में नहीं सोचती कि अब भी मुभे ऐसी भावना आती है, किन्तु एक समय था जब ऐसा होता था) तब तत्काल ही मैं अपने मन की दूसरों की सेवा करने एवं दूसरों के लिये कार्य करने देती थी। अपने

से सम्बन्ध रखने वाली वातों के लिये शोक करना स्वार्थ-परायणता है और इससे मनुष्य केवल दुखी हो होता है। तथापि अनेक लोग यही करते हैं; वे वैठ जाते हें और कहने लगते हैं कि ओह ! यह कितने दुख की और कितनी कठे।र वात है; मेरे लिये तो यह वहुत ही वड़ी विपद है कि अमुक व्यक्ति मेरी परवाह नहीं करता, मेरी खोज खबर नहीं लेता, मुक्ते वेम नहीं करता, " इत्यादि इसी प्रकार की अनिश्चित करपनायें करते रहते हैं।

यह सव स्वार्थपरायणता है। श्रापके दुख श्रोर स्वार्थ देतों की केवल एक ही चिकित्सा है कि तुरन्त ही जाकर किसी दूसरे के लिये काम करने में लग जाश्रो। श्राप के मन में एक ही समय में ये देा वातें नहीं समा सकतीं, श्रतः जिस क्षण श्राप श्रपने की भूल जाते हैं उसी क्षण श्राप सुखी हो जाते हैं। जब श्राप यह कहने में समर्थ हो सकेंगे कि 'मुक्ते मेरे साथियों से कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है, मैं तो प्रेम करता हूं श्रीर मुक्ते बदले की श्रावश्यकता नहीं, "तब श्राप सुखी होंगे। साधारणतया लेग जिसे प्रेम कहते हैं, वह स्वार्थ के श्रतेक श्रावरणों के भीतर नाम मात्र का ही प्रेम होता है। प्रेम द्वारा दुख प्राप्त होने का श्रर्थ ही यह है कि वहां स्वार्थ विद्यमान है।

में जानती हूं कि सहदय और स्नेहशील व्यक्तियों के खीखने के लिये यह एक कठिन शिक्षा है, किंतु इसे सीखना ही पड़ेगा। सीख लेने के पश्चात् यह सुख और शान्ति लाती है। मैं यह वात अपने अनुभव से कह रही हूं। वदला पाने की इच्छा किये विना ही सबसे प्रेम करना सीखा, ऐसा करने से अनेक लोग आपसे स्नेह करने

लगेंगे। किंतु जब तक ब्राप उससे कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करते रहेंगे, तब तक प्राकृतिक स्वभाव उसे दूर हैं जायेगा। यह एक कठिन शिक्षा त्रवश्य है, किंतु एक बार इसे सीख लेने पर वह शान्ति प्राप्त होतो है जिसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। यहां तक कि आपके प्रेमपात्र की आपके प्रति अप्रसन्नता भी इसे भंग नहीं कर सकती। आख़िर यह कोई चिन्ता की वात नहीं, श्राप जानते हैं कि वह किसी दिन प्रसन्न हो जायेगा, श्रौर तब तक श्राप उसे उसी प्रकार प्रेम करते रहें। यदि त्राप कष्टपारहे हैं, ता शाइसके लिये व्याकुल न होने का निश्चय कर लीजिये और अपने आपको कहिये कि 'भेरा निकृष्ट स्वभाव कितना कष्ट पा रहा है इसकी मुक्ते कोई चिन्ता नहीं।" आखिर यह कष्ट पाने वाला हमारा निम्न व्यक्तित्व ही ते। है। तव हम उसके कष्ट पाने की अथवा दूसरे से प्रेम याचना करने की इतनी चिन्ता क्येां करें ! श्रपने दुख के प्रति इस मना-वृत्ति की ब्रह्ण करके ब्राप ब्रपने दुख पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

लेडवीटर—दोषों का चिन्तन करना मानों उसकी पुष्टि करना है। ईसाई धर्म में यह भूल वहुवा की जाती है, जहां लेगों को अपने दोषों पर खेद प्रगट करने एवं उनके लिये पश्चाताप करने को वाध्य किया जाता है। मनुष्य अपने दोषों के विषय में वारम्वार जितना ही सोचे, वह उतना ही अधिक अध्य होता है, उतना ही वह दोप प्रवल भी होता जाता है। किन्तु यदि मनुष्य जाकर किसी सेवा कार्य में लग जाता है तो उस दोप का विचार-रूप प्रवल नहीं होने पाता और उस दोप की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है, एवं विस्मृत हो कर वह समाप्त हो जाता है। दोपों का

मानसिक अन्तरावलेकिन करने से कभी-कभी एक छोटा दे।प प्रवल हे। कर किसी बड़े पाप कर्म में परिणित हे। जाता हैं। यह बात उन छोटे वालकों की याद दिलाती है जा अपने पैदों की वार वार जड़ से उखाड़ कर देखते हैं कि यह कैसे वढ़ रहे हैं। इसी प्रकार एक मनुष्य कोई उत्तम और श्रेष्ठ कार्य हाथ में लेता है त्रीर फिर स्वयं ही यह शंका करने लगता है कि "मुक्ते अपनी भावना के पवित्र होने का निश्चय नहीं, अवश्य ही इस कार्य का संपादन मैंने अपने मानसिक श्रहंकार के कारण किया हागाः" अथवा यदि वह किसी के कप्ट की दूर करता है तो सीचने लगता है कि "मेरा यह कार्य सर्वथा स्वाथ रहित नहीं था, में उसके कष्ट के। सहन नहीं कर सका अतः मैंने उसे दूर कर दिया।" इंगलैंड में गिरज़ों में जाकर लाग कहते हैं 'प्रभू। हम पार्था हैं, हम पर दया करे।;" हम पार्था हा सकते हैं, किंतु हमें अपने दोषों को तूल देकर न ते। स्वयं क्षुत्र्य होना चाहिये, और न दुसरें। को ही क्षुव्य करना चाहिये। र्वार्ता वातों की चन्ता मत करो, कैंतु भविष्य में अच्छे कार्य करने के लिये सदा तय्यार रहे।। यह सेाचना च्यर्थ है कि 'मैंने अमुक कार्य न किया होता तो अच्छा होता"; इसके स्थान पर यह सोचना कहीं अच्छा है कि "मैंने ऐसा किया यह एक सोचनीय वात है, किंतु कोई वात नहीं, वर्तमान परिस्थिति ऐसा ही थी, अब मुक्ते यह यह सोचना चाहिये कि मैं इसे सुधारने के लिये क्या कर सकता हूं।" मैं यह नहीं कहता कि किसी परम उच्च श्रेणी पर पहुँच कर भी पूर्वकृत कर्मी की चदलना संभव नहीं, किन्तु इस वात का विचार करना सवके लिये ता निश्चय ही संभव नहीं है।

भगवान् बुद्ध के श्रेष्ट श्रष्टांगिक मार्ग का सातवां पद "यथार्थ-स्मृति" है। उन्हों ने अपने शिष्यों से कहा था कि "जिन वातेंं के। तुम श्रपनी स्मृति में रहने देते हो उनके लिये तुम्हें बहुत ही साबधान रहना चाहिये। यदि तुम कहते हो कि किसी बात की समृति में लाना या न लाना तुम्हारे वश को बात नहीं, ते। इसका ऋर्ष यह है कि तुम्हें ऋपनी स्मरण शक्ति पर, ऋपने मनस पर जो तुम्हारा ही एक श्रंग है, नियन्त्रण नहीं। यह ते। ऐसा ही है जैसे कि तुम किसी सड़क पर गये ब्रौर रास्ते में जाते हुए जे। भी कूड़ा करकट मिला उसे वटार लाये। इस प्रकार तुम अपनी स्पृति में सव प्रकार को निरर्थक और श्रवांछुनीय बातें के। भरते रहते हो, किंतु तुम्हें केवल ठोक वातें। को ही याद रखना चाहिये और वाको सब वातें के। भूल जाने के लिये विशेष सावधान रहना चाहिये।'' तत्पश्चात् भगवान् बुद्ध उन सब निश्चित वातें। का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं जिन्हें मनुष्य के। सदा के लिये पूर्णतया भूल जाना चाहिये, और इन भूलने योग्य वातों में दूसरों द्वारा कहे गये अप्रिय वचन, कल्पित अनादर एवं अपकार के। भी सम्मिलित करते हैं। जहां वे कहते हैं कि दूसरों द्वारा कहे गये प्रिय वचन, की गई कुपायें, एवं ऋपने पड़ोसी के सद्गुण जी कभी भी उसमें देखें हों, सदा स्मरण रखने याग्य वातें हैं।

हम जिनके सम्पर्क में त्राते हैं, उन सव पर हमें प्रेम रखना चाहिये। मैं सब पर समान रूप से प्रेम रखने की नहीं कहता और इसकी त्राप से त्राशा भी नहीं की जाती। स्वयं भगवान बुद्ध का भी त्रानन्द नामक प्रिय शिष्य था। उससे वे दूसरों से त्रधिक स्नेह करते थे, त्रोर महात्मा काइस्ट का भी संत जान नामक परम विय शिष्य था जे। उनके ब्राखिरी भोजन तक उनके साथ था। हमसे यह श्राशा ता नहीं की जाती कि हम सबसे समान रूप से प्रेम करें और जो भावना हमारे माता, पिता, पत्नी या सन्तान के प्रति है वहीं सवके प्रति रखें, किन्तु कियात्मक रूप में हमें सवके प्रति सिंदच्छा और प्रेम भावना रखनी चाहिये श्रीर किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिये। हमारी यह भावना विना किसा फल पाने की इच्छा के होनी चाहिये। जिस क्षण मनुष्य कोई मांग करता है उसी समय माने। वह अपना अधिकार प्रतिपादन करने लगता है और इस प्रकार फिर से इच्छाओं के श्रंश के। उत्पन्न करता है एवं श्रपने प्रिय जनों के विचार की छोड़कर एक वार फिर अपना हो हित देखने लगता है। यदले की आशा किये विना ही जा किसी पर प्रेम किया जाता है, वहीं सचा प्रेम कहलाता है। प्रेम के निःस्वार्थ हुए विना मनुष्य ईर्ष्या स्पर्धा, एवं दूसरी अनेक इच्छाओं में उलभ जाता है, श्रीर उनके प्रेम में निर्मल थवं सुन्दर गुलावी रंग के स्थान पर भूरा- किरमची बैसा रंग दिखाई पड़ता है जा रंग-रूप दोनों में ही बुरा और भहा हे।ता है, क्वेंकि तब वह सूर्य की किरऐं। के समान चारों ब्रोर फैल जाने के स्थान पर ब्राकुंड़े की तरह भीतर की अप मुड़ा हुआ और अपने में ही अटकाने वाला होता है, जिसका प्रभाव बहुधा उसके भेजने वाले पर ही पड़ता है, अन्य किसी पर नहीं।

विश्व का संवालन उस निःस्वार्थ दैवी प्रेम की शक्ति द्वारा ही होता है जो लहरों के समान निरन्तर बहती रहती है, त्रीर फिर लीट कर वापिस नहीं जाती त्रीर न उसका निर्माण ही वापिस जाने के निमित्त से होता है। इसका प्रवाह अने क परिमाणों में एवं अन्य लोकों में भी ईश्वर के कार्य की उसी की इच्हा के अनुसार करने के लिये वहता रहता है। हमारे सीखने के लिये यह एक पाठ है, जिसे सोखना कठिन तो है क्योंकि इसका अर्थ देहाभिमानी व्यक्तित्व की नष्ट करने से है, किंतु शांति का मार्ग भी यही है।

'तुस अपने भाई की सहायता उसके द्वारा कर सकते हो जो तुम्हारे और उसमें समान रूप से विद्यमान है—वह है दैवी-जीवन। किस प्रकार इस दैवी-जीवन को उसमें तुम जाएत कर सकते हो उसे सीखो, तुम उसमें इस दैवी-जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हो उसे जानो-तुम इस प्रकार से अपने उस भाई की, बुराई से, रक्षा कर सकते हो।

पेनी बेसेंट—सत् श्रौर श्रसत् के वोच भेद पहचानने के विषय का यह ऋन्तिम पाठ है। वाहर से कोई वस्त कितनी ही बुरी क्यों न हो, किन्तु वहां भी ईश्वर विद्यमान है, क्योंकि विना ईश्वर के किसी भी वस्तु का ग्रस्तित्व ही नहीं रह सकता। हिन्दू शास्त्रों में इस सत्य का वर्णन वारम्वार किया गया है। भगवान श्रो कृष्ण गोता में कहते हैं कि "द्यूताऽहं छलयतामस्मि" अर्थात् "छल करने वालों में जुआ मैं हूं।" इस कथन से लोग कभी कभी चैांक जाते हैं; किन्तु यह सत्य है, क्येांकि छल करने वालेां के। इसी विधि से कुछ न कुछ शिक्षा प्रहण करनी है जिसे कि अन्य उत्तम उपाये। से प्रहण करना वह अस्शीकार कर रहा है। जो मनुष्य उपदेश द्वारा शांतिपूर्वक किसी वात की नहीं सीखता, उसे वह बात प्राकृतिक नियमें। का ब्रानुभव करके खीखनी पड़ती है। जिन्हें हम प्राकृतिक नियम कहते हैं वे ईश्वर इच्छा के ही भातिक स्वरूप की ग्रिभिज्यकि हैं।

प्राकृतिक नियम अटल हाते हैं, जिन्हें चट्टान की उपमा दी जा सकती है। यदि केाई मनुष्य जाकर उनसे टकराता है. ता उसके द्वारा होने वाले क्लेश से उसे भविष्य में वही भल न करने की शिख़ा मिलती है। जब मनुष्य उपदेश और उदाहरण दोनों से ही शिक्षा ग्रहण नहीं करता (श्रोर देसे ब्राइमियों से संसार भरा पड़ा है), तब उन नियमें। का उलंबन करने से उसे जो कप्ट मिलता है, उसके द्वारा उसे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। किसी भी प्रकार से हो, किन्तु दैवगति उसे एकता की श्रोर ले ही जाती है, क्योंकि विकास कम की योजना देवो इच्छा है, श्रीर मनुष्य की ज्ञान्तरिक (श्रात्माकी) इच्छा देवी इच्छा के साथ एक ही होती हैं। मेरे विचार में एक हींब्रू गायक के इन शब्दों के मूल में भी यही अर्थ है ; वे कहते हैं कि "यदि में स्वगं में पहुंच जाता हूं, तेा तू वहां विद्यमान है;' यहां तक ते। वात स्पष्ट है, क्योंकि स्वर्ग में भगवान का होना सब जानते हैं, किंतु तत्पश्चात् वे कहते हैं कि 'धिद मैं नरक में निवास करता हूं ते। देखता हूं कि तु वहां भी विद्यमान है। '

त्रतः त्रपने चारों और सब वस्तुओं में ईश्वर की व्याप्त जाने। वाकी वातों से त्रापकी कोई सरोकार नहीं। केवल इसी प्रकार आप अपने माई को सहायता दे सकते हैं, क्योंकि यह दिव्य अंश ही एक ऐसी वस्तु है जो आपमें और उसमें समान रूप से विद्यमान है। इस एक वात के त्रितिरिक्त और सब वातों में भिन्नता होती हैं, और इसी एक वात में आप दोनो एक हो। और इसी की साधन बना कर आप उसकी सब प्रकार से सहायता कर सकते हैं। जब आप किसी मनुष्य की उसके किसी दोष की जीतने में सहायता देना चाहते हैं, तो इस वात की याद रिखिये कि अपनी उस बुराई की दूर करने के लिये वह भी उतना ही उत्सुक है। इस बुराई से उसका अनिष्ट होता है, और यदि आप उसके अन्तःकरण की देख सकें तो आपकी विदिव होगा कि वह भी इससे छुटकारा पाना चाहता है। सहायता करने की उचित विधि यहीं है, और इस प्रकार सहायता करने से न तो किसी की चोट पहुंचती है और न कोई अपसन्न होता है।

लेडवीटर—इस लाक में एवं ग्रन्य सब लाकों में भी जी कुछ विद्यमान है, सब में वह एक ही दिव्य जीवन व्याप्त हैं; अतएव यहां की सब वस्तुयें चाहे वे अब्छी ही या वुरी, सव ईश्वर का ही रूप है। संसार में किसी ऐसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह सकता जिसमें ईश्वर स्थित न हो। सभी धर्मशास्त्रों में इस सत्य का उल्लेख है। किश्चियन धर्म प्रन्थों में भी यह कहा गया है कि "मैं ही प्रकाश का निर्माण करता हूं. और मैं ही अन्धकार के। उत्पन्न करता हुं; मैं ही शांति की बनाना हूं, त्रौर मैं ही बुराई पैदा करता हूं; स्वयं में ईश्वर ही इन सब कार्यी का कर्ता हूं।" लोगों की समभ में यह बात नहीं आसकती कि साधारणतया जिन वातेंं को हम बुरा कहते हैं वे ईश्वरकृत कैसे हा सकर्ती हैं! ताभा हमें सत्य का सामना करना ही चाहिये। संसार में जादू-टोना करने वाले एवं अन्य सव प्रकार की बुराइयां करने वाले मनुष्य भी होते हैं, किन्तु उनमें भी दैवो ग्रंश विद्यमान है क्योंकि उस दिच्य जीवन के अतिरिक्त किसी की स्थिति ही नहीं हो सकती।

यदि कोई मनुष्य अपना मूर्वता एवं कुतुद्धि से अपने जीवन में बुराई का प्रवेश कर लेता है तो उस वुराई से भी कभी न कभी भलाई उत्पन्न हो ही जायेगी। उस मनुष्य के विकास का एक मात्र यही साधन है। छली छल करेगा, उसके मस्तिष्क में ऐसा विचार वर्तमान है, किन्तु किर भी वह ईश्वरीय नियम के नियन्त्रण में हैं। यद्यपि वह बुराई कर रहा है, तथापि इस बुराई में से ही उसके लिये भलाई का रास्ता निकल आयेगा, क्योंकि बुराई करके और उसके फल स्वरूप ठेकरें खा कर वह ठीक राह पर आ जायेगा। यह उपाय अंतिम है, किन्तु तीभी यह शिक्षा प्रहण करने का ही एक उपाय है, अतः इसे भी हमें दैवी योजना में ही समिमलित समभना चाहिये।

एक इस प्रकार की भावना भी प्रचलित है कि प्रत्येक वस्तु बहा है। तथापि यहां यह शब्द ठीक दिव्य चेतना जीवातमा के रूप में वर्तमान है जो कि मगुष्य कहलाती है। भूलों में भटकते हुये मगुष्य के देहाभिमानी व्यक्तित्व के भीतर यदि श्राप उसके उस देवी श्रंश. श्रथीत् जीवातमा, को देख सकें, तो श्राप उसे प्रेरित कर सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिये कि बुरा मगुष्य भी जीवातमा होने के कारण हम लोगों की तरह ही उन्नति करने की श्रभिलाण रखता है। वह उन सब वुराइयों से छुटकारा पाना चाहता है, जो उसके व्यक्तित्व पर प्रेतावेश की तरह छाई हुई उसे कष्ट पहुंचाती हैं। यदि हम उसकी वाहरी बुराइयों श्रीर कठारता के कवच को मेद कर उसकी श्रातमा तक पहुंच सकें, तो वह स्वयं श्रपने व्यक्तित्व को सहायता पहुंचाने के हमारे उद्योग में सहायक वन जायेगा।

में एक पाद्री रहा हूं और अपने जीवन में धर्म संवधी सहायता करता रहा हूं। मैंने यह काम इक्लैंड के वहुत निरुष्ट मुहल्लें में किया है, अतः मैंने ऐसे वहुत से अपराधी देखें हैं जिनके सुधार की लीग कोई भी आशा नहीं करते। तथापि मैंने ऐसा एक भी मनुष्य नहीं देखा जिसमें कुछ न कुछ अच्छाई का ग्रंश न हो; चाहे यह उसका सन्तान-प्रेम एवं वचे के प्रति उसके प्रेम का रूप हो, या एक कुत्ते के ही प्यार के रूप में हो, केवल इसी एक वात से उसमें मनुष्यता का स्पर्श पाया जाता है, जिसके विना वह एक पशु वरन एक भयानक पशु ही होता। किन्तु उसके भीतर भी उस एक दिन्य जीवन का संचार हो रहा हैं। अतः आप उसके उसी ग्रंश को प्रेरित करके उसकी उन्नति में संभवतः कुछ सहायता कर सकते हैं।

ऐनो वेसेंट—इस विषय में श्री गुरुदेव के श्रांतम शब्द यह हैं कि इस प्रकार अपने उस भाई की वुराई से रक्षा कर सकते हो।" श्री गुरुदेव का यह यह अत्यन्त विनय-युक्त निवेदन है जो शिष्य के चित्त को आकर्षित कर सकता है। क्योंकि जगत् का परित्राता वनना ही उसके जीवन का एक मात्र लह्य है अतः यही उसका ध्येय और यही उसका लक्ष है। यह आकर्षण शिष्य के लिये अपनी किसी भी संभावित व्यक्तिगत उन्नति के आकर्षण से अधिक प्रवल है। श्री गुरुदेव जगत् की सहायता करने के लिये ही देह धारण करते हैं, अस्तु, हम अपने जीवन में सेवा कार्य की जितना ही अधिक स्थान देंगे, उतना ही हम अपने कार्यों में श्री गुरुदेव के सौंद्य को प्रतिविविवत कर सक्नेंगे।

## तृतीय खंण्ड

# "बैराग्य"

## तेरहवां परिच्छेद

#### कामनाश्रां का परित्याग

ऐनी वेसेंट-अव हम दूसरे गुण के विषय पर जाते हैं जिसे संस्कृत में "जैराग्य" कहते हैं, जिसे श्री गुरुश्च ने श्रंग्रेज़ी में डिज़ायरलेसनेस ( Desirelessness ) अर्थात् इच्छात्रों से रहित होना कहा है जो 'वेराग्य' शब्द का वहुत उपयुक्त अंग्रेज़ी अनुवाद है। पहिले में वैराग्य शब्द के लिये "डिस-पैशन" ( Dispassion ) अर्थात् "वासना-विहीनता" शब्द का उपयोग करती रही हूं, किंतु अब श्री गुरुदेव द्वारा प्रयुक्त शब्द का ही डपयोग कर्ज़गी।

"ऐसे अनेक मनुष्य है जिनके लिये 'वैराग्य' का गुण किटन है, प्योंकि वे मान वैटते हैं] कि वे स्वयं अपनी इच्छायें हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि यदि उनकी भिन्न-भिन्न इच्छाओं और उनकी रुचियों वा अरुचियों को उनसे पृथक् कर दिया जाये तो उनके अस्तित्व का कुछ भी शेप न{रहेगा।"

ऐनी वेसेंट—श्री गुरुदेव के इस वाक्य की, कि "वैराज्य कठिन है,' पत्यता की प्रायः वे ही लोग अनुसव करते हैं जो इस मार्ग पर अग्रसर होने की हार्दिक श्रमिलाषा रखते हैं। यह किटनाई इसिलये उत्पन्न होती है कि लोग अपने की अपनी इच्छाओं के साथ एक कर लेते हैं। जब तक आपकी अपूर्ण इच्छायें आपकी दुःखी बनाती रहती हैं तब तक आप अपने की अपनी इच्छाओं से अभिन्न बनाये रहते हैं। इस बात की मानकर, इसे स्वीकार कर लेना उत्तम है क्योंकि यह सोच लेना बहुत ही सरल है कि आपने अपने की अपनी इच्छाओं से पृथक् कर लिया है जब कि वास्तब में आपने ऐसा नहीं किया है। बहुत से लेगों की ऐसा विचार करने में सन्तोष होता है कि उन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय अपन कर ली है यद्यपि उनका सारा जीवन और उनका प्रत्येक कार्य स्वतः इस बात की सिद्ध करता है कि वे ऐसा नहीं कर पाये हैं। अतः यदि, आप ऐसा नहीं कर सके हैं ते। इस बात की मान लेना कहीं अच्छा होगा, क्योंकि तब आप इसकी चिकित्सा करने की किटबद्ध होंगे।

इस पर जो पहला कदम लेती चाहिये वह है इस वात पर मनन करना कि "में अपनी इच्छाओं का समूह नहीं हूं।" प्रति क्षण वदलने वाली चित्तमृत्तियों (Moods) के विषय में में जो कुछ कह चुकी हूं उसकी सहायता आप यहां भी ले सकते हैं। अपनी चित्तमृत्तियों के समान आप की इच्छायें भी परिवर्तित होती रहती हैं, और केंाई भी परिवर्तनशील वस्तु आत्मा नहीं हो सकती। क्योंकि आत्मा परिवर्तनशील है हो नहीं। उदाहरणार्थ, मैं ऐसे लोगों से परिचित हूं जो एक दिन तो यह सोचते हैं कि "अड़ियार में रहना कितना आनन्ददायक है. वड़ो-वड़ी होने वाली जो तमाम घटनायें हैं, उन पर विचार करना कितना सुख-

मय है;' किन्तु दूसरे ही दिन वे उदासी और निराशा का अनुभव करने लगते हैं। ये परिवर्तनशील चित्तवृत्तियाँ चाहे वे उत्साह हा चाहे विराग, वे आप स्वयं नहीं हैं। वे ते। वासना शरीर के (क्षणभंगुर) कंपनमात्र हैं जिनकी जागृति वाह्य वस्तुओं के सम्पर्क से हाती है।

यहीं कारण है कि लोगों की प्रति दिन ध्यान करने का उपदेश दिया जाता है। क्योंकि जय तक त्रापकी इच्छायें शांत नहीं हो जायेंगी तब तक त्राप पकात्रतापूर्वक ध्यान नहीं कर सकते। यदि श्राप नियमित रूप से श्रोर इमान्दारी के साथ नित्य ध्यान करते हैं ते। श्रापको धीरे धीरे इन इच्छाओं के पीछे उस आत्मा का अनुभव होने लगेगा, और इस प्रकार ध्यान करते रहने से एवं दिन भर में इसी अभीष्ट मने।वृत्ति का अभ्यास करने से आपके। प्रति समय उस श्रात्मा का अनुभव होने लगेगा। तव श्राप किए श्रपने के। अपनी इच्छाओं से एकरूप नहीं करेंगे और वरावर यह नहीं कहेंगे कि "मैं यह चाहता हूं, में यह कामना करता हुं, मैं यह इच्छा करता हूं,'' प्रत्युत यह से।चने लगंगे कि "इच्छा करने बाला मैं नहीं हूं। विक यह मरी "निम्न त्रातमा" या मेरा व्यक्तित्व (Personality) है।"

श्री गुरुदेव की यह प्रथम महान् शिक्षा है की वे दिलीय गुण के विषय में देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि दीक्षा के पूर्व आपमें पूर्ण वैराग्य आ जाये। किंतु इतना ते। गुरुदेव त्रदश्य त्राशा रखते हैं कि दीक्षा के पूर्व त्रावमें यथेप्ट वैराग्य त्राजावे। त्रीर जिस वात की त्राशा स्वयं श्री गुरुदेव करते हैं उसको विधान ही समसना चाहिये। दीक्षा तक पहुंचने के पहिले आपको उदासी और उह्यास के वीच में भूलते रहने की समाप्ति अवश्य हो जानी चाहिये।

लेडवीटर -श्रिधकांश मनुष्य अपने में और अपनी इच्छाओं में भेद पिहचानने का कोई प्रयत्न ही नहीं करते, वरन कहते हैं कि "मैं तो वैसा ही हूं जैसा ईइवर ने मुभे वनाया है; यदि मेरा स्वभाव वुरा है और मेरी संकल्पशक्त दुवल है, तो यह भी ईश्वर की ही देन है; यदि मुभ में प्रलोभनें। पर विजय पाने की शक्ति नहीं, तो मुभे बनाया ही वैसा गया है।" वे लोग यह तो समभते नहीं कि उन्होंने स्वयं ही पूर्वजन्मों। में अपने की वैसा वनाया है, किंतु वे यह सीचने के आदी हैं कि जन्मांध अथवा जन्मपंगु की भांति उनका चरित्र भी उनसे अविच्छे होकर ही उन्हें प्राप्त हुआ है। वे यह समभते ही नहीं कि उनके स्वभाव में जी वात अश्रांद्वनीय हैं, उन्हें वदलना उनका अपना कर्चव्य है। वे लोग यह जानते ही नहीं कि वे उसे वदल सकते हैं। यहां तक कि उसे वदलने की उन्हें कोई विशेष आवश्यकता हो दिखाई नहीं देती।

श्राम तौर से एक श्रोसत मनुष्य की इसका कीई संतीषजनक कारण नहीं दीखता कि वे क्यों श्रपने चिरित्र की वदलने के लिये इतना श्रधिक कष्ट उठायें। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि ऐसा किये विना उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु इसके उत्तर में चहुत से लोग यही कहेंगे कि लोगों के वताये हुये स्वर्ग की कल्पना से तो वे श्रत्यन्त ऊव चुके हैं। श्रोर अब वे किसी भिन्न प्रकार की वस्तु की श्राप्ता करते हैं। वास्तव में यह वात स्पष्ट है कि ययि स्वर्ग के जीवनसंबधी शिक्षा विस्तारपूर्वक दी गई है, तथाि श्रिक्षांश्र लोगों के चिरित्र पर इसका कियात्मक प्रभाव वहुत ही कम पड़ा है, क्योंकि संभवतः

इसमें सत्य की मात्रा वहुत ही कम है। जितने भी सिद्धानत मैंने आजतक सुने हैं, उन सव में से मुभे तो केवल थियो-से स्ती का सिद्धान्त ही ऐसा संतेषजनक प्रतीत होता है, जो मनुष्य की इस उद्योग के लिये प्रोत्साहन देता है। थियोसी फी हमें वताती है कि करने योग्य कार्य कीन से हैं और इन कार्यों की करने के लिये हमें यथेष्ट समय और सव प्रकार के सुयोग प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य ईश्वरीय योजना की समक लेता है और उसके साथ सहयोग करने की इच्छा करता है, तो उसे विकास के कार्य में छुट जाने का एवं उसके लिये अपने की सुयोग्य बनाने का प्रवल कारण मिल जाता है। तव उसे यह मालूम होता है कि उसके चरित्र और स्वभाव में वहुत ही मौलिक परिवर्तन होना सम्भव है, और उसकी सफलता पूर्णत्या निश्चित है।

जोवात्मा की सतत एवं श्रविचल इच्छा इस वातकी रहतो है कि उसकी उन्नति हो, उसकी श्रात्मा विकसित हो; एवं श्रप्नो नीचे की सव उपाधियाँ (शरीरें-Vehicles) एक वाध्यंत्र की तरह एक सुर में रहे। इन इच्छाओं के श्रातिरक्त जब हममें दूसरे प्रकार की इच्छाएं श्राती हैं जो जीवात्मा की उपरोक्त इच्छाओं में नहीं हैं श्रीर उनके श्रवुक्ल भी नहीं, तव हम यह जान लेते हैं कि यह इच्छायें हमारी—आत्मा की—इच्छायें नहीं हैं—श्रीर तब हम ऐसा नहीं कहते कि "में यह इच्छा करता हूं" कितु वह कहते हैं कि "मेरा काम-एलीमेन्टल फिर क्रियाशील हो रहा है श्रीर श्रमुक श्रमुक वात की इच्छा करता है, कितु में, जो श्रात्मा हूं, उन्नति करना चाहता हूं एवं देवी योजना में सहकारी होने की इच्छा करता हूं। यह वदलती रहने वाली

इच्छायें और चित्तवृत्तियां मेरी नहीं हैं।" मनुष्य की अपूर्ण इच्छायें जब तक उसे कष्ट पहुचाती हैं, तब तक उसे यह जानना चाहिये कि वह अभी तक अपने आप की उस काम प्लीमेन्टल की इच्छाओं से विलग नहीं समकता है।

"िर्कित ऐसे मनुष्य वे ही हैं जिन्होंने अभी तक श्री गुरुदेव के दर्शन नहीं किये हैं; उनकी पवित्र उपस्थिति के प्रकाश में केवल उन्हीं के समान वन जाने की इच्छा के अतिरिक्त और सभी इच्छायें विलीन हो जाती हैं। तथापि यदि तुम हद संकल्प करो तो उनके प्रत्यक्ष दर्शन के आनन्द पाने के पूर्व ही तुमहें वैराग्य की प्राप्ति हो सकती है।"

एनो बेसेंट-यह वात श्रीमद्भगवदु गोता के उस स्रोक की फिर से याद दिलाती हैं:-

विषया विनिवतंन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसेाऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ २-५९

अर्थात् विषयों के। प्रहण न करने वालेशरीर में स्थित संयमी
पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, किंतु उनमें उसके स्वाद
का वे। अ वना रहता है, किंतु प्रहा के दर्शन होने के पश्चात्
तो उनमें रसस्वाद भान भी नहीं रह जाता। उस एक इष्ट
वस्तु की भलक दिखाई दे जाने के पश्चात् समस्त इच्छायें
विनष्ट हो जाती हैं। अस्तु, श्री गुक्देव के दर्शन का अनुभव
होने पर समस्त इच्छायें हो नहीं, वर्ग् इच्छायों का
कारण भी नष्ट हो जाता है। मनुष्य को इच्छा एक जड़
के समान है, जिसमें से अनेक शाखायें फूट फूट कर
निकलती रहती हैं। आप उन शाखायों के। काट सकते हैं,
किंतु जय तक इनकी जड़ का नाश नहीं होता, तय तक

उसते नई २ शाखार्ये फ्रस्टती रहेंगी। किन्तु श्री गुरुदेव के साथ ऐक्य स्थापित होने पर इन इच्हाश्रों की जड़ का भी सदैव के लिये नाश हो जायेगा।

तथापि श्रो गुरुदेव का कथन है कि "यदि तुम संकल्प कर लो तो इससे पहिले हो वैराग्य की प्राप्त कर सकते हो। 'संकल्प' शब्द यहां पर विशेष महत्व रखता है। इससे यह वात स्पष्ट होती है कि हमारी कठिनाई कहां है। इस प्रकार के प्रत्येक कार्य की करने में गेग्यता का नहीं, वरन सदैव लगभग संकल्प का ही अभाव पाया जाता है। जिस हृद्ध संकल्प से आप अपने सांसारिक कार्यों की करते हैं, उतना ही दृद्ध संकल्प यदि सत्य मार्ग पर कार्य करते हुये भी रखें, तो आपकी उन्नति निश्चय ही दृत वेग से होगी।

लेडवीटर—यह वाक्य इस पुस्तक के परम सुंद्र वाक्यों में से हैं। यह सत्य है कि जब श्राप श्री गुरुदेव का साक्षात्कार करके उनकी महानता का श्रमुभव करते हैं, तो श्रापकी समस्त वासनायें विलीन हो जाती हैं, और श्रापका सम्पूर्ण व्यक्तित्व एक उच्च भावना से परिपूर्ण हो जाता है।

बहुत से लोग ग्रपनी वैराग्यप्राप्ति की इच्छा ते। प्रकट़ करते हैं किन्तु वे प्रति समय विषयों का आलिंगन किये रहते हैं और उनके ग्रभाव में दुखी रहते हैं। ऐसे लोगों की वैराग्य प्राप्ति की वास्तविक इच्छा नहीं होती, यह केवल उनका विचारमात्र ही होता है। उनकी इस इच्छा का वाह्य भान ते। होता है, परन्तु वास्तव में यह इच्छा

श्रान्तरिक नहीं होती। यदि हम इस विषय में श्रपने श्राप से प्रश्न करें और गहराई से इस बात की खोज करें कि हमने वास्तव में ही इन निकृष्ट वासनात्रों से छुटकारा पाया है या नहीं, ते। उत्तम होगा। एक थियोसीफ़िस्ट वहुधा यहीं सोचता है कि उसने इन हीन इच्छाओं से छुटकारा पा लिया है, वह इन वातों का केवल एक प्रा-र्मिभक विषय ही मानताहै। किंतु इनमें से त्रनेक छेाटी छेाटी वातें वहुत ही गहरी चली जाया करती हैं। मनुष्य ऊपर से ता इनसे छुटकारा पा लेता है, किंतु भीतर इसका श्रंकुर वर्तमान रहता है, भिन्न-भिझ रूपें में फिर फूट निकलता है, और तब यह निश्चय करना भी कठिन हो जाता है कि ष्से वास्तव में छुटकारा मिल गया या नहीं। सीआग्य से हमारे विकास की वर्तमान श्रवस्था में इनसे सर्वधा मुक्त हा जाने की हमसे आशा भी नहीं की जाती। यदि ये वातें मृतक्षप से थोड़ी वहुत हमारे भीतर विद्यमान भी हैं।, तो भी हमें दोक्षा प्राप्त हो सकती है। किन्तु तत्पश्चात् हमें उनका सर्वथा उन्यूलन कर ही देना चाहिये। तथापि यह अधिक उत्तम होगा यदि अभी से उन्हें निर्मुल कर दिया जाये, ताकि हमारी उन्नति अधिक निर्विद्य और शीव्र हो। यह चात हमारे लिपे साध्य है. क्योंकि श्री गुरुदेव हमें कभी भी श्रसाध्य कार्य क। आदेश नहीं देंगे। यद्यपि वे हमारे सन्मुख्य हुत से लच्य रखते हैं जिनसे हमारी सहनशकि एवं नैतिक शक्ति पर ज़ोर पड़ता है, क्योंकि यदि हम द्वतगित से उन्नति करना चाहते हैं ते। उन वातों की करना आवश्यक है।

"विवेक द्वारा यह वात तुम पहिले ही जान चुके हो कि वैभव

भीर सत्ता जैसी वस्तुयें जिनकी कामना श्रिधिकांश मनुष्य करते हैं, प्राप्त करने योग्य वस्तुयें नहीं हैं। केवल कथन से ही नहीं, वरन् जब इस बात का वास्तविक अनुभव हो जायेगा तब इन बत्तुओं के लिये तुम्हारी सारी इच्छायें समाप्त हो जायेगी।"

ऐनीवसेंट-वैभव और सत्ता की इच्छायें केवल धन से एवं सामाजिक तथा राजनैतिक प्रभाव से ही सम्वन्धित नहीं हैं वरन् इसके अनेक रूप हैं। वैभव एक ऐसी वस्त है जिसकी कामना अधिकांश लेग सबसे अधिक करते हैं। किन्तु यह कोई प्राप्त करने योग्य उत्तम वस्तु नहीं. क्योंकि यह इच्छाश्रों का पेषण करती है और सुख प्रदान नहीं करतो, जैसा कि कदाचित् धनी मनुष्यें की देखने से प्रतीत हो, जो वास्तव में कदापि सुखी नहीं कहे जा सकते। सामाजिक और राजनैतिक सत्ता के विषय में भी यह वात है; यह भी वस्तुयें चमकीली कित् वनावटी तड़क-भड़क वाली श्रौर घटियाँ हैं, खरा से।ना नहीं। गोता का कथन है कि वुद्धिमान मनुष्य को जो कुछ प्राप्त है, उसी से ही वह सन्तुष्ट रहता है, अर्थात् जा कुछ उसे प्राप्त होता है उसका वह प्रसन्नता से उपभाग करता है. किंतु उसके अतिरिक्त अन्य वस्तुर्यों की लालसा करने में वह अपना समय और शक्ति व्यर्थ नप्ट नहीं करता।

सामाजिक और राजनैतिक उच्च स्थिति तो बहुत थे। हे से लोगों की प्राप्त होती है, किन्तु सत्ता का प्रलेभिन बहुधा इसके विना भी वर्तमान रहता है। अपने काम से काम रखने के स्थान पर दूसरों पर अधिकार जमाना, उनके कार्यों में हस्तक्षेप करते रहना एवं उन्हें उनका कर्चव्य सुभाना आदि सभी कार्यों का समावेश इस सत्ता प्राप्त करने की इच्छा में हो होता है। संभव है कि किसी के। सामाजिक या राजनैतिक सत्ता के लिये विशेष इच्छा न हो, किन्तु यह खोटी इच्छा तो बहुधा वर्तमान ही रहती हैं कि दूसरे भी वहीं कार्य करें, जिसे हम ठीक समक्षते हैं। यदि हम उन्नति करना चाहते हैं तो हमारे में यह इच्छा नहीं रहनी चाहिये। जिन्हें उन्नति की सची लगन है उन्हें शीघ्र हो ज्ञात हो जायेगा—जैसा हममें से बहुतों के। हुआ है—कि पराये कार्यों में हस्तनेप किये विना हो, हमारे अपने पर अनुशासन करने का ही हमारे सामने यथेष्ट कार्य है। दूसरों में भी वही आत्मा है, जो हममें है, और वह आत्मा दूसरों द्वारा किस प्रकार व्यक्त होती है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं।

जब तक यह आपका अपना कलन्य न हो, तब तक दूसरों के कार्यों में हस्तनेप करने का आपकों कोई अधिकार नहीं हैं। और यह कर्तन्य तभो होता है जब आपकों किसी न्यक्ति पर विधाताद्वारा जैसे आपकी सन्तान, अयम प्रारम्भ कमी द्वारा जैसे आपकों सन्तान, अयम प्रारम्भ कमी द्वारा जैसे आपके नाकर पर्व कार्यकर्ता इत्यादि का भार आप पर सौंपा गया हो। बालक के उपर आप का अधिकार एक संरम्भ के कप में ही होना चाहिये, और उस अधिकार का उपयोग तब तक ही करना चाहिये जब तक वह दुर्मल हैं और उसे रक्षा की आवश्यकता हैं। जब उनको जोमातमा अपनी उपाधियों का भार उठाने के योग्य हो जाये, तब क्रमशः यह अधिकार लुत हो जाना चाहिये। अपने बराबर बालों के-में इस शब्द का उपयोग न्यापक अर्थ में करती हूँ—कार्यों में हस्तनेप करने का तो आपको स्पश्तः कोई भी अधिकार नहीं है।

लेडवीटर-लोग दूसरों के कार्मों में वहुधा इसीलिये हस्तनेप किया करते हैं क्योंकि उनके विचार में उन कामी की ब्यवस्था वे अधिक सुचार रूप से कर सकते हैं। किन्तु वस्तुतः वे इसे समभते नहीं। प्रत्येक मनुष्यद्वारा दैवी शक्ति ही कार्यकर रही है, ग्रीर हमारे लिये यही उत्तम है कि हम उसे उसकी अपनी ही विधि से कार्य करने दें। याद होगा कि महात्मा क्राइस्ट ने यहाँदयों का उनके धर्मग्रन्थों का यह वाक्य याद दिलाया था कि 'तुम्हीं ईश्वर हे।," और कहा था कि वे सब परमात्मा के ही बालक हैं। यह संभव है कि दूसरा व्यक्ति अपने कार्य की सर्वोत्तम रीति से न करता है। अथवा कुछ भूलें कर रहा हो, किन्तु जब तक वह उसे यथाशक्ति सचाई एवं उत्साह-पूर्वक कर रहा है, तब तक वहीं ठीक है। यदि वह आपको भाँति एक अच्छा खिलाड़ी न भी हो, तव भी उसे अपनी दाँच तो लेने दो। कभो-कभी मनुष्य अति चनुरता से, आदर से, एवं मधुर वसन से अपना परामर्श किसी के सामने रख भी सकता है, किन्तु बहुत स्थानों पर तो यह भी एक धृष्टता ही होगी। कभी किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को अपनी राय दूसरों पर चलात् लादने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये। हमारा प्रथम कर्त्तव्य यह है कि हम अपने ही कार्यों के। सुचारु रूप से करें, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य केवल अपने लिये ही उत्तरदायी है।

## चौदहवाँ परिच्छेद

#### एक श्रेष्ठ इच्छा

"यहाँ तक जो कहा गया वह सब सरल है : इसे केवल तुम्हारे समझ छेने मात्र की ही आवश्यकता है । किन्तु कुछ मसुष्य ऐसे होते हैं जो स्वर्ग-प्राप्ति के अथवा व्यक्तिगत रूप से आवागमन के चक्र से सुक्त होने के उद्देश्य से ही सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ना छोड़ते हैं : तुम्हें इस भूल में कभी नहीं पड़ना चाहिये।"

लेडबीटर-आवागमन के चक्र से व्यक्तिगत मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा मुख्यतः भारतवर्ष में पाई जाती है, क्येांकि यहां के अधिकांश मनुष्य पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। एक साधारण ईसाईके लिये भी स्वर्ग एक पृथिवीसे छुटकारा दिलाने वाली वस्तु ही होता है। इस पुस्तक की शिक्षा एक भारतीय वालक की दी गई थी, अतः सर्वे प्रथम एवं सवसे अधिक इसमें भारतवर्ष की स्थितियों पर ही लक्ष्य रखा गया है, यद्यपि इन विचारों की पश्चिमीय देशों पर भी उसी प्रकार लागू किया जा सकता है। हम थियोसोफिस्टों के लिये यह संभव नहीं कि हम उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिये जहां मनुष्य पुनर्जन्म लेने से पहिले सैकड़ों हज़ारों वर्ष व्यतीत करता है, कठिन प्रयत्न करें। हम में से बहुत से ता इस स्वर्गसुख का संपूर्णतया त्याग करके सेवा करने के उद्देश्य से इस पृथिवी पर शीव ही पुनः जन्म लेने की इच्छा करेंगे। श्रीर जिनकी ऐसी ु इच्छा होती है उनके लिये पेसा करना सम्भव भी होता है।

तथापि इस प्रकार शीघ्र ही पुनर्जनम लेने के लिये शक्ति की ब्रावश्यकता विशेष परिमाण में रहती है, क्योंकि तव हमें अपने इसी वासनाशरीर और मनशरीर की नवीन स्थूल शरीर में ले जाना पड़ता है।

यह चात नहीं है कि मस्तिष्क (Physical Brain) की भांति हमारे मनशरोर अथवा वासना-शरीर के। भी थकान या क्लान्ति होती हो। तथापि इसका एक दूसरा विवेचन है। जो वासना-शरीर और मनशरीर हमें इस जन्म में प्राप्त हैं, वे हमारे पूर्व जन्म के अन्त में हम जैसे भी थे, उसी की अभिव्यक्ति है। जैसे-जैसे हम जीवन व्यतीत करते हैं, तैसे तैसे हम उनमें समुचित परिवर्तन करते जाते हैं ; किन्तु यह परिवर्तन एक विशेष निर्धारित सीमा से आगे नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, एक पुरानी माटर कार एक विशेष सीमा तक ही मरम्मत या सुधार के योग्य हो सकती है। और, बहुत बार ते। उसे सुधारने की चेष्टा करने की अपेक्षा नई खरीदना ही अच्छा होता है। वासनाशरीर और मनशरीर के लिये भी कुछ कुछ यही वात लागू होती है। उनमें मैलिक परिवर्तन करने में वहुत समय लगेगा और फिर भी कदाचित् कुछु श्रंशीं में हीं परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि इस जन्म में मनुष्य को सामर्थ्य में अतिशय वृद्धि हुई है, ते। उसकी उन्नति के तिये यही उत्तम हे। सकता है कि वह अपने पुराने वासना-शरीर और मनशरीर पर पैचन्द लगा कर उसका जोलींद्वार करने के स्थान पर अपनी अभिब्यक्ति के लिये नवीन शरीरों के। घारण करे। यहीं कारण है कि शीव ही पुनर्जन्म लेना सदा सम्भाव्य नहीं होता। तथापि श्री जगद्गुरू के आगमन के कारण पृथिवी पर कार्यकर्ताओं को विशेष आवश्यकता होने पर—जैसा कि इस समय है-हम ऐसा कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने इस जन्म में सेवा के श्रेष्ठ कार्य किये हैं और वैसे हा सेवाकार्यों में संलग्न रहने के उद्देश्य से शीव पुनर्जन्म लेने के लिये उत्साहपूर्वक इच्छुक है, वह अपनी इस इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ हो सकता है।

मनुष्यमात्र के लिये पारलैकिक जीवन का एक साधारण कम निश्चित है, और जो इस कम के अनुसार जाते हैं उनके लिये कोई विशेष प्रवन्ध करना आवश्यक नहीं। किन्तु यदि कोई मनुष्य उस क्रम के अतिरिक्त अन्य क्रम की प्रहण करने की इच्छा करता है, उसे इसके लिये श्रावेदन करने की आवश्यकता होती है या उसके लिये किसी के। इस परिवर्तन का प्रवन्ध करना पड़ता है। उनको यह प्रार्थना उच्च अधिकृत देव के आगे रखी जाती है, जो यदि वांछ्नीय सममें ता इसके लिये आज्ञा प्रदान कर सकते हैं। किन्तु यदि वे इसके। उस व्यक्ति के लिये उपयोगी न समर्के ते। निश्चय ही अस्तीकार कर देंगे। तथापि, जो लोग इस विषय में चिन्तित हैं वे भेरो समक्त में अपने मन की धीरज दे सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने इस जन्म में सेवा के श्रेष्ठ कार्य की भली प्रकार किया है उन्हें निश्चय ही इस कार्य की चाल रखने के लिये भविष्य में भी अवसर मिलते रहेंगे। जो मन्त्य शीप्र ही पुनर्जन्म लेना चाहता है, उसे अपने आपके। त्रानिवार्य वना लेना चाहिये, ताकि उसके वारे में यही जाना जाये कि उसका तुरन्त पृथिची पर होाट ब्राना ही उपयोगी सिद्ध होगा। प्रासंगिक रूप से, वासनाशरीर और मनशरीर केा वांछित स्थिति में लाने का यह सर्वोत्तम उपाय है।

"यदि तुम अपने आपको सर्वथा मूल जाओ तो तुम यह सोच ही
नहीं सकते कि तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कन होगी, अथवा तुम किस
प्रकार स्वर्ग को प्राप्त करोगे। यह याद रखो कि सभी स्वार्थण
इच्छाथें बन्धन में डालने वाली होती हैं, चाहें वे इच्छायें किसी उच
लक्ष्य के लिये ही क्यों न हों। और इनसे सर्वथा मुक्त हुये विना
गुरुदेव के कार्य के लिये आत्म-समर्पण करने के योग्य नई वन
सकते।"

ऐनी वेसेंट—हमें यह याद रखना चाहिये कि यदापि स्थूललोक की अपेक्षा भूवलोंक तथा मने।लोक अधिक सुक्म पदार्थों से निर्मित हैं, तथापि वे भी पदार्थ ही हैं; वे भी वस्तुतत्व (Objective) हैं एवं दिपयों से परिपूर्ण हैं। मने लोक के निस्न विभाग में स्थित स्वर्ग की जो इच्छा मनुष्य को रहती है, वह भी भौतिक विषयों की इच्छा के समान देहाभिमानी व्यक्तित्व की ही इच्छा होतो है। अन्तर इतना ही है कि यह इच्छा ऋस्पष्ट ऋषेर ऋष्रत्यक्ष खुख के लिय होती है। स्थूल जगत् के विषयों की इच्छा की अपेक्षा स्वर्ग की इच्छा का एक यह लाभ है कि इससे श्रापकी इच्छा-प्रकृति का संयम होता है, क्योंकि यह इच्छा तुरन्त ही पूर्ण नहीं की जा सकती। अतः इसके द्वारा मनुष्य की साधारण इच्छाओं से छूटने में सहायता मिलती है और इसीके कारण वह उच श्रेणी के विमल सुखों की कामना करने लगता है और अपने विचारों में निकृष्ट सुखों के स्थान पर इन्हीं का अधिक ध्यान करता है। ऐसे वहुत से मनुष्य हैं जिन्हें यह कहना कि "अपनी इच्छात्रों का हनन करे।", स्पष्टतः ही निरर्थक होगा। यदि श्राप किसी ऐसे मनुष्य की सहायता करना चाहते हैं जो खाने. पीने और स्त्री-पुरुष सभ्वन्धी सुखों में ही लिप्त हो, तो उसे इन निकृष्ट इच्छाओं की नाश करने में सहायता देने के लिये आप उसके समक्ष स्वर्ग की कामना की रख सकते हैं। इसी कारण प्रत्येक धर्म में स्वर्ग-नरक संबन्धी इतनी शिक्षायें पाई जाती हैं। भगवान बुद्ध ने भी साधारण जनता की संवोधन करते समय इनका वर्णन किया है।

जिसे इस मार्ग पर अग्रसर होने की श्रभिलाण है, उसे
मेश्व की अर्थात् आवागमन के चक्र से मुक्त होने की इच्छा
का भी परित्याग कर देना चाहिये। कारण विद्कुल
साधारण है, जिसे श्री गुरुदेव यहाँ वतलाते हैं। यदि
श्राप अपने की पूर्णतया भृल गये हैं ते। श्राप श्रपने से
सम्बन्ध रहने वाली वस्तुओं का विचार ही नहीं कर
सकते। यदि श्राप श्री गुरुदेव के कार्य के लिये श्रात्मसमर्पण करना चाहते हैं ते। श्रापको इन सव इच्छाओं से
मुक्त होना चाहिये।

ऐसे वहुत से मनुष्य हैं जो सेवा का कोई न कोई कार्य करने के इच्छुक रहते हैं। किन्तु एक शिष्य के। श्री गुरुदेव की सेवा का कार्य उन्हीं की इच्छानुसार एवं जहाँ वे आवश्यक सममते हैं। वहीं करने की इच्छा रखनी चाहिये। जब तक हद्य में किसी भी प्रकार का वंधन शेष है, तब तक इस प्रकार की निष्काम सेवा करना सम्भव नहीं; जैसा कि एक उपनिषद् में कहा गया है:—"जब तक हद्य की श्रन्थियाँ न टूट जायें तब तक मनुष्य श्रमरत्व

प्राप्त नहीं कर सकता।" यदि हम हदय के इन वन्धर्नो से प्रेम के गुणों का भी, जिन्हें हम अत्यन्त अमृल्य समभते हैं, समावेश कर लें, ता यह वात कठार प्रतीत होती है। तथापि यहाँ इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें हदयहीन हो जाना चाडिये, चरन यह है कि हद्य के बन्धन हूर जाने चाहिये ताकि हृद्य का प्रेम असीम हो सके। इस वात से यह भ्रान्त धारणा नहीं होनी चाहिये कि मैंने प्रेम करना अवांछ्नीय वताया है। प्रेम कभी वन्धन में नहीं डालता, वरन इसमें स्वार्थ का जी श्रंश वहुवा ही मिश्रित है, वही वन्धनकारी होता है। एक मनुष्य की आत्मा का दृखरे मनुष्य की आत्मा से प्रेम करना स्वभावतः ही चिरस्थायी होता है, हम यदि चाहें भी ते। इसे वदल नहीं सकते; किन्तु इस आत्मिक प्रेम में जब बाहरी रूप के भेम का मिश्रण हो जाता है, तब यह बन्धन का कारण वन जाता है, और इस प्रकार से स्ववं प्रेम भी एक वन्धन वन सकता है।

स्वतंत्र होकर श्री गुरुदेव का कार्य करने का केवल एक ही साधन है कि आप सतत प्रयत्न करके उस कार्य में वाधा डालने वाले प्रत्येक वन्धन की काट डालिये। यदि आपकी श्रपने प्रेम में कीई ऐसी वात दिखाई देती हैं जो कि आपका दुखी कर सकती है, तो समिमये कि उसमें स्वार्थ विद्यमान है, जिसे अवश्य दूर कर देना चाहिये। इस स्वार्थ से गुक्त हो जाइये, और फिर आपका प्रेम शक्तिशाली, श्रेष्ठ, और पवित्र वन जायेगा, और इस प्रकार का प्रेम श्री गुरुदेव के कार्य में वाधक नहीं हो सकता। मान लीजिये कि आप कहीं ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका संग आप चाहते हैं; ते। वहाँ जाने का विचार छोड़ दीजिये। जिन विशेष व्यक्तियों और वस्तुओं से आपका स्वार्थपूर्ण सम्वन्ध जुड़ा हुआ है, उन वन्धनों के। निश्चयपूर्वक तोड़ने के उपाय का यह एक हृष्टान्त है। ऐसे वन्धनों के। काट फेंकिये।

यह बात मैं उनके लिये नहीं कहती जो उन्नति के मार्ग पर धीरे धीरे और चुपचाप चलते जाना चाहते हैं, वरन् उनके लिये कहती हूं जिन्हें शीव उन्नति को उत्कट लगन है। परन्तु ध्यान रिखये कि धीरे धीरे उन्नति करने वाले कोई देाव के पात्र नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने पसन्द के ब्रनुसार धीरे धीरे अथवा शीव्रतापूर्वक प्रगति करने के लिये स्वतंत्र है। किंतु अभी में उन मनुष्यों के लिये कह रही हूं जो बास्तव में ही शीघ उन्नति करना चाहते हैं, श्रौर जिन्हें इसको सच्चो लगन है। इस प्रकार की लगन रखने वालों की श्री गुरुदेव सदैव खी। जते हैं. किन्तु ऐसे व्यक्ति उन्हें ऋधिक नहीं मिलते। यह बात भी में अपने अनुभव से ही कह रही हूं, क्योंकि मेरे मार्ग में यह कठिनाई आती रही है। तव मैंने आत्म-संवरण सीखना प्रारम्भ किया। जब जब मुक्षे किसी के साथ रहने की प्रवत्त इच्छा होती थी, तव तब मैं उस व्यक्ति से दूर रहने की ही चेष्टा करती थी। यदि श्रापमें काशल श्रीर शक्ति है, ता आप भीतर से-अर्थात् दूसरे की इसका आभास दिये विना ही यन्यनमुक्त हो सकते हैं। और यन्धनमुक्त होकर भी आप पूर्व की भांति ही प्रेम जील वने रहते हैं और आपके वाहरी व्यवहार में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता। किन्तु भीतर से आप अपने हृदय के बन्धनों की ढीला

करते जाते हैं। इस प्रकार से अपने कर्च व्य का स्पष्ट हान रखते हुये उसकी निश्चयपूर्वक पालन करके ही हमनें से कुछ व्यक्तियों ने दूसरों की अपेक्षा अधिक उज्ञति कर ली है। यदि इस सत्य की आप ध्यान में रखें कि आपको चंधन में डालने वालो एक भी वस्तु के रहते हुये आप श्री गुरुदेव के कार्य के लिये पूर्ण कप से आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, तो यह प्रयक्ष करना आपके लिये सुगम हो जायेगा।

लेडवीटर-इन वाक्यों से हमें प्रतीत हाता है कि स्वर्ग की कामना करने दाला भी हमारा देहाभिमानी व्यक्तित्व (personality) ही है। तथापि, शिष्य की श्रेणी तक पहुँचने से पहिले की श्रेणियों में उन्नति करने के लिये ऐसी इच्छा करना किसी भी प्रकार बुरा नहीं। विकास की योजना में इसका भी एक स्थान है। विकास की प्रारंभिक श्रेणी के मनुष्य खान-पान सदृश सुखें के विचारों से ही परिपूर्ण रहते हैं। उनके सामने वैराग्य की वात कहना सर्वथा निरर्थक होगी, क्येंकि उन्हें पहिले उच और विशुद्ध इच्छा रखने वालें। की श्रेणी में त्राना चाहिये। ऐसे लोगों का ता हम केवल यही कह सकते हैं कि 'अपनी इच्छाओं के। बिशुद्ध करने का यह करो; जिन वस्तुओं का विचार तुम कर रहे हो, उनसे भी महान् वस्तुषं विद्यमान हैं, और जब तक तुम अपनी भावनाओं के वेग पर निरोध करने के लिये उद्यत न हो जाओ, तव तक भविष्य में उन उच वस्तुओं तक नहीं पहुँच सकते।" साधारण मनुष्य एक एक सीढ़ी करके ही उन्नति कर सकता है। केवल जो अमित शक्तिशाली हैं वे ही इस दुर्गम पथपर शोद्यतापूर्वक उन्नति करके विकास की सर्वोच श्रेणी के। प्राप्त हो सकते

जहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका संग आप चाहते हैं; ते। वहाँ जाने का विचार छोड़ दीजिये। जिन विशेष व्यक्तियों और वस्तुओं से आपका स्वार्थपूर्ण सम्वन्ध जुड़ा हुआ है, उन वन्धनें के। निश्चयपूर्वक ताड़ने के उपाय का यह एक दृष्टान्त है। ऐसे वन्धनें के। काट फेंकिये।

यह बात मैं उनके लिये नहीं कहती जा उन्नति के ग्रागे पर धीरे धीरे और चुपचाप चलते जाना चाहते हैं, वरन् उनके लिये कहती हूं जिन्हें शीध उन्नति की उत्कट लगन है। परन्तु ध्यान रिखये कि धीरे धीरे उन्नति करने वाले कोई दोष के पात्र नहीं है। प्रत्येक मनुष्य ऋपने पसन्द के अनुसार घीरे घोरे अथवा शीव्रतापूर्वक प्रगति करने के लिये स्वतंत्र है। किंतु अभी मैं उन मनुष्यों के लिये कह रही हूं जे। वास्तव में ही शीघ उन्नति करना चाहते हैं, और जिन्हें इसको सच्चो लगन है। इस प्रकार की लगन रखने वालों की श्री गुरुदेव सदैव खे।जते हैं. किन्तु ऐसे व्यक्ति उन्हें अधिक नहीं मिलते। यह बात सी में अपने अनुभव से ही कह रही हूं, क्योंकि मेरे मार्ग में यह कठिनाई आती रही है। तव मैंने आत्म-संवरण सीखना प्रारम्भ किया। जब जब मुक्ते किसी के साथ रहने की प्रवल इच्छा होती थी, तब तब मैं उस व्यक्ति से दूर रहने की ही चेष्टा करती थी। यदि श्रापमें कौशल श्रीर शक्ति है. तो आप भीतर से-अर्थात् दूसरे की इसका आभास दिये विना ही वन्धनमुक्त हो सकते हैं। और वन्धनमुक्त होकर भी आप पूर्व की भांति ही प्रेम शील वने रहते हैं और आपके बाहरी व्यवहार में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता। किन्त भीतर से आप अपने हृदय के वन्धनों का ढीला

करते जाते हैं। इस प्रकार से अपने कर्त्तव्य का स्पष्ट हान रखते हुये उसकी निश्चयपूर्वक पालन करके ही हममें से कुछ व्यक्तियों ने दूसरों की अपेक्षा अधिक उज्ञति कर ली है। यदि इस सत्य की आप ध्यान में रखें कि अपकी बंधन में डालने वाली एक भी वस्तु के रहते हुये आप श्री गुरुदेव के कार्य के लिये पूर्ण कप से आत्मसमर्पण नहीं कर सकते, तो यह प्रयक्त करना आपके लिये सुगम हो जायेगा।

लेडवीटर-इन वाक्यों से हमें प्रतीत होता है कि स्वर्ग की कामना करने वाला भी हमारा देहाभिमानी व्यक्तित्व (personality) ही है। तथापि, शिष्य की धेणी तक पहुँचने से पहिले की श्रेणियों में उन्नति करने के लिये ऐसी इच्छा करना किसी भी प्रकार बुरा नहीं। विकास की योजना में इसका भी एक स्थान है। विकास की प्रारंभिक श्रेणी के मनुष्य खान-पान सदृश सुद्धां के विचारीं से ही परिपूर्ण रहते हैं। उनके सामने वैराग्य की वात कहना सर्वेथा निर्थक होगी, क्योंकि उन्हें पहिले उच और विश्वद इच्छा रखने वालें की श्रेणी में त्राना चाहिये। ऐसे लोगों का तो हम केवल यही कह सकते हैं कि "अपनी इच्छाओं के। विशुद्ध करने का यत करो; जिन वस्तुओं का विचार तुम कर रहे हो, उनसे भी महान् वस्तुएं विद्यमान हैं, और जब तक तुम अपनी भावनाओं के वेग पर निरोध करने के लिये उद्यत न हो जाओ, तव तक भविष्य में उन उच वस्तुओं तक नहीं पहुँच सकते।" साधारण मनुष्य एक एक सीढ़ी करके ही उन्नति कर सकता है। केवल जो अमित शक्तिशाली है वे ही इस दुर्गम पथपर शीव्रतापूर्वक उन्नति करके विकास की सर्वोच्च श्रेणी की प्राप्त है। संकंते

हैं। तथापि जो लोग इस पुस्तक की पढ़ते हैं, और अिल्कियोनी के समान ही उन्नित करना चाहते हैं, उन्हें अपनो स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से मुक्त होने का निश्चय तुरन्त कर लेना चाहिये, क्योंकि यह वन्धन-कारक होती हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्रेम में स्वार्थ का एक कण भी विद्यमान हो तो वह प्रेम भी हदय का एक वन्धन ही वन जाता है, किन्तु स्वार्थ के प्रत्येक विचार से रहित हो जाने पर यही प्रेम हदय की शिक्त वन जाता है। जब तक वन्धन नहीं दूरते, और स्वार्थ का नाश नहीं होता, तवतक वह प्रेम सहायक और वाधक दोनों ही वन सकता है।

भारतवर्ष तथा दूसरे अन्य देशों में भी, स्वार्थपूर्ण इच्छा में निः स्त्रार्थ घेम की भ्रांति रहने के कारण बहुत मिथ्या घारणा रही है। कुछ दार्शनिक लोग प्रत्येक घटना के प्रति उदासीन वनने के लिये एवं प्रेम का परित्याग करके कहीं से बचने के लिये अपने आप की कठार बनाने की चेष्टा करते हैं। पर यह उपाय ठोक नहीं, इससें मनुष्य अर्थ-उन्नत अर्थात् वुद्धिमान किन्तु हृद्यहीन वन उत्ते हैं। हममें अपनी भावनाओं के वड़े बड़े वेगों की भी व्यक्त कर सकने की शक्ति होनी चाहिये, किन्तु वे भाव-नायें काम-एज़ीमेन्टल (Desire elemental) की इच्छा से हमकी वहा ले जानेवाली लहरें नहीं होनी चाहिये। उन्हें हमारी त्रात्मा की उच आवनाओं का हो प्रतिविंस्य होना चाहिये, जिन पर हमें पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो। भावनाश्रों की नष्ट करके उन पर निव्रह करने का विचार कुछ उसी प्रकार का है जैसे कि अशुभ कर्मों से वचने के लिये अकर्मण्य बन जाना। श्री गुरुरेव ने हमारे लिये यही मार्ग बताया

है कि हमें अपने कर्म, विचार और भावनाओं द्वारा मनुष्य जाति के लिये उत्तरोत्तर उपयोगी वनते जाना चाहिये। हम इस प्रकार से जितना हो अधिक कार्य कर सकेंगे, उतना ही सबके लिये अच्छा होगा।

"जब अपने लिये कोई भी इच्छा शेप नहीं रहती, तब भी अपने कार्यों का परिणाम देखने की इच्छा रह सकती है। यदि तुम किसी को सहायता करते हो, तो तुम यह देखना चाहते हो कि तुमने उसकी कितनी सहायता की है; कदाचित तुम यह भी चाहते हो कि वह ज्यक्ति भी इसे देखे और तुम्हारा छत्तज्ञ बने। किन्तु यह भी एक इच्छा ही है और इससे विश्वास की कमी भी प्रकट होती है।"

एनो वेसेंट-यह वहीं वात है जिसे श्रीमद्भगवद गीता में फल के लिये काम न करना कहा गया है। परिणाम ही फल है। यदि आप वास्तव में ही कार्य कर रहे हैं तो श्रापके पास परिलाम पर ध्यान देने एवं वीच में ठहर कर कितना काम पूरा हुआ है यह देखने के लिये काई समय नहीं। एक काम के समाप्त होते ही दुसरा काम करने के। रहता है। यदि श्राप परिणाम का देखते रहते हैं तो समय के। व्यर्थ खोते हैं। समाप्त हुये काम के। ही देखते रहने से दूसरे कार्य की कैसे कर सकेंगे ? श्रीर. जब किसी की व्यक्तिगत सहायता देने की वात ब्राती है, जाे सबसे श्रधिक प्रसन्नतादायक है, क्यांकि इसके पीछे व्यक्तिगत प्रेम रहता है, तव यह मत देखिये कि त्रापसे सहायता पाने वाला व्यक्ति त्रापकी प्रशंसा करता है या नहीं। यह तो वैसे ही है जैसे कि किसी की उपहार देकर यह देखने के लिये कि वर्ं व्यक्ति हमारा कृतक है या नहीं, पवं उससे धन्यवाद की मांग करने के लिये हम उसके पीछे पीछे फिरें। जो इस प्रकार करता है उसने कुछ भी नहीं दिया है, उसने केवल विक्रय किया है— इतनी सहायता के वदले इतनी इतकता लेकर परस्पर विनिमय कर लिया है, दिया नहीं। ज्ञापको इस प्रकार से सौदा नहीं करना चाहिये। याद रिखये कि महात्मा काइस्ट ने उन लोगों को जो मन्दिर में विक्री कर रहेथे, यद्यपि वे पूजा-सामग्री ही वेच रहेथे, यह कह कर मंदिर से निकाल दिया था कि 'मेरे पिता के घर को हाट (बाज़तर) मत बनान्नो।"

लेडवीटर-- त्राध्यातम-विद्याभ्यासी (Cocultist) के समान कोई उद्यमो नहीं होता। एक कार्य के समाप्त हे।ते ही वह दूसरे कार्य के। ब्रारंभ कर देता है ब्रौर **अपने पूर्व कार्य के परिणाम की देखने के लिये खड़ा** नहीं रहता। मान लीजिये कि आप युद्धतेत्र में सहायक के रूप में या नर्स के समान धायलों की सुश्रुषा करने का कार्य करते हैं, उस समय आपको यथाशक्ति एक का सर्वोत्तम उपचार करके तुरन्त ही दुसरे की दशा पर ध्यान देना होगा। वहाँ आपके पास इतना समय कहाँ कि ज्ञाप ज्ञपनी सुश्रुपा के परिणाम के। देखने के लिये आध घंटे तक प्रतीक्षा करें। आप ते। यह भी देखने के लिये नहीं रुक सकते कि वह मनुष्य अच्छा भी होगा या नहीं। श्री गुरुदेव के कार्य के लिये भी ठीक यही बात है। प्रथम ती उसके परिशाम की साचने और उहरने के लिये हमारे पास समय ही नहीं. उसके उपरान्त यह सेविन का अवसर तो तनिक भी नहीं कि उन कार्यों के परिणाम से हमारा निज का संसर्भ

कितना रहा। अपने प्रयत्नों की सफलता की कामना करना एवं उस सफलता की प्राप्ति पर उन्नसित होना साधारण मानव-प्रकृति हैं, किंतु हमें इन मानवेथ-दुर्वल-ताओं से ऊपर उठना चाहिये, क्योंकि जिस ध्येय को हम लक्ष्य करते हैं वह मानव-श्रेणी से ऊपर अर्थात् देवी है। यदि एक कार्य भली प्रकार किया गया है तो उस विचार पर हम प्रसन्न हो सकते हैं, किंतु दूसरे की सफलता को भी अपनी ही मान कर उस पर भी उतना ही प्रसन्न होना चाहिये।

यहां पर यह कहा गया है कि यदि आप किसी व्यक्ति को सहायता करते हैं तो आप यह चाहते हैं वह व्यक्ति उसे जाने और आपका कृतज्ञ हो। परन्तु यदि देते समय किसी मनुष्य की इस प्रकार की भावना रहती हैं तो वह देता नहीं वरन विकय करता है। आध्यात्मज्ञान में ते। ईश्वर के समान देने की ही सचमुच का देना वतलाया है, जहां से कि सूर्य से प्राणों के समान स्वभावतः ही प्रेम प्रवाहित होता रहता है।

"जब तुम अपनी ज़िक को सहायता करने में लगाते हो तो उसका परिणाम भी अवश्य ही होगा, चाहें तुम देख सको या नहीं; यदि तुम ईश्वरीय नियम को जानते हो, तो इस बात की सत्यता को भी जानना चाहिये।"

पेनी वेसेंट-"क्राइस्ट अनुकरण" (Imitation of Christ) नामक पुस्तक में यह प्रश्न किया गया है कि 'ईश्वर की निष्काम सेवा कीन करेगा!" शिष्य की काम के लिये ही काम करना चाहिये, न कि उसका फल देखने के लिये। तक कि दूसरे वर्ष तक भी पड़ सकता है, क्यें कि मन की वृत्ति से विचारों को उत्पत्ति होती है, और उन विचारों की आप पर सदा प्रतिक्रिया होती रहती है। प्रत्येक विचार अपनी पुनरावृत्ति करके अपने की प्रवल बनाता रहता है। सव प्रकार से कल्याणकारी विचार हों। का निर्माण करना हमीं पर निर्भर है। क्येंकि, यद्यपि ये साधारण लोगों की दृष्टि से श्रोभल रहते हैं, किन्तु यह अपना कार्य विसा चुके करते रहते हैं।

"अत: तुम्हें ग्रुभकर्म के लिये ही ग्रुभकर्म करना चाहिये, उसकें प्रतिक्षल की आशा से नहीं; तुम्हें कार्य को कार्य के लिये ही करना चाहिये, परिणाम को देखने की आकांक्षा से नहीं; क्योंकि तुम जगत् से प्रेम करते हो और इसकी सेवा किये विना रह ही नहीं सकते, अतः केंबल इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ही तुम्हें जगत् की सेवा में अपने को अर्पण करना चाहिये।"

लेडवीटर—सारे उद्देश्यों से महान उद्देश्य प्रेम हैं। इस पुस्तक की सारी शिक्षाओं में, और इसके अलावे लिखी गई अन्य पुस्तकों में भी जो एक वड़ी सीमा तक इसी के आधार पर लिखी गई हैं, यही दृष्टिगोचर होगा कि जीवन के लच्य के लिये, प्रत्येक वात के स्पष्टीकरण के लिये, एवं प्रत्येक वुराई की चिकित्सा के लिये भी, किस प्रकार प्रेम की प्रवल आवश्यकता वारंवार प्रदर्शित किया गया है। यह इसलिये; कि श्री जगदुगुरु के आगमन पर उनकी शिक्षा का म्लतत्व यही होगा; अतः जो व्यक्तिगण अपनी तुच्छ शक्ति हारा उनके लिये तैयारी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके कायों में भी उसी का पूर्वामास मिलता है।

दूसरी वात जो साधक के ध्यान में आयेगी वह यह

है कि श्री गुरुदेव ने यह सारी शिक्षा इस वात की निश्चय मान कर ही दी है कि हम पूर्णतया तच्यार हैं. श्रीर उनका कार्य ही हमारे जीवन का एक मात्र लह्य है। यदि अन्य किसी विचार का लेशमात्र श्रंश भी हममें शेप हैं; तो हमें उपरोक्त मनःस्थिति में लाने का निश्चय ही एक सर्वोत्तम उपाय है। श्री गुरुदेव संवन्धी यह सत्य कि उनके मन में सेवाकार्य के श्रतिरिक्त स्पष्टतः श्रीर कोई विचार नहीं, हमें अपने की वैसा ही वनाने के लिये जैसा वे चाहते हैं एक सबसे वड़ा प्रोत्साहन है।

हम अपने मार्ग में स्वयं ही वाधक होते हैं। हमें आत्मा के मार्ग में वाधक न होकर उसे अपना कार्य करने का अवसर देना चाहिये। क्योंकि जब तक श्री गुरुदेव को सेवा के लिये हम सर्वस्व-त्याग करने में तनिक भी संकोच करते हैं, तब तक हम हमारे मार्ग में स्वयं ही वाधक बनते हैं। ऐसा निःसंकोच त्यागी मनुष्य विरला ही मिलता है जो श्री गुरुदेव की सेवा के लिये आत्म-समर्पण कर दे और किसी वस्तु की अपने लिये न रख छोड़कर सर्वस्व त्याग दे, तथा जिसके सर्वस्व-त्याग करने में कोई भी वस्तु वाधक न हो। ऐसा मनुष्य दुर्लभ है, किंतु इस गुण से सम्पन्न मनुष्य दुत्वग्ति से उन्नति के शिखर पर बहुत दूर तक पहुँच जाता है।

## पंद्रहवाँ परिच्छेद

#### त्राध्यात्मिक शक्तियाँ (सिद्धियाँ)

तुम सिद्धियों की इच्छा मत करो ; जब श्री गुरूदेव उन्हें तुम्हां त्रिये उपयोगी समझेंगे, तब वे तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जायेंगी ।"

ऐनी बेसेंट—' सिद्धियाँ" (त्राध्यात्मिक शक्ति) शब्द वे श्रर्थं में वस्तुतः चेतनता (consciousness) की उन सद शक्तियों का समावेश है, जो स्थूल शरीर, वासना शरीर अथवा मनरारीर के संगठित पदार्थों द्वारा प्राप्त होती हैं श्रतः बुद्धि की सभस्त शांक्तयाँ आध्यात्मिक शक्तियाँ कर्ह**ं** जाती हैं। मस्तिष्क द्वारा प्रदर्शित होने वाले मनस्क साधारण शक्तियों में, नाना प्रकार की दिव्य दृष्टियों में श्रौर इसी प्रकार की श्रन्य शक्तियों में जो इतना भेद वढ़ गया है, यह एक दुर्भाग्य की वात है। यहुत से लाग इन आध्यात्मिक शक्तियों ( सिद्धियों ) की प्राप्ति का विरोध करते हैं जब कि वे स्वयं स्थूल शरीर के द्वारा उन शक्तियों का उपयोग प्रति क्षण करते रहते हैं। वे लोग अपने इन स्थूल नेत्रों से ते। काम लेते हैं, किन्तु सूच्म लोकों की दृष्टि की जायति की निंदा करते हैं। जब तक ब्राप उन भारतीय यागियां की तर्क संगत युक्ति की ब्रहण करने के लिये उद्यत न हों, जी स्थूल-लेकि और स्क्ष्मलोक दोनों में ही इंद्रियों की बाधा रूप मानते हैं, तय तक केवल सूदमलोकों की दृष्टि की निंदा करना तर्कविहीन बात है। उपराक्त योगियों का तर्फ करना ठीक है क्योंकि वे किसी भी प्रकार की इंद्रियों के। सारयुक्त नहीं समभते और सोचते हैं कि ये इंद्रियां ही उनका, संसार के उस मायाजाल में, जिससे कि वे वचना चाहते हैं, फंसाने का कारण वनती हैं। किन्तु में इन व्यक्तियों से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार में तो स्वस्थ रहते हुये सब लोकों में अपनी शक्तियों का उपयोग करना ही उत्तम है; किन्तु जब तक आप उनका पूर्णतया सदुपयोग करने में समथ न हों, तब तक सिद्धियों ( आध्यात्मिक शक्तियों) की प्राप्ति की बात करना मूर्खता है।

सत्य तो यह है कि काम लोक की चेतनता समय से
पूर्व प्राप्त करने से मनुष्य की घोखा खाने की संभावना
रहती है। किन्तु मनुष्य की स्थूल इन्द्रियाँ भी तो
उसे घोखा दे सकती हैं। उदाहरणार्थ, पाचन शक्ति की
खरावी या यक्तत के अव्यवस्थित होने से कुछु हृष्टि-भ्रम
उत्पन्न हो जाते हैं। तथापि, साधारण डाक्टरों की भाँति
उन सभी घटनाओं, की जो वास्तव में इथरिक या काम
लोक की स्थम दृष्टि की घटनायें हैं, दृष्टिभ्रम की श्रेणी
में मैं न रखुंगी। हमारी स्थूल दृष्टि भी हमें किस
प्रकार भ्रम में डालती है इसका श्रितसामान्य दृष्टांत स्थेंद्य
है; श्राप जानते हैं कि सूर्य उदय नहीं होता, किनु श्राप
नित्य उसे उदय होता हुआ हो देखते हैं।

अतः, सव ज्ञानेन्द्रियां से उच होने के कारण इनकी यथार्थता का निर्णय बुद्धि द्वारा ही करना चाहिये। जव आप स्ट्रम लेक्षिं की दृष्टिका अभ्यास करते हैं, तो वह दृष्टि पहिले आपका लगातार धाखा देती है। इसी

## पंद्रहवाँ परिच्छेद

#### त्राध्यात्मिक शक्तियाँ ( सिद्धियाँ )

तुम सिद्धियों की इच्छा मत करो ; जब श्री गुरुदेव उन्हें तुम्हारे तिये उपयोगी समझेंगे, तब वे तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जायेंगी ।"

ऐनी वेसेंट-' सिद्धियाँ" (त्राध्यात्मिक शक्ति) शब्द के श्रर्थ में वस्तुतः चेतनता (consciousness) की उन सव शक्तियों का समावेश है, जो स्थूल शरीर, वासना शरीर, अथवा मनशरीर के संगठित पदार्थों द्वारा प्राप्त होती हैं। त्रतः वुद्धि की सभस्त शांक्तयाँ आध्यात्मिक शक्तियाँ कही जाती हैं। मस्तिष्क द्वारा प्रदर्शित होने वाले मनस्की साधारण शक्तियों में, नाना प्रकार की दिव्य द्रष्टियों में. श्रीर इसी प्रकार की श्रन्य शक्तियों में जो इतना भेद बढ़ गया है, यह एक दुर्भाग्य की बात है। बहुत से लाग इन आध्यात्मिक शक्तियां ( सिद्धियां ) की प्राप्ति का विरोध करते हैं जब कि वे स्वयं स्थूल शरीर के द्वारा उन शक्तियों का उपयोग प्रति क्षण करते रहते हैं। वे लेगि श्रपने इन स्थूल नेत्रों से ते। काम लेते हैं, किन्तु सूचम लोकों की दृष्टि की जायति की निंदा करते हैं। जु जुब तक श्राप उन भारतीय यागियां की तर्क संगत युक्ति की ग्रहण करने के लिये उद्यत न हों, जी स्थूल-लाक श्रीर सूक्ष्मलोक दोनों में ही इंद्रियों के। बाधा रूप मानते हैं, तब तक केवल सूच्मलोकों की दृष्टि की निंदा करना तर्कविद्यान बात है। उपराक्त यागियां का तर्क से पृथक एवं ईश्वरप्रदत्त दिव्य शक्तियों से सम्पन्न कोई विशेष पात्र सममने लगता है। जिस प्रकार वालक गुरु- जने। द्वारा शिक्षा प्रहण करने के। प्रतृत रहते हैं, उस प्रकार इन व्यक्तियों की अपने वड़ों द्वारा उस ज्ञान के। सीखने की मनोवृत्ति नहीं होती और इसीलिये वहुत सी कठिकाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

लेडवीटर-जो व्यक्ति श्री गुरुदेव के शिष्य वनते हैं उन्हें उच लोकों की दृष्टि और उनके अनुभव के विषय की शिक्षा प्रायः कमानुसार हो दी जाती है। मैं से चिता है कि यह शिक्षा बहुतों के लिये बहुत श्रमसाध्य होगा। कोई उन्नत शिष्य एक नये शिष्य की भिन्न-भिन्न प्रकार के वहुत से हुप्यों के। दिखलाकर पूछता है कि उसने क्या देखा ? नया शिष्य पहिले पहल प्रायः गलत ही उत्तर देता है, क्योंकि वे वस्तुयें उसके दृष्टिकेंन्द्र में यथोचित रूप से नहीं आ पार्ती। वह सृतक मनुष्य तथा जीवित मनुष्य के वासना शरीर में भी भेद पहचानना नहीं जानता और स्वयं मनुष्य में तथा उसके किसी मित्र द्वारा वनाये गये उसके विचार रूप में भी भेद नहीं पहचान सकता। इस प्रकार बहुत तरह से एक विना सीखे हुये ाष्य के धोखा खाने की संभावना रहती है। एक शिक्षक र्घपूर्वक वारम्बार इन वस्तुओं के। उसे दिखलायेगा ौर उनके छोटे से छोटे भेद की समकाते हुये उन्हें हचानना सिखलायेगा।

किसी के। ऐसा नहीं से।चना चाहिये कि इस शिक्षा के त्रावश्यक होने के कारण भुवलोंक की चेतना विशेष रूप से त्रविश्वस्थनीय होती हैं। विना शिक्षा प्राप्त किये लिये जिस व्यक्ति की शिक्षा श्री गुक्तदेव द्वारा होती हैं, वे उसे इसका कमानुसार निश्चित अभ्यास करवाते हैं। उससे पूछा जाता है कि उसे क्या दिखाई देता है और आरंभ में उसका उत्तर प्रायः ही गलत होता है। तब उसकी भूळें उसे बताई जाती हैं और उनका स्पष्टीकरण किया जाता है।

मान लीजिये कि किसी मनुष्य की शिक्षा श्री गुरुदेव द्वारा ता नहीं हुआ है, कितु उसे यह दृष्टि प्राप्त हे। गई है; वहुधा ऐसा होता भी है, क्योंकि विकास के क्रमानुसार सुदम लोकों को चेतना प्राकृतिक रूप से ही प्रकट हो रही हैं, जिससे बहुत से मनुष्य इसे प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति की स्थिति भुवलोंक पर वही होती है जो यहाँ एक वालक की है। श्राप जानते हैं कि कैसे एक वालक कमरे के दूसरे कोने में रखी हुई वन्ती की उठाने के लिये वहीं से हाथ वढ़ा देगा। बालक की भूल का सुधार स्वाभावतः ही उसके वड़ों द्वारा किया जाता है; ऐसी जा भी वस्तुयें वालक की आकृष्ट करती हैं, उनके पास उसे ले जाये जाने पर वह जान जायेगा कि ये वस्तुयें उससे कुछ दूरी पर हैं। त्रतः भुवलोंक का यह तथा-कथित वालक भी-जिस व्यक्ति ने सुवलोंक पर चैतन्य होना स्रभी आरम्भ किया है, बहुत सी भूलें करता है, किंतु यदि वह अपने से बड़ों के मध्य में हो, तो इससे कुछ भी हरज़ न होगा। यदि लोगों की साधारण बुद्धि ही हो, तव भी इसमें विशेष कष्ट की वात नहीं। किन्तु दुर्भाग्य से जो व्यक्ति भुवलोंक का कुछ अनुभव प्राप्त करने लगता है त्रथवा वहाँ की दृश्य देखने लगता है, वह त्रपने की संसार

से पृथक एवं ईश्वरपदत्त दिन्य शक्तियों से सम्पन्न कोई विशेष पात्र समभने लगता है। जिस प्रकार पालक गुरु- जने। द्वारा शिक्षा प्रहण करने की प्रत्तुत रहते हैं, उस प्रकार इन न्यक्तियों की अपने वड़ों द्वारा उस ज्ञान की सीखने की मनोवृत्ति नहीं होती और इसीलिये वहुत सी कठिकाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

लेडवीटर-जे। ब्यक्ति श्री गुरुदेव के शिष्य वनते हैं उन्हें उच लोकों की दृष्टि और उनके अनुभव के विषय की शिक्षा प्रायः क्रमानुसार ही दी जाती है। मैं से।चता हं कि यह शिक्षा बहुतों के लिये बहुत श्रमसाध्य होगा। कोई उन्नत शिष्य एक नये शिष्य की मिन्न-भिन्न प्रकार के बहुत से दृष्यों की दिखलाकर पूछता है कि उसने क्या देखा ? नया शिष्य पहिले पहल प्रायः गलत ही उत्तर देता है, क्योंकि वे वस्तुयें उसके द्रिधकेंन्द्र में यथोचित रूप से नहीं त्रा पातीं। वह सृतक मनुष्य तथा जीवित मनुष्य के वासना शरीर में भी भेद पहचानना नहीं जानता और स्वयं मनुष्य में तथा उसके किसी मित्र द्वारा वनाये गये उसके विचार रूप में भी भेद नहीं पहचान सकता। इस प्रकार बहुत तरह से एक विना सीखे हुये शिष्य के धोखा खाने की संभावना रहती है। एक शिक्षक श्चेर्यपूर्वक बारम्बार इन बस्तुत्रों के। उसे दिखलायेगा अपर उनके छोटे से छोटे भेद की समसाते हुये उन्हें पहचानना सिखलायेगा।

किसी के। ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि इस शिक्षा के आवश्यक होने के कारण भुवलोंक की चेतना विशेष रूप से अविश्वस्थनीय होती हैं। विना शिक्षा प्राप्त किये

श्रीर शिक्षा प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी यदि उसका उपयोग विचारयुक्त वुद्धि द्वारा न किया जाये, तो प्रत्येक इन्द्रिय का अनुभव श्रविश्वस्त है। प्रातःकाल यदि हम सूर्योदय से पहिले जागें और ब्राकाश साफ हा ता सूर्य को उदय हे।ते हुये देख सकते हैं ; यद्यपि हम जानते हैं कि सूर्य उदय नहीं हाता, तौ भी हम इसे उदय हाता देखते हैं। जो वात अधिकांश मनुष्यों के अनुभा से कुछ भिन्न होती है, उसके लिये तर्क धिहीन मनुष्य यह कहते हैं कि जिस वन्तु के। वे देख नहीं सकते उस पर वे विश्वास नहीं करेंगे। किन्तु यदि वे उसे देख सकें ते। विश्वास कर लेंगे। कुछ लोग थोड़ा श्रीर श्रागे जाते हैं श्रोर कहते हैं कि उन्हें यदि इसका स्पर्श भी है। जाये तव भो वे उसपर प्रतीति कर लेंगे। एक साधारण परीक्षा से ही इस वात की भूल वकट है। जायेगी। तीन प्याले लीजिये और उनमें भिन्न-भिन्न तापमान का पानी डालिये, त्रति उण्णा. त्रति शीत श्रौर सम-शीते ज्या। श्रव एक हाथ उंडे पानी में डालिये और एक गर्म में इक्कु मिनटें। तक हाथों की उसमें ड़वा रहने दींजिये और तब दोनों हाथों की सम-शीते एण पानी में डालिये; जो हाथ गर्म पानी में था उससे आपके। प्रतीत होगा कि इस प्याले का पानी वहत ठंडा है, त्रीर दूसरे हाथ से यह प्रतीत होगा कि यह पानी बहुत गर्म है। इससे यह प्रमाणित होता है कि इन्द्रियां सदा निःशंक होकर विश्वास करने योग्य नहीं होती। उनके यथार्थ होने का निर्णय बुद्धि द्वारा करना चाहिये। श्रीर यह बात जैसे स्थूल इन्द्रियों के विधय में होनी चाहिये वैसे ही सुवलोंक श्रीर मने लोक की इन्द्रियों के विषय में भी हे।नी चाहिये।

यदि किसी मनुष्य के। त्राध्यात्मिक शक्तियों की इच्छा है ता उसे इनके विकास का प्रयक्त करना चा(हये; 'सभी वातों में वास्तविकता की पूर्ण रूप से ठीक ठीक जान लिया हैं इसका विश्वास होने की श्रेणी तक पहुंचने में वर्षी ही लग जाते हैं। यह जानना कठिन है कि उसकी दिव्य दृष्टि का तेत्र कितना बड़ा है। केवल एक उदाहरण लीजिये-मुवलेकि में दो हज़ार चार से एक प्रकार के भिन्न भिन्न भै।तिक तत्व (Elemental essence) है; यदि मनुष्य त्रपनी उस दृष्टि के संवध में विश्वस्त होना और अपने कार्य के। सुचारू रूप से एवं शीव्र करना चाहता है ते। उसे इन सवका त्रलग त्रलग भेद पहचानना और उनका उपयाग कब करना चाहिये, यह सीखना चाहिये। कार्य ता इन सव वातों की सीखे विना भी किया जा सकता है। किंत वह व्यर्थ ही जायेगा, जैसा कि किसी मनुष्य की उंगली को धोन के लिये पूरे वाल्टो का पानी उस पर उंडेल दिया जावे।

तै। भी, हमें यह वताया गया है कि शक्ति के अपव्यय से हमें वचना चाहिये। शक्ति हमारा मूलधन है, ब्रौर इसका हम अधिक से ब्रिधिक उपयोग कर सकते हैं। इसके अपव्यय के लिये भी हम उतने ही उत्तरदायीं हैं, जितने इसे काम में न लेके व्यर्थ खोने के लिये।

श्री गुरुदेव के शिष्य के लिये यह कहना निरर्थक है कि "इस वात को तो मैं पहिले से ही जानता हूं," ऐसी मने वृत्ति से इन वस्तुओं की प्राप्ति नहीं होती। श्रपने ज्ञानवृद्धि के लिये हम सदा उत्सुक व उत्कंठित रहते हैं। किंतु यह उत्कंठा इसी लिये रहती है कि हम लेकसेवा के लिये श्रिक

उपयोगी सिद्ध हैं।। यही महत्त्व की वात है, और जो काम हम करते हैं उसमें हमारा प्राप्त किया हुआ किसी भी विषय का ज्ञान वास्तव में कभो कभी निरर्थक नहीं होता ! योग-विद्या के साधक की प्राप्त की हुई सब प्रकार की विद्यायें उसे उन सव वातें। की देखने त्रोर समभने में सहायक होती हैं जो अन्यथा उस के लिये स्पष्ट नहीं हो सकती थीं। ऐसा कहा जाता है कि इस विकासकम के पूरा होने पर हम समस्त ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ओर अज्ञान से मुक्त हो जायेंगे। हमारे सब कार्या का लब्य उस स्रोर ही है । समय आने पर, उच के।टि के कामें। के। करने के लिये, हमें अ।श्वर्यजनक रूपसे सुशिक्षित होने की निश्चय ही आवश्यकता होगी। इस वीच में बुद्धिमत्ता यही है कि जो शक्ति हमें प्राप्त है उसका पूर्ण उपयोग करें, और जब तक श्री गुरुदेव हमें इस ये।ग्य न समभें तव तक आध्यात्मिक शक्तियों के विकास की इच्छा ही न करें।

"यल करके बहुत शीव्र ही उन्हें प्राप्त करने से उनके साथ बहुत सी विपत्तियाँ भी आती हैं। इनको प्राप्त करने वाला मनुष्य बहुधा भुवर्लोक के छली काम रूप देवों (Nature spirits) द्वारा पथन्नष्ट कर दिया जाता है, अथवा मिथ्यागर्व में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि उससे कोई भूल नहीं हो सकती। साथ ही जो समय और शक्ति इनके प्राप्त करने में ज्यय होती है, वह तो निश्चय ही परोपकार के कार्यों में लगायी जा सकती है।"

लेडवीटर—ये छली कामरूप देवगण (deceitful Nature Spirits) जो कि नाना प्रकार के होते हैं, इस विषय में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। उनमें से अधिकांश वहुत ही छोटे-छोटे जीव हैं, और वे इतने वड़े-वड़े आदिमियें।

से श्रपनी श्राह्मापालन करवाना एक वड़े मनोरंजन का विषय समभते हैं। वहुधा वे श्रपने की, भूठ-मूठ ही ज़्लियस सीज़र, नेपोलियन बोनापार, (भारतवर्ष में श्रप्पि, मुनि, भिन्न २ देवी, देवता कोई महान आत्मा वनकर) श्रथवा ऐसा ही कोई श्रीर महान व्यक्ति जिसका नाम संयोग से वे सुन चुके हों, वता कर ऐसा करते हैं और यह उनके लिये एक वड़े मनोरंजन का विषय हो जाता है कि इतने वड़े-वड़े मनुष्य जो उनकी श्रपेक्षा विकास की श्रिधक उच्च श्रेणी पर हैं, उनके श्रादेश के श्रनुसार काय कर रहे हैं। इन वातों का समभना लोगों के लिये कठिन तो है, किन्तु इन सूदम हश्यों की समभने के लिये तर्क श्रीर सामान्य वुद्धि से काम लेना चाहिये।

यि श्रापको भुवलोंक की कोई ध्विन सुनाई पड़े, तो तुरन्त ही यह निर्णय मत कर लीजिये कि यह श्री गुरुद्व की वाणी अथवा किसी महान देवता की वाणी है। सृतातमाय वहुधा अपना संदेशा भेजने और परामर्श देने की केशिश करती हैं ? और कामकपदेव भी लगातार अपनी छोटी छोटी चालाकियां करते रहते हैं, अतः अधिकतर ध्विनयाँ इन्हीं देानों में से किसी एक की होती हैं। अस्तु, ऐसी ध्विन की शांतिपूर्वक सुन लीजिये। यह एकमनेरिजक घटनाहै, इसलिय नहीं कि आप इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, विक्त इसलिय कि किसी वात में साधारणता से तिनक भी विशेषता का होना मनेरिजक होता ही है, और इसके विषय में भी प्रायः कुछ न कुछ सीखने की तो रहता ही है। किन्तु इस प्रकार के सम्वाद की पहिले से ही अस्वीकार मत कीजिये, क्योंकि ऐसा करना भी वुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य किसी वात

को असम्भाव्य तो सेाच सकता है, पर उसे असम्भव कहना उचित नहीं। उस दैवीवाणी के। ज्यानपूर्वक सुनिये, किंतु यथेष्ट प्रमाण के विना उसका प्रभाव अपने व्यवहार पर मत पड़ने दीजिये। मनुष्य की अपना कार्य अपने युक्ति-युक्त विचारों के परिणामस्वरूप हो करना चाहिये, न कि किसी सर्वथा अपरिचित प्राणी के कथन से।

वहुत से व्यक्तियों ने ऐसी दैवीवाणियाँ सुनी हैं जो उनके विचार के अनुसार संसार का काया पलट कर देंगी। यद्यपि वे बातें वहुत वार ठींक भी होती हैं, तेा भी उनमें कोई विशेषता नहीं रहती थ्रौर उस शिक्षा का रूप मी कुछु उद्देश्यहीन और अनिश्चित साही होता है। जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, वहाँ तक ते। वह शिक्षा प्रायः सीमित और संकुचित सिङांतों की अपेक्षा उन्नत ही होती है। से वातें यद्यपि ब्रह्मविद्या एवं नवीन विचारधारा की -प्रणाली पर ही कहीं गई होती हैं, तथापि उनमें सार वातें की जगह असार बातें की ही प्रधानता होती है। जिन सत द्यक्तियों ने 'मृत्यु के पश्चात् जीवन' के कुछ विस्तृत सत्यों का अनुभव कर पाया है, वे उन सत्यों का प्रभाव उन पर भी डालना चाहते हैं जिन्हें वे पीछे स्थूललाक में छीड त्राचे हैं। इसी सद्भावना से प्रेरित हो कर बहुधा वे इन ब्रावेशों के दिया करते हैं। वे सेाचते हैं कि यदि लेाग इत उच्च अद्शों की स्वीकार कर लें, तो संसार एक अधिक उन्नत स्थान हो जाये। ईसाइयों की 'दूष्टांत कथायें (Parable)' नामक पुस्तक में वर्शित डाइब्स नामक मृत व्यक्ति के उस सिद्धांत के अनुसार ही वे भी मनुष्यों के मन की प्रभावित करना चाहते हैं, कि यदि कोई मृत व्यक्ति आकर

लोगों को दुष्कमों के अनिवार्य फल के विषय में बता दे, ते। लोग अवश्य पश्चात्ताप करेंगे। किन्तु ये मृतात्मायें डाइब्स को दिये गये अत्राहम के उस पांडित्यपूर्ण उत्तर की सचसुच ही भूल जाती हैं कि "यदि लोग हज़रत मूसा (यूहृदियों के पैगम्बर) एवं दूसरे पैगम्बरों के ही उपदेश के। नहीं सुनते, ते। फिर चाहे के।ई भी स्तात्मा उठ कर क्यों न आ जाये, ने उसकी भी न सुनेंगे।"

पेसा व्यक्ति मरने के पश्चात् यह भूल जाता है कि जब वह स्वयं जीवित था तव उसने भी प्रेतात्माओं के संदेश पर कौई ध्यान नहीं दिया था । ऋस्तु, यदि संयोग से कभी हमारे सामने ऐसा अवसर आये-और जिसका आना निश्चित है अगर हमारे में थोड़ी बहुत भी सूक्ष्म दृष्टि जाग्रत हो जाये —तो हमें अनावश्यक उचेजना दिखाये विना ही आदर पूर्वक उनका स्वागत करना चाहिये। जिन्हें ऐसे संदेश प्राप्त होते हैं वे सोचने लगते हैं कि वे पृथिवी पर क्रांति ला रहे हैं। किन्तु ऐसा करना सुगम नहीं। ऐसे संदेशों को सुनने पर यदि आवश्यक हो तो हम उनकी सत्यता और प्रामाणिकता की जांच करने का उपाय करते हैं। बहुत से लोगों की तुरन्त ही ऐसा कोई साधन नहीं मिलता, किन्तु, यदि सूचमलोकों के अपने इन अनुभवों को वे स्पष्ट सामान्य-वृद्धि द्वारा जाचे तो अधिकांश वातें सरल हो जायेंगी। ऐसे अवसरों पर मनुष्य दो प्रकार की मने।वृत्तियों से काम लेते हैं, या तो वे इन वातों की आँख मूंद कर मान लेते हैं अथवा इनका तिरस्कार करके, इन्हें हँस के उड़ा देते हैं। ये दोना ही सीमायें मूर्खतापूर्ण हैं। जिसने इन वार्तों का अध्ययन किया है वह जानता है कि ऐसे संदेश ऐसे ही लोगों द्वारा प्राप्त होते हैं जो हमें कोई भी नवीन या यथार्थ वार्ते नहीं वतला सकते। एक मृतात्मा, यदि उसमें पर्याप्त बुद्धि हो तो, कुछ ऐसी वार्ते सीख सकता है जिन्हें वह अपने जीवन-काल में नहीं सीख सका था। किन्तु लम-भग सभी मृत व्यक्ति इस अवसर की उपेत्ता ही करते हैं और स्थूल लोक के अपने जीवन के समान ही यहाँ भी अपनी संकीर्णता और पक्षपात पूर्ण मनोवृत्ति (Prejudices) से संतुष्ट रहते हैं।

सुदमलोकों के अनुभव इस समय वृद्धि पर हैं, क्योंकि श्री जगदगुरु के आगमन का समय निकट आ रहा है और यह सत्य सभी लोकों में विस्तृत रूप से ज्ञात है। थिऑसोफि-कल ज्ञेत्र के वाहर संसार के अन्य स्थानों पर भी श्री जगद्गुरु के आगमन की एक प्रवल प्रतीक्षा है। अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो उनके आगमन की निकटता का अनुभव करते हैं। फलतः इस प्रकार के संदेशों के प्राप्त करने की संभावना पहिले से अधिक हो गई है। लोग अपनी प्रतीक्षा की मनोवृतिद्वारा मानों उन सन्देशों की आमंत्रित करते है। इसलिये यह सम्भव है कि श्री जगदुगुरु के आगमन-संबधी अनेक भूठे-सच्चे समाचार फैल जायें। बहुत समय पहिले उन्होंने स्वयं भी एक वार कहा था कि आगे चल कर संसार में बहुत से भूठे क्राइस्ट (अवतार) प्रकट होंगे। साधारण ईसाई संभवतः भूठे काईस्ट (अवतार) का अर्थ काइस्ट के विपक्षी लोगों (शैताना) से लेते हैं, जो जानवूम कर दुनिया को घोखा दिया करते हैं। अपने की अवतार कह कर प्रकट होने

वाले व्यक्तियों में अधिकांश भले उद्देश्य वाले ही होंगे, जिन्होंने यह विश्वास मन में जमा लिया होगा कि उनमें देवी प्रादुर्भाव हुआ है। उनकी यह नेकनीयती ही उन्हें खतरनाक बना देने वाली होगी, क्योंकि लोग उनके निष्कपट उत्साह को देखकर उनके प्रभाव में शीव आ जायेंगे।

काइए के इन भूठे अवतारों के प्रांत एक थित्राँसोफिए की मनेवित्त का वर्णन कुछ इस प्रकार किया जा सकता है। "यह एक शोचनीय वात है कि लोग किसी के कहने से किसी अत्यन्त साधारण मनुष्य को जगदुगुरु मानने के भ्रम में पड़ जाते हैं।" तथापि, यदि उसके उपदेश उसम हैं। और लोग उनका अनुसरण भली प्रकार सच्चे हदय से करें तो उनका जीवन सुधर जायगा। कुछ विशेष विषयों पर उनके विचार मिथ्या होने के कारण उनको अपने उत्तम जीवन के कमों की प्राप्ति में कोई वाधा नहीं आयेगी। यदि वे सत्य को स्पष्ट जान लें तो अधिक उत्तम होगा, किन्तु हमें यह भी भूल नहीं करनी चाहिये कि जो लोग किसी एक महत्वपूर्ण सत्य के संवन्ध में भूल करते हैं, उनकी सभी वातें भूल की हैं—क्योंकि वात ऐसी नहीं होती।

तै। मों भाशा करता हूं कि हम सब जो ब्रह्मविद्या के विद्यार्थी हैं इस विशेष भूल से मुक्त रहेंगे, क्योंकि हम श्री जगद्गुरु के आगमन की आशा जिस स्पष्टता एवं निश्चय के साथ कर रहे हैं, वैसी अधिकांश संस्थायें नहीं करती। जैसे जैसे समय निकट आता है, वैसे वैसे हमें चाहिये कि हम किसी भी वात की संभावना की अस्वीकार न करें और

वातों का अध्ययन किया है वह जानता है कि ऐसे संदेश ऐसे ही लोगों द्वारा प्राप्त होते हैं जो हमें कोई भी नवीन या यथार्थ वातें नहीं वतला सकते। एक मृतात्मा, यदि उसमें पर्याप्त बुद्धि हो तो, कुछ ऐसी वातें सीख सकता है जिन्हें वह अपने जीवन-काल में नहीं सीख सका था। किन्तु लग-भग सभी मृत व्यक्ति इस अवसर की उपेन्ना ही करते हैं और स्थूल लोक के अपने जीवन के समान ही यहाँ भी अपनी संकीर्णता और प्रक्षपात पूर्ण मनोवृति (Prejudices) से संतुष्ट रहते हैं।

सूच्मलोकों के अनुभव इस समय वृद्धि पर हैं, क्योंकि श्री जगद्गुरु के आगमन का समय निकट ब्रा रहा है ब्रीर यह सत्य सभी लोकों में विस्तृत रूप से ज्ञात है। थिऑसोफि-कल क्षेत्र के वाहर संसार के अन्य स्थानों पर भी श्री जगदगुरु के आगमन की एक प्रवल प्रतोक्षा है। अनेक मनुष्य ऐसे हैं जो उनके आगमन की निकटता का अनुभव करते हैं। फलतः इस प्रकार के संदेशों के प्राप्त करने की संभावना पहिले से अधिक हो गई है। लोग अपनी प्रतीक्षा की मनावृतिद्वारा मानों उन सन्देशों की आमंत्रित करते हैं। इसलिये यह सम्भव हैं कि श्री जगद्गुर के आगमन-संवधी अनेक भूठे-सचे समाचार फैल जायें। वहुत समय पहिले उन्होंने स्वयं भी एक बार कहा था कि आगे चल कर संसार में बहुत से भूठे काइस्ट (अवतार) प्रकट होंगे। साधारण ईसाई संभवतः भूठे काईस्ट (अवतार) का अर्थ काइस्ट के विपक्षी लोगों (शैताना) से लेते हैं, जो जानव्भ कर दुनिया को धोखा दिया करते हैं। अपने की अवतार कह कर प्रकट होने

वाले व्यक्तियों में अधिकांश भले उद्देश्य वाले ही होंगे, जिन्होंने यह विश्वास मन में जमा लिया होगा कि उनमें दैवी प्रादुर्भाव हुआ है। उनकी यह नेकनीयती ही उन्हें ख़तरनाक बना देने वाली होगी, क्योंकि लोग उनके निष्कण्ट उत्साह को देखकर उनके प्रभाव में शीघ आ जायेंगे।

काइए के इन सूठे अवतारों के प्रांत एक थिश्रांसोफिए की मनेगृति का वर्णन कुछ इस प्रकार किया जा सकता है: "यह एक प्रोचनीय वात है कि लोग किसी के कहने से किसी अत्यन्त साधारण मनुष्य को जगरुगृह मानने के भ्रम में पड़ जाते हैं।" तथापि, यदि उसके उपदेश उसम हैं। और लोग उनका अनुसरण मली प्रकार सच्चे हृद्य से करें तो उनका जीवन सुधर जायगा। कुछ विशेष विषयों पर उनके विचार मिथ्या होने के कारण उनको अपने उत्तम जीवन के कमीं की प्राप्ति में कोई वाधा नहीं आयेगी। यदि वे सत्य को स्पष्ट जान लें तो अधिक उत्तम होगा, किन्तु हमें यह भी भूल नहीं करनी चाहिये कि जो लोग किसी एक महत्वपूर्ण सत्य के संवन्ध में भूल करते हैं, उनकी सभी वार्ते भूल की हैं—क्योंकि वात ऐसीं नहीं होती।

तैभी मैं आशा करता हूं कि हम सब जो ब्रह्मविद्या के विद्यार्थी हैं इस विशेष भूल से मुक्त रहेंगे, क्योंकि हम श्री जगद्गुरु के आगमन की ब्राशा जिस स्पष्टता एवं निश्चय के साथ कर रहे हैं, वैसी अधिकांश संस्थाय नहीं करती। जैसे-जैसे समय निकट ब्राता है, वैसे-वैसे हमें चाहिये कि हम किसी भी बात की संभावना की अस्वीकार न करें और

अपनी विवेक से काम लेते हुये अधिकाधिक सामान्य बुद्धि का उपयोग करें। हम गैमेंलियल (Gamaliel) की यह मनीवृत्ति प्रहण कर सकते हैं कि "यदि यह परामशं और कार्य मनुष्य का है तो यह निष्कल होकर लुप्त हो जायेगा, और यदि यह ईश्वरीय है तो तुम इसे टाल नहीं सकते, चाहे संयोगवधा तुम उसका विरोध ही क्यों न करे।।" अस्तु, हमें उचित है कि सत्य का कोई भी अंश चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, हम उने प्रहण कर लें।

जीवन्तुक्त महर्षिगण बहुत से लोगों पर अपना ग्रुभ प्रभाव डालते हैं ओर यह परबाह नहीं करते कि जिन व्यक्तियों का उन्हें ने अपना साधन स्वरूप उपयोग किया है वे उन्हें जानते हैं या नहीं। अतः हमें यह जानने की प्रस्तृत रहना चाहिये कि थित्रॉसीफिकल चेत्र से वाहर अन्य शक्तियां भी इसी महान् ध्येय के लिये कार्य कर रही हैं। और यद्यपि हम अपनी प्रणाति का अवलंबन करते हुये दृढ्तापूर्वक, निष्कपटता से, ओर अनुरिक्तपूर्वक अपनी सोसाइटी की सेवा करने की तत्पर हैं, क्योंकि हमारे लिये यही स्पष्ट मार्ग है, तथापि हमें सावधान रहना चाहिये कि अन्य कपें में प्रकट होने वाली और ठीक इसी सामान्य लदय की रखने वाली अन्य शक्तियों की हम अबहेलना अथवा विरोध न करें; साथ ही यह भी आशा न करें कि यह ब्रभिव्यक्तियां सर्वथा पवित्र और पूर्ण ही हैं।गी। भविष्य में श्री जगदगुरु के आगमन तक अनेक प्रकार के उपायों द्वारा आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित होती रहेगी। महान ऋषि-संध (Hierarchy) स्वयं भी संसार पर विस्तृत प्रभाव डाल रहा है। किन्तु जो मनुष्य सांखारिक विषयों में पूर्णतया लित हैं उन्हें

यह प्रभाव कदाचित् ही स्पर्श कर सके। जिन लोगों की चेतना शक्ति सूदम है उनके लिये ते। इसका यहुत मृत्य है। जो लोग इससे लाभ उठाने की तैयार हैं उनके लिये ते। इसका श्रर्थ एक नवयुग श्रीर नवीन स्वर्ग का निर्माण करना होगा।

यह निश्चित है कि इस समय असाधारण घटनायें घटित हैंगी। 'लाइट ऑफ़ ऐसिया' ('एशिया की ज्योति' Light of Asia) नामक पुस्तक में, जो वैद्ध ग्रन्थों का यथार्थ प्रति-लेखन है भगवान वुद्ध के जीवन का वर्णन करते हुये यह वारस्वार वताया गया है कि मनुष्यें के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अन्य प्राणियों ने भी उनके आगमन के। किस प्रकार जाना श्रीर उसके लियं हर्ष मनाया. श्रीर किस प्रकार देव, यक्ष ऋषरादि जीवों ने उनके आकर्षनीय अद्भुत प्रभाव का चारी तरफ अनुभन किया और विशेष विशेष महान् अयसरों पर, जैसे उनके जन्म के समय, उनके बुद्धत्व प्राप्त करने के समय श्रौर उनके प्रथम उपदंश के समय वहां एकत्रित हुये। इस विचार में बहुत कुछ सत्यता है। जब कभी उच्च शक्तियों का कोई महान प्रकाश होने की होता है, तो विकासक्रम की अन्य शैलियों के प्राणी जे। हम से अधिक सचेतन हैं, इसे मनुष्यों की अपेक्षा अधिक अनुभव करते हैं, क्योंकि मनुष्यें ने अपने श्राप की अधिकतर नीचे के मनस् (Lower mind) का विकास करने में ही लगा रखा है। उन्हें। ने बस्तुओं की श्रदृश्य पहलुओं की वहुत काल से उपेक्षा की है और संपूर्णतया अपने आप में ही इतने केंद्रित हा रहे हैं कि त्राज वे अपने से नीची श्रेणियों के कुछ प्राणियों की अपेक्षा भी प्रायः कम सचेतन हैं। मैं ऐसे इसों और विल्लयों को भी जानता हूं जो उध प्रभावों के विषय में मनुष्य की अपेक्षा अधिक सचेतन थे— यह वात नहीं है कि वे उनसे कुछ लाभ उठा सकते थे, किंतु जहां मनुष्य वर्ग उन प्रभावों से सर्वथा अनभिज्ञ था वहां वे उनसे अवगत थे।

जय भगवान मैत्रेय का आगमन होगा तो इसमें संदेह नहीं कि जो व्यक्ति उनके लिये तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रयोग में लाये हुये समस्त कार्यों के। वे संभाल कर सफल वनायंगे। अतः उनके आगमन के समय जगत् की जो स्थिति होगी, उससे सर्वथा भिन्न स्थिति संभवतः उनके प्रस्थान के समय हो जायेगी। वे केवल अपने धर्म का ही प्रचार करेंगे, वरन संभव है कि उनकी शिक्षाओं के फलस्वरूप अनेक प्रकार के सुधार भी जगत् में चालृ हो जायें। यह वात निश्चयपूर्वक तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सम्भव है अब की वार भी उनका पहिले की ही भांति विरोध हो।

मेरे विचार में इस वात की कल्पना नहीं की जा सकती कि श्री जगदुगुरु समस्त जगत् की अपना अनुयायी बना लेंगे। संसार में सर्व साधारण की श्रद्धा पर उनके निर्मल सिद्धांतों की विजय होने से पूर्व श्रनेक शिक्षकों की आना पड़ेगा। दो हज़ार वर्ष पूर्व जब वे ईसा के रूप में श्रवतीर्ण हुये थे, तव लोगों ने उनकी वात किउनता से सुनी थी। श्री जगदुगुरु श्रीर उनके साथियों का जीवन चाहे जैसा भी हो पर सुखपूर्ण नहीं हो सकता। संसार के मनुष्य खोटी चर्चाओं के गढ़ने श्रीर फैलाने में सदा प्रस्तुत रहते हैं। अतः हमें यदि श्रधिक नहीं तो इस प्रकार को अनेक छोटी-छोटी दुःखमूलक श्रीर विद्यकारों वातों के लिये ते।

क्रवश्य तैयार रहना चाहिये। मनुष्यों के अनेक प्रकार के स्थित स्वार्थों (Vested interests) में, श्री जगरुगुरु द्वारा वताये हुये परिवर्तन, उन्हें अवश्य ही अवचिकर लगेंगे। इन्हीं स्थायों स्वार्थी ने पिछली वार भी केवल तीन . वर्ष उपदेश देने के पश्चात् ही उनकी हत्या कर डाली थी। इस बार क्या होगा यह हम नहीं जान सकते, किंतु हम आशा करते हैं कि प्रत्येक देश में कुछ ऐसे व्यक्तियों की संस्था अवश्य रहेगीं जिससे इस वार उनका हमारे मध्य में तीन वर्ष से ऋधिक ठहर कर कार्य करना सरल हो। पूर्व के तारे के संघ (The order of the Star in the East) नामक संस्था ने उनकी शिक्षा के अभिप्राय की पूर्ण-तया जानते हुये और यह समभते हुये कि उनकी शिक्षा-प्रणाली क्या होगी, उनके लिये तैयारी करने का एक निश्चित कार्य हाथ में लिया है। संभंच है कि श्रोर भी अनेक तोग या संस्थायं इस कार्य के। करने के लिये प्रेरित हुई हैं।, किन्तु उनके पास कदाचित् इन वातों के। जानने के लिये वह साधन न हैं। जो हमें प्राप्त हैं। हमें ऋाशा है कि हमारी सेवाओं के कारण पहिले असंभव लगने वाली वातें भी अब संभव हा जायेंगी। हम केवल आशा कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते; हम ता केवल शक्ति भर प्रयत कर सकते हैं।

जिनके प्रारब्ध में जिम के मूर्तिमान स्वक्षण भगवान् श्री जगत्गुरु के साथ कार्य करने का सौभाग्य वदा है, वे स्वतः ही अब जन्म ले । रहे हैं। इसोलिये हम बहुश्रा असाधारण वालकों के जन्म लेने की बातें सुना करते हैं। उन्हें अब जन्म लेना ही चाहिये, ताकि श्री जगद्गुरु के प्रभावों के विषय में मनुष्य की अपेक्षा अधिक सचेतन थे— यह वात नहीं है कि वे उनसे कुछ लाभ उठा सकते थे, किंतु जहां मनुष्य वर्ग उन प्रभावों से सर्वथा अनभिज्ञ था वहां वे उनसे अवगत थे।

जय भगवान मैत्रेय का आगमन होगा ते इसमें संदेह नहीं कि जो व्यक्ति उनके लिये तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रयोग में लाये हुये समस्त कार्यों की वे संभाल कर सफल वनायेंगे। अतः उनके आगमन के समय जगत् को जो स्थिति होगी, उससे सर्वधा भित्र स्थिति संभवतः उनके प्रस्थान के समय हो जायेगी। वे केवल अपने धर्म का ही प्रचार करेंगे, वरन संभव है कि उनकी शिक्षाओं के फलस्वक्षप अनेक प्रकार के सुधार भी जगत् में चाल हो जायें। यह वात निश्चयपूर्वक तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि सम्भव है अब की वार भी उनका पहिले की ही भांति विरोध हो।

मेरे विचार में इस वात की कल्पना नहीं की जा सकती कि श्री जगदुगुरु समस्त जगत् की अपना अनुयायी बना खेंगे। संसार में सर्व साधारण की श्रद्धा पर उनके निर्मल सिद्धांतों की विजय होने से पूर्व श्रनेक शिक्षकों की श्राना पड़ेगा। दो हज़ार वर्ष पूर्व जब वे ईसा के रूप में श्रवतीर्ण हुये थे, तव लोगों ने उनकी वात कि उनता से सुनी थी। श्री जगदुगुरु श्रीर उनके साथियों का जीवन चाहे जैसा भी हो पर खुखपूर्ण नहीं हो सकता। संसार के मनुष्य खोटी चर्चाओं के गढ़ने श्रीर फैलाने में सदा प्रस्तुत रहते हैं। अतः हमें यदि श्रिधिक नहीं तो इस प्रकार को अनेक होटी-छोटी दुःखमुलक श्रीर विश्वकारी वातों के लिये तो

अवश्य तैयार रहना चाहिये। मनुष्यों के अनेक प्रकार के स्थित स्वार्थौ (Vested interests) में, श्री जगदगुर द्वारा बताये हुये परिवर्तन, उन्हें अबस्य ही अरुचिकर तर्नोंगे। इन्हीं स्थायी स्वार्थीं ने पिछली वार भी केवल तीन वर्ष उपदेश देने के पश्चात् ही उनकी हत्या कर डाली थी। इस बार क्या होगा यह हम नहीं जान सकते, किंतु हम त्राशा करते हैं कि प्रत्येक देश में कुछ ऐसे व्यक्तियों की संस्था अवश्य रहेगीं जिससे इस वार उनका हमारे मध्य में तीन वर्ष से ऋधिक ठहर कर कार्य करना सरल हो। पूर्व के तारे के संघ (The order of the Star in the  $\widetilde{\mathbb{B}}_{\mathrm{ast}}$ ) नामक संस्था ने उनकी शिक्षा के स्रभिप्राय की पूर्ण-तया जानते हुये और यह समभते हुये कि उनकी शिक्षा-प्रणाली क्या होगी, उनके लिये तैयारी करने का एक निश्चित कार्य हाथ में लिया है। संभव है कि ब्रार भी अनेक लीग या संस्थायं इस कार्य के। करने के लिये प्रेरित हुई हैं।, किन्तु उनके पास कदाचित् इन वातेंं के। जानने के लिये वह साधन न हां जा हमें प्राप्त हैं। हमें आशा है कि हमारी सेवाओं के कारण पहिले असंभव लगने वाली वातें भी अब संभव हा जायेंगी। हम केवल आशा कर सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते; हम ता केवल शक्ति भर प्रयत कर सकते हैं।

जिनके प्रारच्य में 'प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप भगवान् श्री जगत्गुरु के साथ कार्य करने का सौभाग्य बदा है, वे स्वतः ही अब जन्म ले 'रहे हैं। इसोलिये हम बहुधा असाधारण वालकों के जन्म लेने की बातें सुना करते हैं। उन्हें अब जन्म लेना ही चाहिये, ताकि श्री जगद्गुरु के अवतीर्ण होने के समय वे अपनी पूर्ण युवावस्था में हैं। ऐसे वालक संभवतः अन्य वालकों की अपेक्षा कुछ त्रसाधारण प्रतीत हैंगि । अस्तु, यदि आप कुछ वालकों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति होने की श्रथवा उनके किसी श्राध्यात्मिक श्रनुभव की वात खुनें तेा विस्मित न हैं।। जिस विशिष्ट समय में हम रह रहे हैं उसमें यह सब बातें सर्वथा प्राइतिक और प्रत्याशित हैं। एक वार श्रीमती ऐनी वेसेंट ने कुछ छादेश दिये थे कि यदि ऐसी घटनायें किसी के सामने आयें तेा उन्हें फैसा वर्ताव करना चाहिये। उन्हें ने कहा था कि 'ऐसी वातें। के लिये उत्सुकता प्रदर्शित मत को जिये, श्रौर ऐसे बालकों द्वारा वर्णित पूर्व स्पृति की वातों की तुरन्त ही मत मान लीजिये, क्योंकि पूर्व जन्म में वे कौन थे इसे बहुत ही थे।ड़े लेाग जानते हैं। ध्यान रिखये कि वालकों की चेतनाशक्ति असाधारण तीव हाती है। अतः उनके साथ अत्यन्त नम्रता और सौजन्यतापूर्वक वर्ताव करना चाहिये। उन्हें कभी केाई कठेार वचन नहीं कहना च। हिये, और न इस प्रकार का कोई भाव ही प्रकट करना-चाहिये। आपको उन्हें कभी भयभीत या चिकत भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि वे अन्य वालकों की अपेक्षा सव वातों का अनुभव वहुत सूच्यता से करते हैं। त्रापकी उन्हें भीड से और अवांछनीय व्यक्तियों की संगति से भी बचाना चाहिये, उनका परिचय वहुत थोड़े लोगों से होने देना चाहिये और उन्हें अनुकूल आकर्षणशक्ति के वातावरण में रखना चाहिये, जिसमें बार वार परिवर्तन भी न किया जाये। उन्हें स्कूल न भेज कर विशेष श्रेमपूर्ण घरेलू वातावरण में रखना चाहिये।'

ऐनी वेसेंट—यहाँ श्री गुरुदेव एक और कारण वतलाते हैं कि क्यें। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्तियें। (योगिक सिद्धियों) के। प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिये। जो समय और शक्ति इन्हें प्राप्त करने में व्यय होती है, उसे लोक सेवा के कार्य में लगाया जा सकता है। ध्यान दीजिये कि किस प्रकार श्री गुरुदेव के परामर्श का लक्य लगातार सेवा करना एवं स्वार्थ के प्रत्येक रूप से मुक्ति पाना ही है। अपने समय और शक्ति की अपने लिये आध्यातिक शक्ति प्राप्त करने में व्यय करने के स्थान पर उन्हें लेक सेवा के कार्य में लगाइये। यदि श्री गुरुदेव यह देखते हैं कि जो शक्ति आपके पास पहिले से हैं, उसे आप दूसरों की सेवा के उपयोग में ही लगाते हैं. ता श्रापको अधिक शक्ति भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि तव उन्हें निश्चय हो जाता है कि त्राप उसका भी निःस्वार्थ उपयाग ही करेंगे; ऐसा हाने पर ही आप गुरुदेव की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इमान्दारी के साथ यह कह सकते हैं कि आप अपनी शक्तियों का पूर्ण सदुपयोग कर रहे हैं, तो निश्चय जानिये कि आप नुतन शक्तियों की प्राप्त करने के अधिकारी वन चुके हैं। किन्तु बहुत थोड़े व्यक्ति हैं जो ऐसा कह सकते हैं, और यदि आप उनमें से नहीं हैं, ता वैसे ही वन जाने के उद्योग में लग जाइये।

ईसाइयों की हृष्टांत-कथाओं में टेलेंट (Talent गुरा अथवा धन की तेल) की कहानी का यही अर्थ है। चाहे आप टेलेंट शब्द का वर्तमान अर्थ "गुरा" से लीजिये, अथवा इसे प्राचीन काल की एक धन की तेल समिस्ये,

इस कहानी में दोनों ही अर्थ समान रूप से लागू होते हैं। एक मनुष्य अपने नौकरों के। छुछ धन सौंपकर कहीं यात्रा करने के लिये गया। एक नौकर का उसने पाँच मुद्रायें सौंपी, दूसरे के। दो, श्रीर तीसरे के। एक । वापिस लौटने पर उनके स्वामी ने उनसे पूछा कि उन्होंने उस घन का उपयोग किस प्रकार किया। जिन नौकरो को पांच श्रीर दे। मुद्रायें मिली थीं, उन्होंने उनसे व्यापार किया था, अतः उन्हें व्याज सहित लौटाने में वे समर्थ हुये। किन्तु जिस नौकर के। एक मुद्रा मिली थी, उसने उसे कहीं छिपा दिया था और उसे लाकर जैसा का तैसा लौटा दिया। तव उसके स्वामी ने उस मुद्रा के उससे ले लिया, परन्तु दूसरे सेवकों का, जो इन छोटी वातों में विश्वसपात्र सिद्ध हुए उन्हें श्रोर भी श्रनेक बड़े कार्यों का शाशन श्रधिकार दे दिया और कहा कि ''जिसके पास है उसे और भी दिया जायेगा, और तब उसके पास उसकी प्रचुरता हा जायेगी: किन्तु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जायगा जो पहिले उसके पास है।" इस बात में विरोधाभास प्रतीत होता है, किन्तु इन राब्दों का गृढ़∫त्रर्थ स्पष्ट है। जो अपनी शक्तियों का पूर्ण उपयोग करता है उसे और भी अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और जो उन्हें उपये।ग में नहीं लाता—त्रतः जिसका त्राध्यात्मिक दृष्टि से उन पर श्रधिकार भी नहीं होता - वह उन्हें उपयोग करने की श्राशा भी खो देगा, क्योंकि विना श्रभ्यास के वे सभी शक्तियाँ क्षय हो जायेंगी।

किसी को इस वात की शिकायत नहीं होनी चाहिये कि श्री गुरुदेव द्वारा उसे वे सब सहायतायें नहीं मिलतीं जिनका अधिकारी बह अपने को समभता है। इन महान् गुरुदेवों के सम्पर्क में आने की इच्छा आप केवल एक ही उपार्य-द्वारा पूर्ण कर सकते हैं, और वह है मनुष्य-जाति के लिये उपयोगी सिद्ध होना। ये गुरुदेव केवल इसी स्वत्व को स्वीकार करते हैं। वे किसी व्यक्ति की योग्यता को नहीं वरन उसकी उपयोगिता को देखते हैं। इस जन्म में मैं श्री ग्रहेव के सम्पर्क में उससमय आई जब कि में उनके अस्तित्व को जानती तकन थी, अतः यह स्पष्ट है कि मुफे उन तक पहुँचने का कोई विचार ही नहीं था। यह सत्य है कि अनेक जन्मों में में उनकी शिष्य रही हूँ। किंतु इस कारण से वे मेरे सामने प्रकट नहीं हुये। वे इसलिये प्रकट हुये कि मैं गरीय, दुखी, और दलित जनेंा की सहायता का भरपूर उद्योग कर रही थी, श्रीर क्योंकि मेरे द्वारा उनकी शक्ति और भी सहस्रों मनुष्यों में वितरित होती थी, अतः मुक्ते और भी शक्ति प्रदान करना उनके लिये यथार्थ ही থা ৷

अतः अपने ध्यान के समय श्री गुरुदेव के सामने उनके प्रकट होने के लिये रोने चिल्लाने के स्थान पर अपने नगर या गाँव में जाकर देखिये कि वहाँ ऐसा क्या लोकोपकारी काम है जिसे करना चाहिये और उसे जाकर कीजिये। श्री गुरुदेव के लिये इस वात का कोई महत्व नहीं कि जिसे वे अपना साधन स्वरूप उपयोग कर रहे हैं वह उन्हें जानता है या नहीं। संसार में ऐसे अनेकों ही सहायक फैले हुए हैं जो श्री गुरुदेव द्वारा प्रेरित होकर और सहायता पाकर कार्य कर रहे हैं। थिऑसोफ़िकल सोसायटी से वाहर ऐसे अनेक व्यक्तियों को प्रेरणा मिली है।

'आपके विकास के साथ २ वे (सिद्धियां) अवश्य प्राप्त हो। आयंगी: और यदि गुरुरेव देखेंगे कि उनका शीव्र प्राप्तकरना तुम्हारे लिये उपयोगी सिद्ध होगा, तो वे उन्हें जावत करने का निरापद उपाय भी तुम्हें बता देंगे। तब तक तुम्हारा उनसे रहित रहना ही उत्तम होगा।"

लेडवीटर — लाग वहुधा कहा करते हैं कि "मैंने इन त्रद्भुत शक्तियों के विषय में सुना है जो मनुष्य की वहुत श्रिक उपयोगी वना देती हैं, श्रौर क्योंकि मैं भी उपयोगी वनना चाहता हूं, अतः मैं उन्हें प्राप्त करना चाहूँगा।" इसमें कुछ बुराई नहीं, केवल यहां पर दिये हुदे परामर्श के अनुसार चलना अधिक उत्तम होगा और उनके स्वतः हो प्राप्त होने तक अथवा उन्हें जायत करने का उपाय श्री गुरुदेव केद्वारा बताये जाने तक, प्रतीक्षा करनी चाहिये । क्या श्री गुरुदेव के ऐसा करने की संभावना है? हाँ, जब कि श्राप इसके अधिकारी हाजायेंगे। मेरा ऋपना अनुभव भी यही बताता है। मुक्तमें ये कोई शक्तियां नहीं थीं. श्रीर न में उनके लिये विचार ही करता था, क्येंकि अपने . कार्य के प्रारंभ में हम यह सेाचते थे कि ये शक्तियां उन्हीं में जाग्रत की जा सकती हैं जिन्हें कुछ श्रंशों में जन्म से ही ब्राध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो, ग्रौर मेरे में यह नहीं थीं। तीभी एक दिन जब श्री गुरुदेव अडियार पधारे ते। उन्हेंनि सुके इस दिशा में संकेत किया; उन्होंने मुक्ते एक विशेष प्रकार से ध्यान करने की अनुमति दी और कहा कि "मैं समकता हूँ कि इस उपाय से तुम्हें लाभ होगा;" मैंने प्रयत्न किया और लाभ भी हुआ। जो लोग श्री गुरुदेव के लिये कार्य कर रहे हैं, उन्हें भी उपयुक्त समय आने पर पेसा ही कहा जायेगा। हम इस वात की सर्वथा निश्चित मान

सकते हैं। वे अपनी इच्छा किस रूप में प्रकट करेंगे, यह ते पहिले से नहीं कहा जा सकता, किंतु किसी न किसी रूप में वे पेसा करेंगे अवश्य।

अपने के। इसका पात्र वनाने का सर्वेत्तम उपाय निःसन्देह यही है कि जो शक्ति आपके। पहिले से ही प्राप्त है उसका यथासंभव पूर्ण उपयोग सेवाकार्यों में ही करें। जो भी मनुष्य स्वार्थ कामना से रहित होकर ऐसा करते हैं, उन्हें और भी नृतन शक्तियां प्राप्त होनो सम्भव है।

यहां फिर टेलेंट (गुण) की वही पुरानी दृष्टांतकथा त्राती है। श्रापको याद होगा कि जिन्होंने अपने गुलां (Talents) का सदुपयाग किया था, वे उन्हें फिर भी अपने पास रख सके थे एवं उनके स्वामी ने उन्हें श्रन्य महत्वपूर्ण कार्यों का भार भी सौंप दिया था। उन्हें कहा गया था कि ' तुम इन थोड़ी सी वस्तुओं के सम्वन्ध में विश्वसनीय प्रमाणित हुये हो, अतः मैं तुम्हें और भी अनेक वस्तुओं का अधिकारी वना दूंगा, अब तुम अपने स्वामी के आनन्द में प्रवेश करे। । र्श्वरीय आनन्द या गुरुदेवें के चरण का आनन्द क्या है उसे कम लेग सेंचिन की चेष्टा करते हैं। यह आनंद कोई अनिश्चित सुख या स्वर्ग का प्रवेश नहीं है। सृष्टिका निर्माण करना प्रभुके एक आनन्द का विषय है; श्रीक रहस्य वाद में (ग्रीक देवता) बखुस (Bacchus) की एवं हिन्दुओं में श्रीकृष्ण की यह एक लीला कही गई है। परमातमा ने विकासक्रम की इस महत् योजना की संचालित करने का निश्चय किया। ब्रह्मांड पर ऋपने प्रेम की वर्षा करते हुये इसे संचालन करना उनके एक आनन्द का विषय है। यदि आप प्रभु के इस आनंद में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इस कार्य में भाग लेकर और फिर उसमें जो आनंद शाप्त हो उसे प्रहण की जिये। जो शिक्त हमें प्राप्त हैं उसका यदि हम पूर्ण उपयोग नहीं करते ते। श्री-गुरुद्व हमें अन्य शक्तियों की प्राप्त में सहायता नहीं देंगे। तब तक वे प्रतीक्षा करेंगे जब तक वे यह न देख लेंगे कि हम अपनी प्राप्त शक्तियों का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। लेगा सदा इस बात की समभते नहीं। 'वे अदृष्य सहायक' (invisible helpers) वनना चाहते हैं; हम उन्हें सदा यहीं उत्तर देते हैं कि "आपकी पहिले 'हश्य सहायक' वनना चाहिये; यदि स्थूललेक में जहाँ आपकी पूर्ण चेतना प्राप्त है, आपका जीवन सेवामय है, तो निश्चय ही अन्य लोकों में भी आप उपयोगी सिद्ध होंगे।"

## सोलहवां परिच्छेद

## छाटी छाटी इच्छायें

ं है निक जीवन की जो छोटी छोटी सामान्य इच्छायें होती हैं, सुम्हें उनमें से भी कुछ के प्रति सावधान रहना चाहिये। कभी भी अपना बढ़प्पन दिखाने की अथवा चतुर प्रकट होने की इच्छा मत करो।"

लेडवीटर—बहुत से मनुष्य अपनी अधिक से अधिक सुविधाओं के लिये चतुर प्रकट होना चाहते हैं। किंतु जिस मनुष्य ने श्रो गुरुदेव का साक्षात्कार कर लिया है उसे अपने बड़प्पन का कभी विचार ही नहीं आसकता। जब वह श्री गुरुदेव की महानता को देख लेता है तो तत्क्षण ही यह अनुभव करने लगता है कि उसका तेज ते। उस सूर्य की मुल्ता में एक छोटे से दीपक के समान है। अतः इस प्रकार का विचार उसे आता ही नहीं, और पहिले यदि आता भी था ते। लुप्त हो जाता है। जिस मनुष्य ने अभी उच केटि के प्रकाश को देखा हीं नहीं और जिसके पास दुलना करने थेग्य कोई साधन ही नहीं, वहीं यह सीच सकता है कि मेरे प्रकाश द्वारा संसार पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है।

तथापि श्री गुरुदेव की सेवा में हम को श्रपने प्रत्येक गुण का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिये। जो भी प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है, वह किसी आड़ में छिपा कर रखने के लिये नहीं है। यह वात नहीं है कि केवल श्री गुरुदेव के उस वृहद मशाल की ज्योति ही संसार में पर्याप्त है, इन छोटे छोटे दीपकों की भी किनारे पर भिलमिलाने दीजिये। उन मशालों का प्रकाश ते। इतना प्रखर होता है कि कुछ लोग तो उनकी छोर देखने से ही चैंधिया जाते हैं और कुछ उस छोर दिएपात करते ही नहीं। ख्रतः उनके अस्तित्व से ही अनभिज्ञ रहते हैं। ऐसे लोगों का चित्त उन्हीं छोटे छीटे दीपकों की छोर आकर्षित हो सकता है जो उनके दिएगम्य हो। ऐसे अनेक मनुष्य हो सकते हैं जिनकी सहायता हमीं कर सकते हैं और जो अभी तक महायुक्यों की सहायता प्राप्त करने योग्य नहीं हुये हैं। छातः प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना स्थान अवश्य होता है, किन्तु कभी भी चमत्कार दिखलाने के लिये चमत्कारीं वनने को इच्छा मत करो यह मूर्खता होगी।

"बोलने की इच्छा मत रक्लो। थोड़ा बोलना अच्छा है; मौन रहना तो उससे भी अच्छा है, जब तक तुम्हें यह निश्चय न हो जाये कि जो कुछ तुम कहना चाहते हो वह सत्य, प्रिय, और हितकर है। बोलने से पहिले सावधान होकर सोच लो कि तुम्हारे कथन में उपरोक्त तीनो गुण हैं या नहीं, यदि नहीं हैं तो उस बात की मत कहो।"

ऐनी वेसेंट—जिन मनुष्यों की निरन्तर वातें करने की इच्छा रहती है, उनके पास विचारपूर्ण वार्तालाप करने के लिये कोई विषय ते। सदा रहता नहीं, अतः वे निर्थक वातें ही करते रहते हैं और इस प्रकार जगत में प्रवाहित दारुण मिथ्या भाषण की श्रोत की वृद्धि करते हैं। इस प्रकार वे लोग जो वाणी पर अपना संयम न रखकर स्वयं वाणी के वश में हो जाते हैं, एक असीम हानि पहुंचाते हैं। तब उस शिक्षा की याद आती है जो श्री गुरुदेव के मुख से मैंने

बहुधा ख़ुर्ता है; वोलने से पहिले सेंग्च लीजिये कि जो कुछू आप कहने जा रहे हैं वह सत्य, प्रिय, और हितकर है या नहीं, और यदि उस कथन में यह तीनों गुण न हा तो उसे मत कहिये। इससे आपके वार्तालाप की गति मन्द वन जायेगी और धीरे-धीरे आप मित-भाषी वस जायेंगे जो एक श्रेष्ठ गुण है।

वात्नो मनुष्य अपनी उन शक्तियों की वृथा ही नए कर देते हैं जिन्हे उपयोगी कार्यों में लगाना चाहिये। अधिक वातें करने वाला मनुष्य प्रायः ही अञ्छा कार्यकर्त्ता नहीं होता। कदाचित् श्राप सोचें कि वालने के संबंध में वे सव वातें स्वयं मुक्रपर ही घटित है। सकसी हैं, क्योंकि में लगातार भाषण देती रहती हूं। किन्तु मैं अपने कार्यक्षेत्र के अतिरिक्त कभी अधिक नहीं वेलिती; यहां तक कि मैंने छोटे-छोटे विषयों पर वार्त करने की तो क्षमता ही खे। दी है जिससे कि वहुधा लोग सुक्त में मीन रहने का दोषारापण करते हैं। पश्चिमीय देशों में तो मुक्षे बहुधा अपने की बेालने के लिये वाध्य करना पड़ता था, क्योंकि वहां मैान-बृत्ति की वहुधा रूखापन, अभिमान, अथवा सर्वपिय वनने की अनिच्छा समक लेने की भूल की जाती है। अतः स्वभावतः ही 'यदि मेरे पास वालने के लिये काई निश्चित या उपयोगी विषय न हो तो ऋधिक वात करना मेरे लिये सहज नहीं होता। जब आपके पास वालने का कोई उत्तम कारण हा, कहने याग्य कोई ऐसा विषय हो जो महत्व का हा, तो अवश्य वालिये, क्योंकि ऐसे भावण पर प्रतिवंध नहीं हैं। वन्द ती निर्र्थक वार्तालाप ही होना चाहिये। प्रत्येक निर्थंक शब्द मानों श्री गुरूदेव से पृथक कर देने वाली दीवार में चुनी जाने वाली एक एक ईंट के समान हैं। श्रीर जो उन तक पहुँचना चाहते हैं, उन्हें इसपर गम्भीर विचार करना चहिये।

वहुत वेालने वालाव्यक्ति कभी सत्यवादी नहीं होसकता। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि वह जानवूक कर अथवा यथेच्छा से असत्यवादी वनता है। किन्तु उसका कथन सदा सर्वथा ठीक नहीं हो सकता, श्रौर जो सर्वथा ठीक न हो वही श्रसत्य है। इससे बुरो वात कदाचित् ही कोई होगी कि आप के चारो ओर का वातावरण इस प्रकार की मिथ्या वातों से उत्पन्न त्रसत्यतापूर्ण हो। उदाहरण के लिये; सुक्षे बहुधा ऐसे पत्र मिला करते हैं जिनमें शब्दों का ते। वाहुत्य हे।ता है किन्तु वास्तविकता का केवल ग्रल्पांश ही होता है। परन्तु जीवन की सभी सामान्य वातों में श्रंत्युक्तियों के। पृथक करना हम सीख जाते हैं; अस्तु जब कभी मुक्ते ऐसा पत्र मिलता है जिसमें दूसरों के विरुद्ध वातें लिखी हों—श्रौर ऐसे पत्र अनेकों ही मिलते रहते हैं -ता मैं उस पत्र की सत्यता का निर्णय अधिक करके पत्र लेखक के चरित्र की जानकारी द्वारा एवं पत्र लिखते समय उसकी क्या भावना रही होगो इसकी कल्पना करके ही किया करती हूँ।

मनु ने कहा है कि जिसने वाणी की वश में कर लिया उसने सव कुछ जीत लिया। एक ईसाई शिक्षक ने कहा है कि "जिह्वा एक छे।टा सा छंग है, किन्तु यह वड़ी वड़ी बातें वघारती है। देखा, थोड़ी सी श्रग्नि कितने बड़े वड़े पदार्थों की जला देती है! यह वाणी एक श्रग्नि है, यह बुराह्यों की खान है, यह हमारे सव छंगों में से ऐसा छंग है जो सारे शरीर को कलुषित कर देती है। बाणी का निग्रह करना अपनी निम्न प्रकृति का निग्रह करना है। मनुष्यों के छोटे-छोटे कप्ट उनके वृथा वकवाद के ही परिणाम होते हैं जो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आते हैं। छेटी-छेटी वीमारियाँ, सिर दर्द, ऋस्वस्थता और उदासपन इत्यादि इसी कारण उत्पन्न होते हैं। जिन लोगें। की ये कप्र हों, वे यदि मैान वृत्ति प्रहण करना सीख लें ता उनके स्वास्थ्य में उन्नति होगी। कुछ तो इस कारण कि बहुत वालने से जो उनकी नाड़ियों की शक्ति (Nerve energy) क्षीण होती है वह यंद हो जायेगी और कुछ इस कारण कि वे वृथा वकवाद के कर्मविपाक से वच जायेंगे। यह याद होगा कि पाइथोगोरस (Pythagoras-एक यूनानी दार्शनिक) ने अपने शिष्यों के लिये दे। वर्ष का मौन वत निर्दिष्ट किया था। यह बात हमारे लिये महत्वपूर्ण होना चाहिये क्योंकि अहिकयोनी एवं विशए लेडवीटर के गुरूदेव महात्मा कुथुमि ही उस जन्म मैं पाइथगोरस थे।

भारतवर्ष में बहुत से ऐसे योगी होते हैं जो मुनि कहें जाते हैं। यह लोग मौन की प्रतिज्ञा ले लेते हैं जैसा कि मुनि शब्द से व्यक्त होता है। इस देश में मौन का महत्व सदा ही समका गया है। मैं एक ऐसे व्यक्ति की जानती हूँ जिसने दस वर्ष तक मौन व्रत का पालन किया, जिससे उसे असीम शांति और महत्ता प्राप्त हुई। इसी के फलस्वरूप वह इतना उच्च आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहा है जो अन्यथा सम्भव न था। यह सत्य है कि हममें से अधिकांश व्यक्ति ऐसी प्रतिष्ठा नहीं ले सकते, क्योंकि हमें जगद के भीतर रहकर ही अनेक प्रकार के कार्य

करने पड़ते हैं। किन्तु इतना श्रवइय कर सकते हैं कि जहां संभव हो वहाँ, दूसरों के। श्रप्रसन्न किये विना ही, इसके भाव के। प्रहण करलें, श्रीर करना भी चाहिये।

निरन्तर सावधान रहना श्रीर विवेक शक्ति का प्रयोग करते रहना भी आत्म-निरीक्षण शक्ति की प्राप्ति की शिक्षा के लिये वहुत मुख्यवान है-सुदम आत्म-निरीक्षण की सीखने के लिये उपयोगो है। श्रापको कुछ बोलना ता श्रवश्य ही चाहिये। किन्तु यह निश्चय कर लीजिये कि योग-विद्या के गृढ़ नियम का पालन करने के लिये आप प्रिय और उपयोगी वचनों के अतिरिक्त अधिक नहीं वेलिंगे। वीच वीच में इस वात का बत लेना एक अच्छा अभ्यास है; प्रातःकाल ही यह निर्णय कर लोजिये कि स्राज स्राप के हि चृथा शब्द न वोलेंगे। कम से कम वह एक दिन तो सफल होगा। हमारे जैन भाई सबेतता और आतम-निरीक्षण सोखने के लिये इस प्रकार के अभ्यास किया करते हैं। वे प्रातःकाल ही यह निश्चय कर लेते हैं कि उस दिन अमुक काम नहीं करेंगे, चाहे उस काम का महत्व कुछ भी न हो; श्रौर वे उसे नहीं करते। इस प्रकार सचेत रहने का स्वभाव उत्पन्न होने से असावधानता की प्रकृति नष्ट हो जाती है। भगवान् बुद्ध ने भी असावधानता के, अर्थात् विचारशीलता के अभाव के विषय में, जिससे कि मनुष्य अनेक भूलें करता है, बहुत जोर देकर कहा है।

लेडवीटर—जो लोग हमेशा वकवक करते रहते हैं वे सदा विचारपूर्ण या हितकर वात नहीं कह सकते, इसके श्रितिरिक्त उनका कथन सत्य भी नहीं हे। सकता। यदि मनुष्य निरन्तर निरर्थक वार्ते करता रहता है ते। यह निश्चय है कि उसके उद्देश्यहीन कथन की अधिकांश वातें ऐसी होती हैं जो सत्य नहीं हो सकतीं, चाहे उसकी भूठ कहने की इच्छान भी हो। पेसे मनुष्य अनेक प्रकार की गलत बातें कह चुकने के पश्चात् यह कहने लगते हैं कि "मेरा गलत कहने का अभिप्राय न था, अतः इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं।" किन्तु यहाँपर आपका अभिप्राय नहीं वरन् आपका आचरण फलमूलक होता है। यदि त्राप कोई मुर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, तो उस कार्य के करने में चाहे आपका अभिप्राय अच्छा ही क्यों न हो, परन्तु कार्य के लक्षण में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और न उसके कर्म विपाक से आपका मुक्ति मिल सकती है। त्रापकी सदुभावना का-यदि वह निश्चित रूप से है-आपकी उत्तम फल अवश्य मिलेगा, किन्तु उस मूर्खतापूर्ण कार्य के दुरे कर्म फल की भी स्थूल शरीर द्वारा भागना ही होगा। एक वनुष्य पहिले ते। कोई ऐसी वात कह देता है और पीछे यह कहकर अपनी भूल सुधारने लगता है कि "मैं देखता हूं यह मेरी भूल थी और मैंने जो कहा है वह ठीक नहीं।' उस म्नुष्य ने एक फूठ वात कही। यह ठीक है कि उसका ऐसा श्राशय न था। किन्तु फिर भी उसने ऐसी वात निश्चय ही कही जा कि सत्य नहीं। कहने के पश्चात् यह कहना कि मेरा ऐसा श्राशय न था, उसी प्रकार है जैसे किसी मनुष्य के हाथ से अकस्मात् किसी की गोली लग जाये और पीछे वह यह बहाना दें कि 'मुभे ज्ञात न था कि वन्दूक भरी हुई है।" किन्तु उसे तवतक वन्दूक भरी होने का ही अनुमान करना उचित था जव तक कि उसे वन्दृक खाली होने का निश्चय न हो जाता।

करने पड़ते हैं। किन्तु इतना त्रवदय कर सकते हैं कि जहां संभव हो वहाँ, दूसरों के। त्रप्रसन्न किये विना ही, इसके भाव के। प्रहण करतें, त्रौर करना भी चाहिये।

निरन्तर सावधान रहना श्रौर विवेक शक्ति का प्रयोग करते रहना भी आत्म-निरोक्षण शक्ति की प्राप्ति की शिक्षा के लिये बहुत मूल्यवान है—सुदम त्रात्म-निरीक्षण की सीखने के लिये उपयोगो है। श्रापको कुछ बोलना ता श्रवश्य ही चाहिये। किन्तु यह निश्चय कर लीजिये कि योग-विद्या के गृढ़ नियम का पालन करने के लिये आप विय और उपयोगी वचनों के अतिरिक्त अधिक नहीं वोलेंगे। वीच वीच में इस वात का व्रत लेना एक अच्छा अभ्यास है; प्रातःकाल ही यह निर्णय कर लोजिये कि अर्जाज आरप के।ई बृथा शब्द न बेालेंगे। कम से कम वह एक दिन तो सफल होगा। हमारे जैन भाई सबेतता और ज्ञात्म-निरीक्षण सोखने के लिये इस प्रकार के अभ्यास किया करते हैं। वे प्रातःकाल ही यह निश्चय कर लेते हैं कि उस दिन अमुक काम नहीं करेंगे, चाहे उस काम का महत्व कुछ भी न हो; श्रीर वे उसे नहीं करते। इस प्रकार सचेत रहने का स्वभाव उत्पन्न होने से असावधानता की प्रकृति नष्ट हो जाती है। भगवान् बुद्ध ने भी असावयानता के, अर्थात् विचारशीलता के अभाव के विषय में, जिससे कि मनुष्य अनेक भूलें करता है, वहुत ज़ोर देकर कहा है।

लेडवीटर—जो लोग हमेशा वकवक कग्ते रहते हैं वे सदा विचारपूर्ण या हितकर यात नहीं कह सकते, इसके श्रितिरिक्त उनका कथन सत्य भी नहीं हो सकता। यदि मनुष्य निरन्तर निरर्थक वार्ते करता रहता है ते। यह निश्चय है कि उसके उद्देश्यहीन कथन की अधिकांश वार्ते ऐसी होती हैं जो सत्य नहीं हो सकतीं, चाहे उसकी भूड कहने की इच्छान भी हो। ऐसे मनुष्य अनेक प्रकार की गलत बातें कह चुकने के पश्चात् यह कहने लगते हैं कि 'भेरा गलत कहने का अभिप्राय न था, अतः इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ' किन्तु यहाँपर आपका त्रिमित्राय नहीं वरन् आपका आचरण फलमूलक हे।ता है ! यदि आप कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं, तो उस कार्य के करने में चाहे श्रापका श्रीभेष्राय अच्छा ही क्यों न हा, परन्तु कार्य के लक्षण में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और न उसके कर्म विपाक से आपको मुक्ति मिल सकती है। आपकी सदुभावना का-यदि वह निश्चित रूप से है-- आपको उत्तम फल अवश्य मिलेगा, किन्तु उस मुर्खेतापूर्ण कार्य के दुरे कर्म फल का भी स्थूल शरीर द्वारा भागना ही होगा। एक वनुष्य पहिले ता कीई ऐसी वात कह देता है और पीछे यह कहकर अपनी भूल सुधारने लगता है कि "मैं देखता हूं यह मेरी भूल थी और मैंने जो कहा है यह ठीक नहीं। ' उस मनुष्य ने एक मृह यात कही। यह ठीक है कि उसका ऐसा त्राशय ने था। किन्तु किर भी उसने ऐसी बात निश्चय ही कही जा कि सत्य नहीं। कहने के पश्चात्यह कहना कि मेरा ऐसा श्राशय न था, उसी प्रकार है जैसे किसी मनुष्य के हाथ से अकस्मात् किसी की गोली लग जाये और पीछे वह यह वहाना देकि 'मुभे ज्ञातन थाकि वन्दूक भरो हुई है।" किन्तु उसे तवतक वन्द्रक भरी होने का ही श्रमुमान करना उचित था जब तक कि उसे वन्दुक खाली होने का निश्चय न हो जाता।

में लगाया जा सकताथा, वातें करने में खे। दिया जाता है। जो लोग हमारे चुप रहने का मिथ्या अर्थ लगा लेते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के लिये कभी कभी ऐसी बातें भी करनो पड़ जाती हैं जे। सर्वथा त्रावश्यक नहीं; किन्तु इसके अतिरिक्त भी इतनी ऋधिक ऋनावश्यक वार्ते की जाती हैं जिन्हें उपरोक्त सूची में कदापि नहीं रखा जा सकता और जो केवल कुछ न कुछ वोलने के लिये ही कही जाती हैं। यह एक भूल की वात है। सचे मित्र चुप रहते हुये भी एक दूसरे के समागम का पूरा त्रानंद ले सकते हैं श्रौर विचारों के स्तर पर परस्पर घनिष्टता का श्रनुभव करते हैं। किंतु यदि सनुष्य ऐसी स्थिति में हे। जहां उनके न वेलिने से बात चीत में अन्तर पड़ जाने का भय हा और इस लिये उसे वालते ही रहना चाहिये, तभी दुर्भाग्य से ऐसी बहुत सी बातें कही जाती हैं जिनका न कहना ही उत्तम होता। वाचाल मनुष्य बुद्धिमान नहीं होते और इसी लिये वे विचारशीलों को गिनती में भी नहीं श्राते।

'अतः बोलने की अपेक्षा सुनने का ही आदी बनो; बिना मांगे किसी को अपनी सम्मति देने को प्रस्तुत मत हो।"

लेडबीटर—कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कथन उन्हें ग़लत और अपूर्ण जान पड़ता है उसका तुरंत विरोध करके वादिववाद द्वारा अशांति उत्पन्न किये विना वे रह ही नहीं सकते। हमें यह समभना चाहिये कि दूसरों के मत की सं-शोधित करने का अथवा प्रत्येक मनुष्य के भूलों के सुधारने का कार्य हमारा नहीं। हमारा कार्य तो खुपचाप यथाशिक दूसरों की सहायता करना है; और यदि किसी विषय पर हमारी सम्मति पूछी जाये तो हमें शांति और संयम पूर्वक अपनी सम्मति देनी चाहिये, विरोध के भाव से नहीं। हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि हमारी सम्मति प्रत्येक मनुष्य के लिये रुचिकर ही होगी। कभी कभी पेसा नहीं भी होता, श्रोर तब इसे दूसरों पर बलात् लादना भूल की बात होती है। संभव है कि एक मनुष्य की किसी वात का पूरा विश्वास है और हम जानते हैं कि वह यात वैसी नहीं. कित हमें चाहिये कि हम उसे अपनी यात कहने दें। ान्छ है। जार नह ने प्रसन्न होगा और हमारी इससे कोई हानि न होगी। वह इस विश्वास की ग्रहण कर सकता हैं कि पृथिवी समतल है और सूर्य उसके चारों और प्रमता है। यह जिपय उसका अपना है। किंतु, यदि केई मेनुष्य अध्यापक हैं और वह कतिपय लड़कों की शिक्षा टेने के लिये नियुक्त किया गया है, तव उसे सृदुता और शांति पूर्वक उनके भूल का सुधार कर देना चाहिये, क्योंकि यह उनका कर्चंब्य हो जाता है। किंतु ध्यान रिखये कि ज़न साधारण के लिये कोई भी मनुष्य शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।

यदि हम किसी पर भिथ्या कलंक लगते हुये सुनें तो अवश्य ही ऐसा कहने का हमारा कर्चन्य ही जाता है कि "क्षमा की जिये, आप ठीक नहीं कह रहे हैं, यह वात सत्य नहीं हैं;" और फिर यथासमम्ब लोगों के सामने यथार्थ वात की रक्खें। यह घटना भी किसी निःसहाय मनुष्य पर त्राक्रमण होने के समान ही हैं, जिसकी रक्षा करना ननुष्य का कर्चन्य हैं।

"इस एक ही वाक्य में इन गुणों पर दी गई शिक्षा का सारांश आजाता है कि झान प्राप्त करो, साहसी वनो, हड़ संकल्प रखी और हैं। हम न ते। अपनी रुचि के ब्रनुसार वस्त्र धारण कर सकते हैं और न कहीं श्राजा ही सकते हैं। यदि एक मनुष्य की पुरानी त्रीक पोशाक अच्छी लगती है—जी कि संभवतः संसार की सर्व पेशाकों में सुन्दर हैं—श्रौर वह इसे पहिन कर सड़क पर निकल जाता है तो लोगें। की भीड़ उसे घेर लेगी और संभव है कि भीड़ इकट्टा कर रास्ता रोक रखने के अपराध में वह गिरक्तार भी कर लिया जाये। किंतु किसी वास्तविक स्वतंत्र देश में वह अपनी रुचि के अनुकूल वस्त्र धारण करने व कार्य करने के लिये पूर्ण स्वाधीन होता जब तक कि वह स्वयं दूसरों के लिये कप्र का कारण न वन जाता। किन्तु सच्ची स्वतंत्रता ते। कहीं है ही नहीं। जिस प्रणाली पर सब लोग चलते हैं उससे यदि किंचित मात्र भी त्रलग हो जायें ता अत्यधिक कप्ट श्रीर उपद्रव उत्पन्न हो जाता है। यह एक शोचनीय बात है, क्योंकि सची स्वतंत्रता सव के ही लिये. और विशेष कर उनके लिये जा दूसरों के वीच में हस्तचेप करना चाहते हैं, वहुत अञ्छी होती।

एनी वेसेंट—मेरा अनुमान है कि हममें से जो उद्यमी
श्रौर उत्साही व्यक्ति हैं, उन्हें अपने उस ज्ञान पर, जिसे
उन्होंने प्राप्त किया है, उसके अतीव महत्वपूर्णता पर इतना
विश्वास है, जो ठीक भी है, कि वे चाहते हैं कि दूसरे
लेगि भी वैसा ही श्रनुभव करें श्रौर कभी कभी, हम प्रायः
ऐसा भी चाहते हैं कि वे उसे उसी प्रकार मानने के लिये
मजवूर हां जैसा हम मानते हैं। लगभग प्रत्येक उत्साही
प्रकृति के मनुष्य में यह दोष रहता है। परन्तु के ई भी
मनुष्य सहषे उतनी ही वात श्रहण कर सकता है जितनी

कि वातों का ज्ञान उसके अन्तर हदय पर आया रहता है। हालाँ कि उतनी वातें भी उसकें मस्तिष्क में अभी नहीं आई रहतीं और इस लिये वह उन्हें अपने निकट स्पष्ट नहीं कर पाता। जब तक प्रारंभिक अेणी तक न पहुंच जाये तब तक मनुष्य केंबल वाहर से जाना हुआ सत्य प्रहण करने की स्थिति में नहीं रहता, और हम उसे उस पर बलात लादने की चेषा करके लाम की अपेक्षा हानि ही अधिक पहुंचाते हैं।

इसी प्रकार अन्तःकरण की शक्ति (Conscience) भी बाहर से उत्पन्न नहीं की जा सकती, यह ते। पूर्व श्रतुभवें। के फलस्वरूप प्राप्त है। इस लिये यदि कोई मनुष्य समस्त शिक्षा श्रीर उपदेश की ग्रहण कर लेता है तो उससे यह प्रगट होता है कि वह ज्ञान उसके अन्तर में पहिले से ही विद्यमान था, इस वाहरी संदेश ने उसे केवल जात्रित कर दिया है और अब वह उसके मस्तिष्क में भी सहसा स्पष्ट हो गया है। अतः इस दिशा में एक शिक्षक केवल यहीं कर सकता है कि जी बान मनुष्य की सूदम लीकों में प्राप्त होता है उसे स्थृल लेकि में भी उसके सन्मुख रख दे। एक आचार्य का यह कथन है कि वहुत से मनुष्यों की ब्रह्मचिचा की बहुत कुछ शिक्षा उस समय दी जाती है जब कि वे निद्रावस्था में अपने स्थूलशरीर से वाहर रहते हैं। सचा प्रमुख्य अर्थात् जीवातमा उस समय उस ज्ञान की सीखता है और इस प्रकार प्राप्त किये हुये ज्ञान की शिक्षा उसे जव स्यूललोक में किसी शिक्षक द्वारा फिर दी जाती है तो उसके शब्दों द्वारा उस ज्ञान की श्रपने मस्तिष्क में लाने वे उसे सहायता मिलती है। एक स्थूललोक का शिक्षक केवल इतना हो कर सकता है।

वारंवार होने वाली निराशाओं से हम सब की यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी मनुष्य की उस मार्ग पर चलने में सहायता नहीं दे सकते, जिस पर चलने के लिये वह पहिले से ही तथ्यार न हो चुका हो; इस प्रकार हम अपेशास्त्रत अधिक शांति धारण कर लेते हैं—ज़हां सहायता उपयोगी हो सकती हो वहां सहायता देने की तैयार रहते हैं, और जहां हमारी सहायता कुछ भी काम न आये अर्थात् जहां वह व्यक्ति हमारी वात से कोई लाभ न उठा सके वहां हम तदस्त रहने की भी प्रस्तुत रहते हैं। इस मनोवृत्ति से वहुधा अज्ञानी लोग यह धारणा कर लेते हैं कि हम उनसे उदासीन हैं, किंतु सत्य यह है कि एक अधिक उन्नत व्यक्त इस वात की भली भांति जानता है कि उसकी सहायता की उपयोगिता कहां हो सकती है और कहां नहीं।

जो यह वात स्पष्टतया नहीं समक्ष सकते कि उनकी सहायता कहां उपयोगी हो सकती है, उन्हें परीक्षा द्वारा अनुभव करके देखने की युक्ति समक्षनी चाहिये। किसी वात पर अपना प्रस्ताव दोजिये. यदि उस प्रस्ताव के प्रति उदासीनता प्रकट की जाये अथवा उसका विरोध हो तो समक्ष लीजिये कि जिस व्यक्ति की आप संवोधित कर रहे हैं, उसे आप उस विशेष प्रणाली द्वारा सहायता नहीं कर सकते। तव आपको जैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुसार या ते। प्रतिक्षा करनी चाहिये अथवा किसी दूसरे उपाय द्वारा यत करना चाहिये। जो कुछ आप जानते हैं उसे दूसरें पर वलात् लादने की अपेक्षा यह वात कहीं उत्तम है। अपने समस्त हान का वोक उस पर लाद कर और

उस ज्ञान को उसमें वलपूर्वक ठूंसने की चेष्टा करके उसके मस्तिष्क को स्तन्ध्र मत वनाइये। लोग वहुधा अपने लिये ते। स्वतंत्रता की मांग करने की वहुत ही प्रस्तुत रहते हैं किंतु इसे दूसरों की देने में आश्चर्यजनक रूप से परांमुख रहते हैं। यह एक वड़ा देाप है, क्योंकि दूसरों के। भी अपने विचार तथा उसे प्रकट करने का उतना ही अजिकार है जितना कि हमके।।

कभी कभी इस दोप का दुसरा रूप भी होता है। यह विचार कर कि जापको अन्य लोगों के मन्तव्य को स्वीकार करना हो चाहिये, इस की दूसरी पराकाष्टा पर मत जाइये। जापको अपनी असम्मित प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है। आप यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि "नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं," अथवा यदि चाहें तो चुप भी रह सकते हैं। किंतु जो वात आपको नहीं करनी चाहिये वह यह है कि दूसरों को अपने स्वतंत्र विचारों के लिये दोषी मत उहराइये। जब आप किसी की कोई वात कहते हुये सुनते हैं तो सब से पहिले अपनी सामान्य बुद्धि का उपयोग करके उसकी प्रत्येक वात पर अपनी विचार शक्ति का उपयोग की जिये। दूसरों को स्वाधीन रहने दीजिये, पर अपने की दूसरों का दास मत बनाइये।

'यदि तुम्हारे विचार में वह भूत कर रहा है और तुम उसे एकान्त में यह बताने का अवसर हूंड सकते हो कि ''आप ऐसा क्यों सोचते हैं,'' तो संभव है कि तुम उसे विश्वास दिला सको; किंतु अनेक स्थानों पर तो ऐसा करना भी अनुचित रूप से हस्ताक्षेप हो होगा। तुम्हें उस विषय की चर्चा तीसरे मनुष्य के सामने तो किसी भी कारण से नहीं करनी चाहिये; क्योंकि यह एक अतिकाय दुए कमें है।" एनी वेसंट — आप कभी कभी किसी ऐसे मनुष्य की सहायता कर सकते हैं जिसके लिये आपके। ज्ञात हो कि वह कोई नैतिक भूल कर रहा है। किंतु यहां भी अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे स्थानें पर लाभ की अपेक्षा हानि कर देना अधिक सहज है। इस प्रकार से जो सहायता दी जाये वह निश्चय ही एकानत में एवं मित्रतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत की जानी चाहिये, जैसा कि श्री गुरुदेव वताते हैं। यदि वह व्यक्ति हठो विचारें वाला है तो हम उसे अनुभवों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के लिये छोड़ सकते हैं, क्योंकि सीभाग्य से अनुभव एक वड़ा शिक्षक है।

यदि एक मनुष्य ने के हि मिथ्या विचार ग्रहण कर लिया है और वह आपके पास अपने विचार के। प्रकट करता है ते। उसके विचार के। ग़लत वताना आवश्यक नहीं, जब तक कि आपके। यह निश्चय न हो कि वह व्यक्ति आपके निर्णय में अपने निज के निर्णय की अपेक्षा अधिक आस्था रखता है, अथवा कम से कम आपके कथन पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिये प्रस्तुत है। वहुत वार ते। वह अपनी भूलों के। स्वयं ही हंड लेगा और उस समय उसके। ऐसा ही करने देना अच्छा है। लेग बहुधा मेरे पास आते हैं और अपने विश्वास के अनुसार भविष्य में होने वाली वड़ी वड़ी घटनाओं की घोषणा कर जाते हैं। में प्रायः उनकी वात के। शांति पूर्वक सुन लेती हूं और उस पर अपना कोई मत प्रगट नहीं करती। जब उनकी भिविष्द्वाणी सिद्ध नहीं होती, तब वह घोषणा करने वाला व्यक्ति अपनी भूल के। समक्ष लेता है; किंतु हम यह निष्कर्ष

निकालने का काम उसी पर छोड़ देते हैं। ऐसी वातं होनी अनिवार्य है, क्योंकि लोग आध्यात्मज्ञान के सम्पर्क में आने लग गये हैं। कभी कभी ये भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके निर्णय करने के वहुत से पूर्व सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं और वे विस्मय करने लगते हैं कि विचार-कांति क्षी इस भूकंप में उनके कितने सिद्धांत खंड खंड हो जायेंगे। इस प्रस्थियों में उतावला हो कर शांत, शींतल, और स्थिर रहना चाहिये; क्रमशः सव वातं स्वयं ही स्पष्ट हो जायेंगे— जो छुछ मिथ्या और भ्रमात्मक है वह वीत जायेगी श्रीर जो बास्तविक है वही शेष रहेगी।

"यदि तुम किसी वालक अथवा किसी पशु के प्रति क्र्रता होते हुये देखो, तो वहां हस्तक्षेप करना तुम्हारा कर्त्तव्य हो जाता है।"

पनी वेसंट—जहां किसी वालक अथवा पशु के प्रति
कूरता होती हो वहां हस्तचेप करना कर्चव्य है, क्योंकि
वहां शक्ति दुवंलता का अनुचित लाभ उठा रही है, जिसकी
सदा रक्षा करनी चाहिये। क्योंकि दुवंलता अपनी
रक्षा स्वयं नहीं कर सकती। इस लिये जब कभी भी एक
बालक अथवा पशु के साथ दुव्यंवहार होता हो तो शक्तिशाली मृनुष्य का कर्चव्य है कि वह उसके वीच में पड़े, और
न तो किसी के अधिकारों का खएडन होने दे और न किसी
की स्वतंत्रता दीनी जाने दे। अस्तु, जब कभी भी आप
किसी वालक के प्रति कूरता होती हुई देंखें तो वहां आप
को हस्तचेप करना चाहिये और अपने हस्तचेप की
प्रभावोत्पादक बनाने का यक करना चाहिये।

"यदि तम किसी को देश का कान्न भंग करते हुवे देखो तो तुम्हें अधिकारियों को सूचित कर देना चाहिये।" लेडवीटर—इस वाक्य के विषय में वहुत कुछ कहा गया है और इस पर अनेक मनुष्यों ने आपित्त की है। यह एक विचित्र वात है, क्योंकि, वास्तव में, यिद आप किसी अपराध को छिपाते हैं तो अपराध करने से पूर्व अथवा उसके पश्चात् जैसी भी घटना हो, आप उस अपराध के सहायक वन जाते हैं, और कानून भी आपको उसी प्रकार देखी ठहराता है। लोग कहते हैं कि "क्या हम दूसरों पर यह जासूसी करते फिरें कि लोग कानून भंग कर रहे हैं या नहीं श इंदने के लिये आप जासूस नियुक्त नहीं कियं गये हैं।

कानून से देश संगठित रहता है और कानून ही सर्वहित के लिये व्यवस्थाय स्थापित करता है। अतः प्रत्येक
नागरिक का कर्तव्य है कि वह इसका पालन करे। तैा
भी, मनुष्य को अपनी सामान्य वृद्धि का उपयोग करना
चाहिये। अप्रचलित कानूनों का पालन करने की आशा
किसी से भी नहीं की जाती, चाहे वे कानून की पुस्तक
में लिखे हों। चाहे किसी की छोटी छोटी चूकों की स्चना
करने की ही आवश्यकता है। दृष्टांत के लिये, किसी की
जगह में अनाधिकार प्रवेश करने के कानून को ही लोजिये।
अव यदि आप किसी को दूसरे के उद्यान में से कीना काट
कर जाते हुए देखें तो मेरे विचार में आप इसकी स्चना
देने की वाध्य नहीं। हाँ, इस विषय में प्रश्न किये जाने पर
अवश्य आप ऐसा कह सकते हैं। अज्ञवा कानून के विरुद्ध
चुंगी के माल की चेरी की ही लीजिये। मैं कहता हूँ कि
प्रत्येक मला नागरिक उस कानून के अनुसार ही चलेगा

छोटी वातों के संवन्ध में सूचना न करने के लिये कानूनी किए से उस दोष में सहायक है। के का अपराध नहीं लगाया जाता।

ऐना वेसेंट-प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि जव कभी वह किसी कानून के। भंग होते हुये देखे, ता उसे रोके । यह नागरिकता के प्रथम कर्तव्यों में से हैं । तथापि कुछ दिन हुए इस शिक्षा पर त्रापत्ति उठाई गई थी। एक विद्यार्थी सेरे पास त्राया त्रौर वाला कि इस पुस्तक में यह एक ऐसी वात है जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता। उसे यह वात सामान्यतः भेद लेते रहने अर्थात् अन्य लोगें की वातों पर जासूसी करते रहने को अनुमति जान पड़ी। श्रवश्य ही इसका आशय इस प्रकार का नहीं है किंतु जहां द्याप का*न्*न भंग होते हुये देखें वहां श्रापके। श्रवश्य दखल देना चाहिये। क्योंकि कानून से ही देश की ब्यवस्था कायम रहती है ओर यही उस व्यवस्था की स्थापित करके एवं उसकी रक्षा करके उस देश की जनता की ख़ब्यवस्थित रखता है। ऋतएव इसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है। किसी अपराध के किये जाने की कानकारी होने पर उसे छिपाने का अधिकार किसी के। भी नहीं है । और जो ऐसा करता है वह उस अपराध में भागीदार हो जाता है। यह वात इतनो सामान्य रूप से प्रचलित है कि जो व्यक्ति किसो अपराध के विषय में जानते हुए भी उसकी स्चना करने में चूकता है तो कानून उसे अपराधी का सहायक मानकर दंडित करता है। मैं केवल इतना अनुमान लगा सको कि आपत्ति करने वाले व्यक्ति ने अपने कथन पर कभी गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया, क्योंकि जिस देश के नागरिक अपने इस साधारण कर्तव्य के। भी

नहीं पहचानते और उसके अनुसार कार्य नहीं करते, तो सार्वजनिक भाव के इस हास के कारण उस देश का पतन हो जाता है।

"बिंद तुप्र किसी अन्य ज्यक्ति को शिक्षा देने के लिये नियुक्त किये गये हो तो उसके दोपों को मीठे बचन से बताना तुम्हारा कर्त्तव्य हो जाता हैं"

लेडवीटर—यह वात स्पष्ट है। एक वालक, एक शिष्य, अथवा एक नौकर का भार हम पर सौंपा जाता है, प्योंकि हम उनसे आयु या बुड़ि में वड़े होते हैं। यदि हम उसके देखें की, जो कि वह कर रहा है, न वतायें ता हमारी बुद्धि और अनुभवों से लाभ उठाने से वह वंचित रह जाता है। यहां हम उसके प्रति अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं, और जिस कार्य के लिये हम नियुक्त हैं उसकी उपेक्षा करते हैं।

''केवल ऐसी परिस्थितियों के अतिरिक्त अपने लाम से काम रखो और मौन के गुण को सीखो।''

ऐनी वेसेंट—िंचार की जिये कि यदि इस शिक्षा पर
आचरण किया जावे ते। समाज का रूप कितना वदल जाय।
अपने पड़ोसियों के कार्यों से सदा होशियार रहने की
अपेक्षा एक मनुष्य अपना जीवन स्वतंत्रता और स्वच्छंदता
से व्यतीत कर सकेगा क्योंकि लोग एक दूसरे के। अपने
अपने विचारों के अनुसार जो सर्व श्रेष्ट प्रतीत है। वहीं
करने देने के लिये स्वतंत्र छोड़ देंगे. एवं हस्तकेप तथा
आलीचना के स्थान पर पारस्परिक सहिष्णुता और सदभावना आजायेगी। हमारी पाँचवीं मृल (आर्य) जाति,
जो आज संसार की एक प्रधान जाति है, आक्रमणकारी,

भगड़ालू एवं आले। चनात्मक गुण प्रधान जाति है। किंतु हमें ते। वह जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करना चाहिये जो भविष्य में छुठी मूलजाति का होगा और जिसे सहिष्णुता एवं कार्यशोल सद्भावना द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह वात हमें भातृभाव के उस विचार की ओर ले जायगी जिस पर कि छुठी मूलजाति की स्थापना होगी।

लेडवीटर—अपने काम से काम रखना यद्यपि वहुत कि किन वात नहीं हैं, किंतु वहुत ही थोड़े लोग ऐसा करते हैं। जो यहाँ कहा गया है उसका तात्पर्य यह है कि हस्तनेप और आलेखना की जो मनेवित्त आजकल इस खेदजनक रूप से फैली हुई हैं, उसके स्थान पर सहिष्णुता एवं सद्भावना की सामान्य प्रवृत्ति, की प्रहण् करना चाहिये। यदि एक व्यक्ति कोई नितान्त असाधारण कार्य करता है तो अनेक मनुष्य इस परिणाम पर पहुँच जाते हैं कि उसके ऐसा करने का कोई न कोई दुए प्रयोजन है। किंतु इसका निसकर्ष ऐसा नहीं हो सकता। उसके ऐसा करने का कोई व्यक्तिगत अप्रकट कारण हो सकता है। तव भी, जब तक वह स्पष्टतया ही कोई दुराई न कर रहा हो। और दूसरों के लिये वाधक रूप न हो, तव तक हमें चाहिये कि उसे अपने ही मार्ग द्वारा चलने देकर अपनी ही इच्छानुसार कार्य करने दें।

आजकल के अन्य सामान्य दोषों के समान वह दोष भी हमारी पांचवीं मूलजाति एवं पाँचवीं उपजाति के स्वाभाविक गुण का अतिक्रमण होने से ही उत्पन्न होता है। हमारी यह जाति नीचे के मनस् की त्रालोचनात्मक शक्ति का विकास कर रही है और इसी शक्ति का अतिक्रमण होने से हमारा आक्रमणकारी, भगड़ाल पर्व तर्कवादी हो जाना संभव वन जाता है। तैं। भी, जिन लोगों का लद्दय आध्यात्मिक उन्नति करने का हैं उन्हें मनस् से परे अपनी वृद्धि का जो एकता प्रधान हैं अर्थात् जो परिच्छेद के स्थान पर संकलन करती हैं, विकास करना चाहिये। इस वृद्धि का विकास करना छुठी मूलजाति का कार्य होगा और कुछ छंशों में यह कार्य छुठी उपजाति का भी होगा जिसके चिह्न अमेरिका, आस्ट्रेलिया एवं अन्य कुछ स्थानों में प्रकट हो रहे हैं।

थित्रॉसेफिकल से।सायटी में हम भातुभाव के विचार का समर्थन करते हैं, और इस गुए पर अभ्यास करने की यह एक विधि है कि दूसरों में प्रशंसनीय वातों की हंदना चाहिये, दोषपूर्णचातें की नहीं। यदि श्राप खोजेंगे ती प्रत्येक मनुष् और प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ प्रशंसा योण्य पर्व दोषपूर्ण वार्ते अवश्य मिलंगी। इसी कारण यह आवश्यक है कि हम सद्गुण एवं अच्छी वातें पर ही ध्यान दें, अवगुण श्रौर बुरीं वातें। पर नहीं। इस तरह हम दोनें। ही वातेंं का समीकरण कर सकते हैं। छिद्रान्वेपण करने का कार्य हम संसार के अन्य लागें। पर छोड़ दे सकते हैं जो कि निश्चय ही इसे चालू रक्खेंगे और दोषारापण करने का कार्य हमसे अधिक रुचि पूर्वक करेंगे। अञ्छी वातें। की चुन लेना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, क्योंकि जब तक हम उन्हें देखना आरंभ न करेंगे तव तक इस बात की वास्तविक रूप में न समक पायेंगे कि प्रत्येक मनुष्य में कितनी अधिक अच्छी वातें होती हैं। जब हम ऐसा कर्ते हैं तो जिन लोगों के प्रति हम अन्यायपूर्ण विचार एर्थते

थे, उनमें भी सव प्रकार के सुंदर गुणें। की देखना प्रारंभ कर देंगे। जिन लोगों की हम भली भांति नहीं जानते, उनके विषय में एक या दे। वातों द्वारा ही मत स्थिर कर लेना बहुत सहज है। हमने उन्हें कभी कोधित अवस्या में देखा था और इसी कारण उन्हें चिड़चिड़े स्वभाव वाला मान लेते हैं; अथवा हमने किसी दिन उन्हें असंतुष्ट दशा में देखा था, अस्तु उनकी गणना उसी प्रकार के मनुष्यें में कर लेते हैं। संभव है हमारे और उनके मिलन का संयोग किसी ऐसी ही असमंजस की घड़ी में हुआ हो, और सामान्यतः उनका जीवन हमारी करणना के अनुरूप न हो।

यदि हमें जब तब इस प्रकार की भूलें करनी ही हैं तो श्रद्धे पक्ष में ही क्यों न करें, किसी मनुष्य की उसके पादने से कुछ अधिक श्रेय दे दीजिये, इससे न तो उसकी ही कुछ हानि होगी श्रौर ना हमारी ही। एक वार एक महात्मा ने कहा था कि "प्रत्येक मनुष्य में भलाई का अंश भी होता है और बुराई का भी;' किसी भी मनुष्य की केवल बुरा ही मान लेने से सावधान रहिये, क्योंकि आप उससे बुराई को बाशा करते हैं और उसके वैसा न करने पर ब्राप निराश हो सकते हैं। क्योंकि इससे आपके निर्णय की भूल प्रकट हो जाती है। किसी एक मनुष्य में बहुत नुरी वातें सोचने की अपेक्षा सैंकड़ों मनुष्यों के विषय में वहुत अच्छी वातें से।चना कहीं उत्तम है। कम से कम इस सीमा तक तो हमें बुद्धिक जीवन व्यतीत करना ही चाहिये कि हम अच्छी वातें की स्रोर ही ध्यान दें, बुरी बाता की भोर नहीं;। केवल सत्य और न्याय के नाम पर ही नहीं, दित इस लिये भी कि हम जानते हैं कि हमारे विचारों

में अपार शक्ति हैं और दूसरे में तुराई की कल्पना करने से उसके वैसा ही वन जाने की संभावना रहती हैं; कितु यदि हम उसमें भलाई की देखें ते। उसमें से वह तुराई लुप्त है। कर भलाई उत्पन्न होने में सहीयता मिलती है।

एक मुख्य बात जो हमें सीखनी चाहिये वह यह है कि हमें नीचे के मनसूकी अपने नियंत्रण से याहर नहीं होने देना चाहिये, क्योंकि यह हमसे दूसरों पर अनुचित दे।पा-रोपण करवाता है। मनुष्य से भूलें होती हैं और वह सदा ति:स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर ही कार्य नहीं करता। मनुष्य की इस प्रकृति को जानते हुये स्वाभावतः हो लोगी की प्रवृत्ति दूसरों के कार्यों में कोई उच उद्देश्य हुँ दुने के स्थान पर किसी न किसी स्वार्थ को हूँढ़ने की ओर ही रहती है। किंतु हमें संदेह श्रीर कठोरता की इस श्रेणी तक अपना पतन नहीं होने देना चाहिये। केवल हमारे अपने लिये ही नहीं वरन् दूसरों के हित के लिये भी यह त्रावश्यक है कि हम सर्वप्रथम दूसरों के उच उद्देश्य की ओर ही ध्यान दें, और यदि ऐसा कोई उद्देश्य हमें न भी दिखाई दे. तो भी उस व्यक्ति को भला आशय रखने का श्रेय दे दें। जब हम किसी के बुरे उद्देश का विचार करते हैं तो अपने विचार द्वारा उसे और भी पुष्ट कर देते हैं, क्योंकि मन वड़ा ही प्रहणशील होता है। एक मनुष्य के अपने लद्य से थोड़ा गिरजाने पर भी यदि हम उसे उसके भले उद्देश्य का श्रेय दे देते हैं, तो वह शीघ्र ही लिजात होकर अपने निरुध उद्देश्य के स्थान पर उच्च उद्देश्य की प्रहण कर लेगा। इसके ब्रितिरिक्त यह हम ब्रयने सब मित्रों में यथासंभव सर्वश्रेष्ठ उद्देश्यों के होने की ही कल्पना करें ते। यह निश्चित है कि दस में से नौ स्थानें। पर हमारा निर्णय यथार्थ होगा। यह ठीक है कि वाह्यजगत् ऐसे मनुष्य को व्यंगपूर्वक यहीं कहेगा कि "तुम वहुत भोले हो।" किंतु इस रीति से भलाई करने वाला भोला व्यक्ति होना उस चालाक व्यक्ति होने की अपेक्षा कहीं अच्छा है जो कभी किसी के विषय में अच्छी कहपना कर ही नहीं सकता।

प्रायः केाई भी मनुष्य स्वेच्छा से बुरा नहीं बनता। त्रतः मनुष्य को यह से।चने की इस सामान्य भूल में नहीं पड़ना चाहिये कि हमारे विचारों के अनुसार जो लोग गुलती करते हैं, वे बुरे उद्देश्य से ही करते हैं। हमें सावधान रहना चाहिये कि इस प्रकार की करपनाओं द्वारा किसी के प्रति अन्याय न करें। जैसे, हम सोचते हैं कि मांसाहारी मनुष्य मांस भक्षण को अनुचित समभते हुये ही इसे खाते हैं। किंतु वे लोग यह काम अपनी श्रेष्ट भावना के विरुद्ध कदापि नहीं करतेः वे तो इस विषय में कुछ विचार किये विना ही केवल प्रचलित प्रथा का अनुकरण करते हैं। साधारणता ऐसे व्यक्ति भले होते हैं। यह ठीक है कि मध्यकाल के भले लोगों ने विना विचारे ही एक दूसरे को जला दिया था। किन्तु एक महात्मा ऋषि ने कहा है कि "हमारा हेतु भले ब्रादमी निर्माण करना नहीं है, वरन् जगत् के कल्याण के लिये प्रवल आध्यात्मिक शक्तियां का स्रजन करना है।

## चतुर्थ खण्ड

## सहाचार

## अठारहवां परिच्छेद

## मनोनिग्रह .

सदाचार के जो छः नियम विशेष रूप से अपेक्षित हैं उन्हें श्री गुरुदेव ने इस प्रकार वताये हैं:—

१—मनोनियह (Self Control as to the Mind)

२—इंद्रिय-निप्रह (Self Control in Action)

३—सहिन्जुता (Tolerance)

४—प्रसन्नता (Cheerfulness)

५—एकनिष्ठ (One-pointedness)

६—প্রস্থা (Confidence)

[मुख़े विदित है कि इन गुणों में से कुछ नामों का अनुवाद भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है, किंतु में यहाँ पर उन्हीं नामों का उपयोग कर रहा हूँ जिनका श्री गुरुदेव ने मुझे समझाते समय किया था]

ऐनी वेखेंट—जैसा कि अहिकयोनी कहते हैं, श्री गुरुदेव ने इन गुणों में से कुछ का अनुवाद हमारे पूर्व प्रचलित अनुवाद से कुछ भिन्नता से किया है। प्रथम तीन का अनुवाद जो अनुवाद में वर्षों से करती आई हूं उससे कोई भिन्न नहीं हैं, किंतु ग्रंतिम तीन के अनुवाद कुछ भिन्न हैं तथापि उसके तात्विक अर्थ अपरिवर्तित है। सदाचार के तीसरे नियम का अनुवाद में सदा Tolerance अर्थात् 'सिहण्णुता' ही करती आई हूं, जैसा कि यहाँ श्री गुरुदेव ने भी किया है, किंतु में जानती हूँ कि यह अनुवाद वहुत से लोगों को मान्य नहीं है। इसका संस्कृत राब्द उपरित है, जिसका राव्दार्थ Cessation अर्थात् विरति है; हम विरति का अर्थ आलोचना एवं असंतोष जैसे दोषों से विरत होने से ही लेते हैं, अतः इस गुण का वास्तविक कप सहिष्णुता ही है।

चौथे गुण तितक्षा को मैं सदा endurance अर्थात्, सहनशीलता कहती श्राई हूं; श्रवश्य ही प्रसन्नता (Cheerfulness) का श्रमिप्राय भी तदृश ही है, क्योंकि जो व्यक्ति सहनशील है वह अवश्य ही प्रसन्न भी रहेगा। यहाँ पर यह कहने का साहस यदि अनुचित न हा ता मैं कहूँगी कि इस कारण से कि गुरुदेव विशेषरूप से प्रसन्न वदन हैं। इसलिये इस गुण का विशेषरूप जो "प्रसन्नता" है उसपर ज़ोर देने के लिये वे यह श्रमुवाद देते हैं। इस-लिषे यही अच्छा है कि सब लोग इस गुए के इस अर्थ पर मनन (Meditation) करें इसके बाद एकनिष्टा (एकाग्रता) ब्राती है। इसे संस्कृत में समाधान कहा है, जिसे मैं 'संतुलन' (Balance) समता कहती ऋदि हूँ, यहाँ भी दोनों का भावार्थ एक ही हैं। क्योंकि एकनिष्ट मनुष्य ही समत्ववान होता है और समत्ववान ही एकनिष्ठ। स्रंत में श्रद्धा आती है, जिसमें सदा विश्वास (faith) कहती रही हूँ। यहां इसे "पूर्ण भरोसा रखने" के ऋर्थ में (Confidence) कहा है।

इनके भावार्थ में तो यहाँ पर भी परिवर्तन नहीं है, प्येंकि मैंने विश्वास का अर्थ सदा अन्तर्स्थित ईश्वर में एवं श्री गुरुदेव में अखंड विश्वास का होना ही वताया है। शब्दें की समानता और असमानता के ध्यान में रखना अच्छा है, क्येंकि इससे हमें अर्थ के। भलीगाँति समभने में सहायता मिलती है।

"मन का निग्रह —वैराग्य का गुण हमें यह वताता है कि वासना ज्रिर पर हमारा निग्रह अवश्य होना चाहिये और यही वात मनदारीर के लिये भी लागू होती है। इसका अर्थ है अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त करना, ताकि तुम्हें तिनक भी क्रोध और अधीरता का भाव न हो; मन पर निप्रह होना, ताकि तुम्हारे विचार सदा शांत और स्थिर रह सके; और (मन के द्वारा) शरीर की स्नायुयों पर नियंत्रण रखना, ताकि वे यथासंभव कम उत्ते जित होने पायें।"

लेडवीटर—स्वभाव पर विजय प्राप्त करना अवश्य ही हमारे लिये एक कठिन वात है, क्यों कि विकास के कम में उन्नति करने के लिये सांसारिक जीवन के मध्य में रहते हुये ही हम नवीन प्रयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। (जिसका अर्थ है अपने सब शरीरों की निर्मल बना कर उनकी चेतना शक्ति की अधिकाधिक स्वम बनायें)। इन सब कठिनाइयों के ही कारण हमारी चिजय अधिक महान् होगी, क्योंकि इन कठिनाइयों की पार करना यह प्रकट करता है कि हमने अपनी इच्छा शक्ति की वृद्धि करने में साधु या सन्यासियों से भी अधिक उन्नति की है।

कभी कभी लोग कोध के भाव की तो निर्मूल कर देते हैं, फिर भी वाहा शरीरों पर पूर्णक्ष से नियंत्रण करना

उन्हें कठिन जान पड़ता हैं। उनमें अभी भी अधीरता की ग्रस्थिरता वर्ना रह सकती हैं चाहे उनके भीतर की वह मावना जो उनके अर्थारता को आधार है सचमुच में सर्वथा नप्ट भी हो खुकी हो। यह उतना बुग नहीं है जितना यह कि वैसी भावना ता रहेपर वकटन हो; किंतु हमें ता इस प्रकार इसे प्रकट करना भी छोड़ देना चाहिये, क्येंकि यह दूसरीं की भ्रांति में डाल देती हैं। यदि आप एक सड़क पर जाने वाले सामान्य श्रेणी के मनुष्य के वासनाशरीर के। दिव्यदृष्टि द्वारा देखें, तो आपकी प्रतीत होगा कि उसका समस्त वासनाशरीर एक आन्दोलित पिंड है और इसमें निश्चित श्राकार, स्पष्ट रंग और उसके उस शरीर में यथोचित प्रसार होने के स्थान पर वासना शरीर के ऊपरी सतह पर पचास या साठ होटे होटे चकर या भंवर प्रवल वेग से चलते रहते हैं, श्रीर प्रत्येक संवर ऋपनी गति के वेग के कारण एक उभरी हुई गांठ के समान दिखाई देता है। यदि त्राप इन छोटे छोटे चक्करों की परीक्षा करें ते। आपका विदित होगा कि यह सब कोच के उवाल से, छोटी छोटी चिंतात्रों की उद्दिशला से, अथवा राेष. ईप्यों, स्पृहा और घृणा की भावनाओं से भी, जो पिछले श्रॅंडतालीस बंटों के भीतर मजुष्य के मन में श्राई हैं।, उत्पन्न होते हैं। वड़े वड़े भंवर, जो कि श्रधिक देर तक वने रहते हैं. किसी एक ही व्यक्ति के विषय में एक ही बात के। बारंवार स्रोचते रहने के कारण उत्पन्न होते हैं।

जव तक मनुष्य ऐसी दशा में रहता है उसे स्पष्टता पूर्वक स्थिरता से विचार करना जो अन्यथा सम्भव होता सर्वथा असम्भव हो जाता है। यदि वह किसी विषय पर सोचना या लिखना चाहता है, तो उसके विचार अवश्य ही इन भंवरियों के कारण वेवस तथा विक्त हो जायेंगेः चाहे वह उन भावनाओं को भूल ही चुका हा जो इनकी उत्पत्ति का कारण वनीं थीं। मनुष्य अपनी इन उद्विज्ञतामूलक भावनाओं की तो भूल जाता है और वह नहीं जानता कि उनका प्रभाव अभी तक विद्यमान है। वहुत से लोग अपने उस भंवरियों के समूह की उसी परिमाण में सदा वनाये रखते हैं।

पक्षपात पूर्ण अन्ध धारणार्ये भी इसी प्रकार धासना लोक और मनोलोक सम्बन्धी दिव्यद्विष्ट द्वारा स्पष्ट रूपं से दिखाई देते हैं। मानसिक शरीर का पदार्थ सब ग्रंशों में ता नहीं परन्तु मानसिक शरीर के किसी किसी खंड या चेत्र में तीव गति से घूमता रहना चाहिये। वहुधा अपने वनेपन के अनुसार यह अपने का एक जित कर लेता है. जिससे यह गाढ़ा पदार्थ कुछ सीमा तक चारों ओर चकर लगाता हुआ इस अंडाकार मनशरोर के निस्न भाग की ओर त्राकर्षित होता रहता है। अतः जिन मनुष्यों में स्वार्धपूर्ण विचार और भावनायें अधिक मात्रा में रहती हैं, वे तेा चै। ड़े भाग पर खड़े हुये एक श्रंडे के समान दिखाई देते हैं, त्रौर जो लोग निःस्वार्थी ग्रौर आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत होते हैं वे नेकिले भाग पर खड़े हुये श्रंडे के समान दोख पड़ते हैं। मस्तिष्क के चार विभागों की भाँति मनशरीर के भी चार खंड होते हैं, जो विशेष प्रकार के विचारों से सम्बन्ध रखते हैं।

एक अत्यन्त अनुदार धार्मिक विचार वाले मनुष्य की कल्पना कीजिये। उसके मानसिक शरीर का पदार्थ उस विशेष भाग में स्वतंत्रतापूर्वक चक्कर लगाने के स्थान पर एक ही जगह इकट्टा होता जाता है, यहाँ तक कि वह एक ऊँचा ढेर सा वन जाता है, श्रीर तव यह सड़ कर नए होने लगता है। क्योंकि उसके धार्मिक विषय के विचार की मानसिक शरीर के इस भाग में से गुज़रना ही पडता है। अतः वह कभी यथार्थ नहीं रह सकता, क्योंकि इसके कंपन मनशरीर के। जकड़ें रहने वाली उस व्याधि द्वारा जिसे हम ठोक मानसिक राग कहकर ही पुकार सकते हैं, प्रशाबित हुये विना नहीं रहते। जब तक कि वह मनुष्य चेष्टा करके विचारपूर्वक संयम और मन की पवित्रता द्वारा अपनी चिकित्सा न करले, तबतक उसके विचारीं में दुराग्रह पूर्ण पक्षपात का आना निश्चित है। केवल तभी वह सत्य विचार करना सीख सकता है, अर्थात अपनी संपूर्ण योजना की पूर्णतया जानने वाले ईश्वर के समान ही सब वस्तुओं का देखना सीख-लेता है।

यह त्रावश्यक नहीं कि यह दुराग्रहपूर्ण पक्षपात सदा किसी व्यक्ति या वस्तु के विरुद्ध ही हो, वित्क वहुधा ता यह उनके पक्ष में ही हुत्रा करता है। तव भी यह असत्य का ही एक रूप है, त्रीर मनुष्य के तेजस (aura) में वैसी ही मलीनता प्रकट करता है। इसका अतिसाधारण उदाहरण वह माँ हैं जो यह विश्वास कर ही नहीं सकती कि उसके वालक जैसा कोई त्रीर वालक भी स्विध के प्रारम्भ से लेकर आजतक कभी हुत्रा है। दूसरा उदाहरण उस कलाकार का है जो अपनी कला के त्रितिरक्त ज्ञन्य किसी की भी कला में कोई त्राच्छाई देखने में असमर्थ रहता है।

आध्यात्मिक शक्ति के दृष्टिविंदु से विचार करें ता ये सव वातें उस खुले हुये घावके समान हैं जिसमें से मनुष्य की इच्छाशक्ति निरन्तर व्यर्थ ही टएकर्ता रहती है। यह स्थिति तो एक साधारण मनुष्य की होती है, किंतु जब आप का काई ऐसी प्रकृति का मनुष्य मिलता है, जो स्वभावतः ही छोटी २ चिताओं से उद्विस होता है, ते। उसकी दशाता आपके। और भी हीन मिलेगी। ऐसा मनुष्य ते। सम्पूर्णतया एक घाव ही है, जिसकी समस्त शक्ति नए हा चुकी है, तनिक भी शेप नहीं रही। यदि हम अपनी शक्ति की बचाये रख कर उसके द्वारा भले कार्य करना चाहते हैं-श्रीर यदि हमकी आध्यातमहानी वनना है, त्रौर हमारो यही भावना होनी भी चाहिये-ता हमारा प्रथम कार्य यह होना चाहिये कि हम अपनी शक्ति नए होने के सभी स्रोतों पर अवरोध लगादें। मान लीजिये कि हम कहीं पर लगी हुई अग्नि का युक्ताना चाहते हैं, तो हमारे पास पानी का फव्वारा अवश्य होना चाहिये, हमें इस फब्बारे की इसके सम्पूर्ण वेग से क्वेड़ना होगा, किंतु इसके साथ ही पानी की टोंटी और और नल में भी कोई छेद न होना चाहिये। इसका दृष्टान्त हमारे लिये हैं, "स्थिरता एवं मनोनित्रह।"

्पक साधारण मनुष्य में या तो वहुत थोड़ी इच्छाशक्ति होती हैं अथवा विल्कुल नहीं होती। जब कोई संकट आता है तो वह दढ़ संकल्प से निश्चयपूर्वक उसका सामना न करके उससे हार मानकर रोने चिल्लाने लगता है। इस दुर्वलता के दो कारण हैं। प्रत्येक मनुष्य में शक्ति उतने ही अंशों में थाती हैं, जिस सीमा तक उसने आत्मा- नुभव किया हो, अर्थात् ब्रह्म को अपने ज्ञन्तर में प्रत्यक्ष किया हो। हमारी मूल प्रकृति में तो हम सभी में एक समान शक्ति है, किंतु मनुष्य में भिन्नता उसी सीमा तक होती है जहाँ तक उसने ज्ञपने भीतर देवी शक्ति की प्रत्यक्ष किया है। साधारण मनुष्य ने उस शक्ति की ज्ञिधिक बृद्धि नहीं की, दिल्क जो शक्ति उसमें है उसे भी ब्यश् गैवाता रहता है।

हममें से वहुन से लोग श्री गुरुदेव के प्रत्यक्ष दशन के लिये एवं जन्य बहुत से कल्याणवद प्रभावें। को जपने स्थूल मस्तिष्क के द्वारा अनुभव करने के तिये और अधिक पूर्वता से इच्छुक होंगे। ऐसा प्रभाव हमारे सिन्न-भिन्न शरीरों द्वारा ही नीचे के लोकों में उतरना चाहिये, और एक के द्वारा दूसरे शरीर में प्रतिविधित होना चाहिये। एक भील या नेदी के किनारे एर के बुक्तों की देखिये, यदि जल पूर्णतया शान्त है तो हम उसमें उसके पूरे प्रतिविञ्च के। देखते हैं जिसका एक एक पत्ता तक दिखाई देता है। किंतु जल को एक तिवक सी लहर भी उस चित्र की नितानत विकृत कर देती है। श्रीर यदि इसमें त्फान श्राजाये तव ते। यह सर्वथा नए ही हो जाती है। यही वात वासना शरीर और मन शरीर के लिये भी सत्य है। यदि हम चाहते हैं कि इनके द्वारा उत्तम और उपयोगी शक्तियाँ अपने में प्रवाहित हें।, ते। उन्हें शान्त और स्थिर रखना ही चाहिये। लोग लगातार पूछते ही रहते हैं कि "हम उन सब वातों की पाद इयों नहा रख सकते जो हम निदाबस्था में करते हैं।" स्तिका एक कारण यह भी है कि हमारे सव शरीर यथेष्ठ धीनत ग्रवस्था में नहीं रहते। संभव है यह थोडी बहुत शक्ति प्रवाहित करने के लिये यदा कदा कुछ शान्त वन जाये, किंतु तव भी प्रायः उनका अनुभव कुछ न कुछ विरुत ही रहता है, क्योंकि उनके साधनयन्त्र (शरीर) पूर्ण रूप स्ने स्वच्छ नहीं हैं। यह तो वृसा ही है जैसे किसी वस्तु के। विद्या चौरस शीशे में से देखने के स्थान पर वे।तल के नील कांच में से देखा जाये, जिसमें कि उन वस्तुओं का अनुपात सर्वथा वदल जाता है।

जय हम शान्त प्रकृति के यन जाते हैं ते। उपद्रवें। श्रोर कर्षों के वीच में भी रहकर कार्य कर सकते हैं। अवश्य ही ऐसी परिस्थितियों में शरीरें। की शान्त वनाये रखना एक भारीं श्रम का काम होता है। और यह श्रम इतना कड़ा होता है कि कुछ लोग ते। ऐसा कर ही नहीं सकते। किंतु उन्हें यह शक्ति क्रमशः अवश्य प्राप्त करनी चाहिये।

एक योगी (occultist) आत्म-निग्नह द्वारा एक ही साथ दे। हैं। कों में कार्य करना सीख लेता है, अर्थात् स्थून लोक में कार्यशील रहते हुए अंशतः इस शरीर से विलग भी हे। सकता हैं और इस प्रकार स्थून शरीर द्वारा लिखते या वे। लेते समय अपने वासना शरीर द्वारा अन्य कार्य भी कर सकता है। उदाहरणार्थ, मैंने लेगों से सुना है कि में जव भाषण करता रहता हूँ तो उस समय अनेक श्रोताओं ने काम-लेक के प्राणियों की मँच पर आकर खड़े हुए और मुक्तसे वात करते हुये देखा है। यह सच भी है; कभी कभी भाषण होते समय ये प्राणी अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर की कामना से अथवा किसी कार्य की करवाने की आकांक्ष से इस प्रकार आया करते हैं। यह तो एक छोटा सा और क्षणिक उदाहरण है। किंतु घहुत वार ऐसे बड़े और

में लुप्त हो सक्तता है। किश्चियन वैज्ञानिक दृढ़तापूर्वकः यह कल्पना करके कि 'कष्ट है ही नहीं.' ऐसा किया करते हैं; इस प्रकार विचारों के संयोग के अभाव में कष्ट केवल शरीर में ही रह जाता है, जो अपेक्षाकृत तुच्छ होता है।

हमें मन का निग्रह करना सीखना चाहिये ताकि शारीरिक कप्ट में से उसके मानसिक श्रंश का लीप है। जाये, क्योंकि श्री गुरुदेव के शिष्यों की भांति हमें अपने की अतिशय प्रभावशील (Sensitive) वनाना है। तव एक ऐसे मनुष्य के समीप वैठना भी दुखदायक है। जाता है जो मादक द्रव्यों का सेवन करता हो, तम्वाकू पीता हो, अथवा मांस खाता हो। तव शरीर के भीतर किसी भीड-भाड़ वाली सड़क के सव प्रकार के घार कालाहल में जाना भी एक वास्तविक यंत्रणा वन जाती है। यह शेरगुल मनुष्य के शरीर में जाकर उसे कंपा देता है, किंतु यदि मनुष्य उसका विचार भी करने लगे तब तो यह उसे श्रीर भी दारुण बना देता है, जब कि यदि उस पर ध्यान ही न दिया जाये ता उसका भान कम होता है। जो शिष्य उच लोकों में पहुँचने का प्रयत्न करता है, उसे इस कष्ट में से अपने गानसिक अंश की हटाना सीख लेता चाहिये. और अपने विचारों को इसमें नहीं जोड़ देना चाहिये जो इसे श्रौर भी प्रवल वनाते हैं।

जो लोग ध्यान करने का अभ्यास करते हैं उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि ध्यान न करने वालों की अपेक्षा वे अधिक उत्तेजनीय हैं और इसी कारण उनके स्थूलदारीर पर कभी कभी वहुत अधिक ज़ोर पड़ता है। कभी कभी यह सुनने में आता है कि श्रीमती ब्लावैड़स्की की कोध का आवेग त्राया करताथा। निश्चय ही इसका एक स्पष्ट फार**ए** है, क्योंकि दुर्भाग्य से उन्हें बहुत ही ग्रस्वस्थ शरीर मिला था; संभवतः एक घंटे का समय भी ऐसा न बीतता होगा जिसमें कि वे किसी दारुण शारीरिक वेदना से रहित रही हैं। उनका शरीर बृद्ध था तथा रुग्ण श्रीर जीर्ण हे। गया था, किंतु उन्हें जिस विशेष कार्य की संपूर्ण करना था उसके लिये केवल वहीं एक शरीर प्राप्य था। अस्तु, उनके। उसे सुरक्षित रखना ही था। वे उसे त्याग नहीं सकती थीं, जैसा कि हममें से यहुत से कर सकते। एक बार उन्हें ऐसा करने के लिये श्रवसर भी दिया गया, किंतु वे वेलिं कि 'नहीं जब तक में 'सीकेट डॉक्ट्नि (ग्रप्त सिद्धान्त) नामक पुस्तक का लिखना समाप्त न कर है, तव तक इसे रख़ूंगी"-इसी पुस्तक के लिखने के कार्य में वे उस समय संतन्न थीं। इसका अर्थ यह था कि उनका स्थृलशर्रार अत्यन्त अमित अवस्था में था, ओर उसे विश्राम देने के तिये वे कभी कभी उसे उसी की इच्छानुसार चलने देती थीं। अवश्य ही बहुत से लोग इसे नहीं समभते थे। कितु हम लीग जी उनके साथ रहते थे, यह जानते थे कि इन वातें का वहुत महत्व नहीं। ऐसी वहुत सी विचित्र घटनायं हमारे सामने हुई हैं। उदाहरणार्थ, नितांत तुच्छ र्सा यात पर क्रोधित हो कर वे वहुत बुरा भला कह देती थीं। किंतु उस समय जहां कि नपे लोग उनसे भय-भीत होकर सहम जाते थे, वहां हमें यह ज्ञात था कि उस उत्तेजना के मध्य में यदि अचानक उनसे कोई दार्शनिक प्रश्न पूछ लिया जाता ते। वह सारी स्थिति केंची से धागा काट देने के समान ही वदल जाती थीं। क्रोध तुरन्त ही लुस हो जाता और वे प्रक्तों के उत्तर देने लगतीं / साधारण २०

क्रीध की अवस्था में मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। अनेक लोगों ने उन्हें गलत समभा और उनसे दूर चले गये किन्तु मैं जानता हूं कि उन्हें कभी-कभी शरीर की इस प्रकार अवाध छोड़ देना पड़ता था अन्यथा वह विनष्ट हो जाता।

"शान्त मन का अर्थ साहस से भी है, जिससे कि तुम निर्भय होकर इस पथ की परीक्षाओं और किनाइयों का सामना कर सको।"

ऐनीवेसेंट—साहस के गुण के। हिन्दुशास्त्रोंने त्रितिशय
महत्व दिया है। त्रात्मा की एकता का ज्ञान ही इसका मूल
है। कहते हैं कि 'जिसने त्रात्मसाक्षात्कार कर लिया उसके
लिये भय और भ्रम कहां। इसो लिये "ब्रह्म के। अभय ब्रह्म"
कहा जाता है। "इन दी आउटर कोर्ट" (In the Outer
Court) नामक पुस्तक में मैंने साधकों के। आदर्शचरित्र के
उन गुणों पर नित्य ध्यान करने की अनुमति दी है, जिनका
वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के सेलहवें अध्याय के
त्रारम्भ में किया है। वहां पर भगवान ने साहस या
निर्भयता को ही प्रथम गुण वताया है।

जब यह बोध हो जाता है कि आप श्रात्मा हैं, यह वाह्य शरीर नहीं, श्रीर केवल यह वाह्यशरीर ही श्रापके ऐसे श्रंग हैं जो श्राहत हो सकते हैं, तब इस बोध के द्वारा साहस की उत्पत्ति होती हैं। मनुष्य के आत्मविकास की भिन्न भिन्न श्रेणियों के अनुसार ही उसकी शक्तियों में भी भेद होता हैं। मृल में तो हम सब एक ही समान शक्तिशाली हैं, किंतु विकासकम की भी श्रेणियाँ होती हैं। जब श्रापको यह अनुभूति हो जाती है कि श्राप ही श्रात्मा हैं तब श्राप यह जान लेते हैं कि दुर्बलता श्रथवा वल दोनों ही आपके त्रात्मविकास के परिणाम पर निर्भर हैं। अस्तु, जब आपके। भय प्रतीत हो तो अपने अन्तर को शक्ति का आबाहन करः के उसी का आश्रय लीजिये।

यह त्रात्मानुभूति त्रापके। ध्यान के द्वारा प्राप्त करनी चाहिये। जो लोग प्रातः ध्यान करते हैं उन्हें उस समय त्रपना आत्म रूप पहिचानने का प्रयत्न भी करना चाहिये। उस प्रयत्न द्वारा जो शक्ति उन्हें धात होगी वह दिन भर उनके साथ रहेगी। उससे उन्हें उस त्रभय को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जो आत्मोन्नित करने के लिये एक त्रावश्यक वस्तु हैं। इस पथ पर त्रनेक कठिनाइयां हैं, जिनका सामना करने त्रीर जिन पर विजय पाने के लिये पांकप त्रार धर्य की त्रावश्यकता है और ये गुण साहस के ही रूपान्तर हैं। इस पथ पर चलने में वहुत सी अद्भुत वातों का सामना करना पड़ता है जिनके लिये भी त्रभय या साहस की त्रावश्यकता है और मैं नहीं जानती कि त्रात्मानुभूति के त्रातिरक्त इस गुण के। प्राप्त करने का के।ई त्रीर उपाय भी है।

लेडवीटर—ये।ग-विद्या-शिक्षण की सभी प्रणालियों में साहस की आवश्यकता की बहुत महत्व दिया गया है। इस पथ पर अग्रसर होने पर मनुष्य की मिथ्या वर्णन, मिथ्या आवेप, और मिथ्या वोध का सामना करना ही पड़ता है। जिन लोगों ने जनसाधारण से ऊपर उठने की चेष्टा की है उनका सदा ऐसा ही भाग्य रहा है। इन वातों का सामना करने के लिये, तथा अपनी स्थित की स्थिर रखने के लिये, एवं लोगों के कहने, से।चने और करने की कुछ भी परवाह न करते हुये जो उचित ही उसी का अनुसरण करने

के लिये नेतिक शक्ति को आवश्यकता होती है। इस पुस्तक की शिक्षा पर आचरण करने के लिये ऐसी ही शक्ति तथा विपुल पारुष और संकल्प की आवश्यकता है।

वास्तिविक शारीरिक साहस की भी आवश्यकता है। इस पथ पर ऐसी कितने ही खतरे त्रोर कितनाइयाँ हैं जो साँकेतिक अथवा केवल उच्च लोकों की कदापि नहीं हैं। हमारी उन्नित के कम में वीरता और सहनशीलता की परीक्षायें त्राती ही हैं और हमें उनके लिये सदा प्रस्तुत रहना चाहिये। एक दुर्वलहृदय मनुष्य इस पथ पर उन्नित नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ केवल भलापन ही नहीं वरन वह शिक भी चाहिये जो किसी भी अनभ्यस्त अथवा भयजनक स्थिति से हत न हो।

में इंगलेंड की एक ऐसी प्रेतावाहन सभा की जानता हूँ जिसने कई सप्ताहों तक लगातार नाना प्रकार के आवाहनें द्वारा कुछ प्रेतात्माओं की बुलाने की चेष्टा की थी और अंत में वे कुछ प्रेतों की बुलाने में समर्थ भी हुये, किंतु वे क्या थे यह देखने के लिये वहां कीई भी देर तक खड़ा न रहा। इसी प्रकार लोग उच्च ले कों का भी कुछ अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनके प्राप्त होते ही वे भयभीत हो जाते हैं। जब मनुष्य चैतन्य रहते हुये ही प्रथम वार अपने स्थूल शरीर से वाहर जाता है तो वह कुछ भयभीत हो सकता है और उसे क्षिणक विस्मय मी हो सकता है कि वह अपने शरीर में वािपस जा सकेगा या नहीं। उसे यह समभ लेना चाहिये कि शरीर में प्रवेश करने या न करने का कुछ भी महत्व नहीं है। वह कुछ विशेष सीमाओं में रहने का आदी हो गया है और

उन सीमात्रों के दूर होते ही उसे ऐसा प्रतीन होता चहुत सम्भव है कि उसके खड़े रहने के लिये कोई आधार नहीं रहा। जैसे जैसे हम आगे वहेंगे, हमें प्रतीत होगा कि यह साहस अर्थात् सरल और शुद्ध बीरता एक ऐसी वस्तु है जिसकी वहुत ही श्रावश्यकता है, क्योंकि हमें अनेक प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, श्रोर यह कोई वस्तों का खेल नहीं है।

जव हम ईश्वर के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लेते हैं और उसे समरण रखते हैं तो हमें किसी का भय नहीं रहता। कितु कभी कभी जव अचानक कोई आपित श्रा पड़तो है तो मनुष्य इस वात की भूल जाता है श्रीर तय वह भिभक्तने लगता है। इस प्रकार की क्षणस्थायी वातें। द्वारा आत्मा किंचित् भी विकार या क्लेश की प्राप्त नहीं होती। श्रीर यदि हम यह अनुभव कर लें कि हम श्रात्मा हैं याह्य शरीर नहीं, तो हमें कोई भी भय न रहेगा। यदि कभी किसी प्रकार का भय प्रतीत भी है। तो अपने भीतर से ही और अधिक शक्ति का आवाहन करना चाहिये, किसी वाहरी सहायता के लिये पुकार नहीं करनी चाहिये। इस विषय पर ईसाइयों की सामान्य शिक्षा नितांत अनुपयुक्त है। वे लीग जनता की सदा प्रार्थना का ही बाश्रय लेना सिखाते हैं जिसका शब्दार्थ मांगना है श्रोर जिसे जिज्ञासा की उद्य श्रेणी में नहीं रखना चाहिये. जैसा कि सामान्यतः किया जाता है। श्रंग्रेजा का 'प्रेयर' ( Prayer ) अर्थात् "प्राथना" शब्द लैटिन के " प्रिकेरी" ( Precari ) शब्द से निकलता है जिसका श्रथ ही मांगना है और कुछ नहीं। यदि हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर

स्मरण ही दुश्चिता है। एक कातर प्रकृति के मनुष्य के लिये अपने की इस स्वभाव के किसी न किसी रूप से त्रसित होने से बचाना कठिन वात है।

किसी किसी मनुष्य की प्रवृति काल्पनिक नाटकों के। रचने श्रौर उस स्व-रिचत नाटकीय कल्पना में ही विचरते रहने की होती है। मैं स्वयं भी कभी कुछ सीमा तक ऐसा ही किया करती थी। इसका तथा इसी प्रकार के अन्य व्यक्तिगत अनुभवें का वर्णन में इसलिये कर रही हूं कि मेरे विचार मैं जो कुछ मैं वताना चाहती हूं वह इन उदा-हरगों के द्वारा अधिक सजीव और उपयोगी बन सकेगा, जो कि केवल सूक्ष्म विवेचन द्वारा नहीं वन सकता। संभवतः वहत से जिज्ञासुत्रों ने इस प्रकार के काल्पनिक नाटकों की रचना की होगी क्येंकि हम सभी लगभग एक ही सांचे के बने हुये हैं। मैं कल्पना किया करती थी कि मेरा केाई ंमित्र गेरे त्रमुक कथन या कार्य से अवस्य दुखित हुआ होगा और तव मैं उस व्यक्ति के साथ अपने आगामी मिलन की कल्पना करके उसके साथ होने वाले प्रथम संभाषण से लेकर समस्त वात चीत की कल्पना कर लेती थी। किंतु जब हम परस्पर मिलते तो मेरी सारी कल्पना व्यर्थ हो जाती, क्योंकि, सेरे उस मित्र का प्रथम संसापरा मेरी कल्पना से सर्वथा भिन्नः होता। इस प्रकार कभी कभी लोग दुखदायी दूष्यों का भी व्यवधान कर लेते हैं और कल्पना करते रहते हैं कि अपनी उस कल्पित परीक्षा की स्थित में पड़ने पर वे किस प्रकार कार्य करेंगे, श्रीर इस प्रकार अपने विचार और भावनाओं का अपव्यय करते हुये बे ब्रन्त में अपने मन की दशा की अत्यन्न व्यशापूर्ण वना

लेते हैं। वैसी कोई भी कल्पना शाज तक सत्य नहीं हुई और कभी होगी भी नहीं, यह ते। केवल शक्ति का अपव्यय मात्र है।

इस प्रकार की समस्त वातें केवल व्यर्थ का फ्लेश ही होतों है, जो मनुष्य की मानसिक और भाविक प्रकृति के दुर्वल वनाती हैं। इस आदत से छूटमें का एक मात्र उपाय यहीं है कि अपने की उस हृश्य से अलग करके यह विचार की जिये कि आपकी उस समूची करपना के प्रारंभिक विचार पर आपका कोई वश्योहें या नहीं। यदि है तो उस पर नियंत्रण कर ली जिये, और यदि नहीं है तो जब तक वह स्थिति सामने न आवे तव तक उसके लिये चितित होने से लाम ही क्या है? यह भी संभव है कि वह अवसर कभी आवे भी नहीं। भविष्य की संभावित घटनाओं और अर्तात की चीती हुई घटनाओं का निरन्तर विचार करते रहना व्यर्थ है। चीती हुई घटनाओं के वदलना संभव नहीं, अतः उनके लिये दुश्चिता करना भी स्पष्ट रूप से निर्थंक हैं।

अनेक भले मनुष्य चीती चातों को सोच सोच कर अपना जीवन भार बना लेते हैं। वे सोचते रहते हैं कि "यदि मैं अमुक् कार्य न करता अथवा अमुक कार्य कर लेता ते। कदाचित् यह कए कभी न आता।" मान लीजिये कि यह सत्य है, किन्तु अब ते। वह बात चीत चुकी और आप के सेंच करने से चीती हुई चातों में केाई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसी अपरिवर्तनीय बीती वातों और भविष्य की संभावित वातों के लिये लेगा दिन भर दुश्चिता करते रहते हैं और जाग जाग कर ही रात विता देते हैं। मन का यह कार्य तो वैसा ही है जैसे किसी उचित निराकरण के अभाव में इंजिन या हदय की देखाना जिससे कि इंजिन और हदय दोनों की ही कार्य के अम की अपेक्षा अधिक हानि पहुँचती है। इस मानसिक घोड़ देख़ की निःसारता एवं उससे होने वाली वास्तविक हानि को समिभये और तब आप इसे वन्दं कर देंगे और इसके स्थान पर अपनी मनःशक्ति का उचित उपयोग करना सीखेंगे। यह तो निरा पागलपन है और कुछ नहीं। यह एक ऐसी वात है जिसे करना तो नहीं चाहिये किंतु प्रत्येक मनुष्य करता है। परन्तु एक साधक को तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिये।

लेडवीटर—अन्य समस्त मानसिक कठिनाइयों की अपेक्षा चिंताओं का सामना करना स्वासे अधिक कठिन हैं। प्रत्येक वास्तविक उन्नति के मार्ग में यह नितान्त वाधक हैं। इस अवस्था में ध्यानाभ्यास के लिये मनको स्थिर रखना असम्भव हो जाता है। उन्न लोग वीती हुई वातों की चिन्ता करते रहते हैं और उन्न भविष्य की और इस प्रकार एक चिंताके दूर होते ही उसके स्थान पर दूसरी चिंता सर पर उठा लेते हैं। इस प्रकार वे कभी भी शांत अवस्था में नहीं रहते। वे कभी भी सफलतापूर्वक ध्यान करने की आशा नहीं कर सकते।

इसकी सर्वोत्तम चिकित्सा यही है कि चिन्ता के वदले श्री गुरुदेव के विषय में चिन्तन करते रहें। किंतु इसके लिये असाधारण शक्ति की आवश्यकता है। अत्यन्त उद्वेग की अवस्था में मन की एकाएक शान्त बना देने का यत्न करना तो वैसा ही है जैसे त्फान के समय समुद्र को लहरों की लकड़ी के तखते से द्वाने की वेष्टा करना। सर्वात्तम उपाय तो यहीं है कि जब मन अशांत हो तो कोई शारीरिक परिश्रम करने लग जाइये—बागीचे के बास की निराइये या साइकल लेकर किसी तरफ घूमने निकल जाइये। स्थायी शांति तो तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि सभी शरीरों में परस्पर सामंजस्य न हो जाये। श्रीर तब इन सब अन्यान्य अभ्यासों से कुछ सफलता की श्राज्ञा की जा सकती है।

लोग वहुधा अपने निजी दोपों के लिये भी क्षुव्ध होते रहते हैं। मनुष्य बहुधा ही अपने की दापें और बुद्धियां के गड्ढे में गिरते हुए पाता है। यदि ऐसा न होता तव ते। अच्छा ही था किन्तु अभी हमसे ऐसी त्राशा नहीं की जा सकर्ता। क्यों कि यदि हम दोषों और युटियों से सर्वधा रहित होते तो अब तक जीवन्मुक्त हो गये होते। अपने देखें की महत्वहीन समभ कर उनकी उपेक्षा करना निश्चय ही एक वड़ी भूल है, किन्तु उनके लिये अनावश्यक स्नाभ करते रहना भी उतनी ही वड़ी भूल है। चिन्तातुर मश विना किसी उद्देश्य के वावलें के समान उसी वात के चारों ओर वारवार दैाड़ता रहता है। यदि आप कभी तूफान के समय जहाज पर रहे हां ता आपका याद हा सकता है कि उस समय किस प्रकार जहाज़ की पंखी पानी से ऊपर आ आकर हवा में वेग से चलने लगती है। इससे जहाज़ की मसीन की जितनी हानि पहुंचती है उतनी उससे नियमितरूप से लिया जाने वाला अधिक से ऋधिक कार्य भी नहीं पहुँचा सकता था। चिन्ताओं के विषय में भी ठीक यही बात है।

हमारी लेखायटी में भी समय समय पर बहुत से उपद्रव उठ खड़े होते हैं। मैंने स्वयं ऐसे श्रनेक अवसर देखे हैं। मुभे सन् १८८४ ई शूमें के। लंब दंपति की घटना से होने वाली उत्तेजना भली प्रकार याद है, जय कि कितने हीं थित्रॉसीफिस्ट अत्यन्त उद्विय और चितित हो गये थे, श्रौर उनमें से किसी किसी का ता थिऑसीफी पर से विस्कुल विश्वास ही उठ गया था। क्योंकि उन्होंने समक्ष लिया था कि श्रीमती क्लॉवैड़स्की उनको धेाखा दे रही थीं। वास्तव में इस बात से उनके विश्वास का कोई सम्बन्ध न था। यिऑसोफ़ी में जो हमारा विश्वास है वह श्रीमती ब्लावैड़स्की अथवा किसी श्रन्य व्यक्ति के वचनों पर अवलंबित नहीं है। इसका श्राधार ते। यह सचाई है कि यह एक पूर्ण और संतोषजनक तत्वज्ञान है जो हमें वताया गया है श्रीर यह वात तब भी सत्य ही रहती है, यदि श्रीमती ब्लावैड़स्की ने हमें थे। खा ही दिया हे।ता जो उन्हें ने वास्तव में किया ही नहीं था। यदि लोगों के विश्वास का आधार कोई व्यक्ति हैता वह विश्वास सुगमता से टूट जायेगा। किंतु यदि हमारा विश्वास ऐसे सिद्धान्तों पर अवलंबित है जिन्हें हम भली भांति समसते हैं तो वह अट्टर रहेगा, चाहे हमारा कोई विश्वस्त नेता ही हमें एकाएक धेखा क्यों व देदें।

"श्री गुस्तेव यह उपदेश देते हैं कि बाहर से मनुष्य पर जो कुछ भी क्यों न बीते उसका तनिक भी मृत्य नहीं। दुख् कह, रोग, हानि ये समस्त बस्तुयें उसके लिये महत्व हीन होनी चाहिये और उसे अपने मन की दिल्पति वर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिये । ये सब अपने पूर्व कर्मों के परिवास हैं और नुम्हें इन्हें प्रसन्नता पूर्वक सहन करना चाहिये और यह याद रखना चाहिये कि सभी दुख क्षणभंगुर होते हैं एवं तुम्हारा रुक्तेच्य है कि तुम सदा प्रसन्न और शांत रहो। यह सब तुम्हारे पूर्वजन्मों के कर्म फल हैं। इस जन्म के नहीं। तुम उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अतः उनके लिये दुग्तित होना निर्धक है।"

ऐनी वेसेंट —िचन्ता। न करने के लिये जो एक कारण श्री गुरुदेव ने यहां वताया है, सुके भय है कि अनेक लेग उसका मृख्य नहीं समकोंगे। श्री गुनुदेव कहते हैं कि वाहर से मनूष्य पर कुछ भी क्यों न वीते, उसका तिनक भी मृख्य नहीं। इस प्रकार से हम पर जो भी उख कप आते हैं, उन्हें टालना हमारी शक्ति से सर्वथा परे होता है, क्योंकि हमने स्वयं ही अपने पूर्वजन्मों में उनका निर्माण किया था; वे हमारे अपने कर्म हैं।

तै। भी इसका आशय यह नहीं कि इस संबंध में हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। यरन इसके विपरीत हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उनका सामना यथाचित रीति से करके उनके द्वारा अपने पर पड़ने वाले प्रभाव की बहुत ही कम कर सकते हैं। ऐसा करना उसी प्रकार है जैसे कि हम किसी के सीधे प्रहार की जिससे मनुष्य की धराशयी करने का प्रयीप वल है ओछे प्रहार में बदल दें, जो अपेक्षाकृत साधारण चाट पहुंचाता है। जिस दिशा से वह प्रहार आता है उसके कछ की बदलने पर ही उसकी चाट की तीव्रता भी निर्भर रहती है। जो भी दुख और कप्र आप पर आते हैं उनका यदि आप इस भाव से सामना करें कि यह तो आप अपना एक ऋण चुका रहे हैं और इसका चुका देना ही हमारे लिये अच्छा है, तो उन दुखें का

भार हल्का हो जायेगा। जो मनुष्य जीवन का सामना करना जानता है वह संकटों के बीच में भी शांत और प्रसन रहेगाः किन्तु इसे न जानने वाला मनुष्य उन दुखें। से पिस जायेगा जो अर्ध-किस्पत होते हैं।

जितना भी दुख एवं कष्ट आप अनुभव करते हैं उनमें से कितने ही वास्तव में श्रापके मन की सृष्टि हैं; इस वात की परोक्षा त्राप उस समय स्वयं कर सकते हैं जब केई शारीरिक कप्ट भाग रहे हों। उस समय यदि श्राप ऐसी कल्पना करलें कि आप अपने शरीर से बिल्कुल स्रलग खड़े हैं. ता आपकेा प्रतीत हागा कि श्राप का वहुत सा कष्ट कम हो गया है। इस वास्तविकता का बेाध एक दूसरी तरह अर्थात् पशुत्रों की दशाका विचार करके भी हो सकता है। एक पशु जिसकी टाँग टूट गई है, अपनी घायल टांग को अपने पोछे पीछे घसीटता हुत्रा आकर आराम से खा लेगा यह एक ऐसी वात है जिसे मनुष्य नहीं कर सकता. किन्तु एक घोड़ा कर लेगा और शारीरिक विज्ञान के ज्ञाता हमें वताते हैं कि घाड़े का स्नायु-मंडल मनुष्य के स्नायु-मंडल की अपेक्षा अधिक सुत्म होता है, ग्रतः उसकी स्नाय मनुष्य की श्रपेक्षा पीड़ा का अधिक अनुभव करती हैं। मेरी वात से वह मिथ्या धारणामत कर लीजिये कि पश्चओं की कप होता ही नहीं अथवा उनके कप्टका कोई मुख्य ही नहीं, बरन् बात ठीक इससे विपरीत है। परन्तु अन्तर यही है कि मनुष्य अपने मन में अपनी पीड़ा के विषय में सेंच-सोंच कर उसे और भी दारूण और दीर्घकालीन बना लेता है, जब कि पशु ऐसा नहीं करता।

यदि आप अपने वासनाशरीर पर पीड़ा का प्रभाव न

पड़ने दें तो आप की ज्ञात हो जायगा कि किस प्रकार पीड़ा की वहुत श्रधिक मात्रा में घटाया जा सकता है। ईसाई वैद्यानिक इस प्रकार के पीड़ा की वहुत ऊछ घटा देते हैं, क्येंकि वे उसमें से अपनी मानसिक तत्व की हटा लेते हैं जा पीड़ा में मिश्रित होकर उसे बढ़ाता है। मुक्ते स्वयं भी इस वात का कुछ अनुभव है, जब कि शरीर में तीज वेदना के रहते हुये भी में भाषण देती रहती थी। परिणाम यह होता था कि भाषण करते समय मुझे कप्र का भाव भी नहीं होता था। क्यों ! क्योंकि मेरा मन पूर्ण-तया भाषण में ही लीन रहता था। यदि आप स्थूल शरीर से अपना ध्यान सर्वथा हटालें, जैसा कि भाषण देते समय आपके। करना ही होगा, तो कोई भी शारीरिक पीडा जा उस समय श्राप उठा रहे होंगे, एक वडे श्रंश में लुप्त हो जायेगी। यदि आपको अपने मन पर पूर्ण निम्नह श्राप्त हो तो आपके लिये ऐसा करना संभव हैं और तब यह वाह्य वातें केवल वाह्य धरीर पर ही प्रभाव डाल सकती हैं। यथेष्ठ उत्तेजना के आवेश में आकर भी लोग वहुवा ऐसा करते हैं। युद्धतेत्र में कमी-कमी युद्ध के उत्तेजना के समाप्त होने तक सैनिक की अपने वावों का भान भी नहीं होताः और इसी प्रकार धर्म के नाम पर प्राण देने वाले शहीदें। की भी निश्चय ही ऋपने चारों तरफ प्रज्वित अग्नि शिखाओं का मान नहीं होता था, क्योंकि वे भी अपने भगवान के नाम पर कप्ट भोलने के उन्माद में रहते थे। डोक इसी प्रकार यदि एक वालक किसी दुर्घटना का शिकार हा जाता है तो उसकी माँ अपने वड़े से बड़े कष्ट की भी भूलकर उसकी रक्षा व सहायता के। दै।ड़ पड़ती है।

उत्तेजना की ऐसी अवस्था के श्रतिरिक्त भी इस प्रकार का निग्रह करना संभव है, और तब त्राप अपने वासना-शरीर और मनशरीर पर किसी भी पीड़ा की निष्प्रभाव वना सकते हैं। मैं यह नहीं कहती कि ऐसा करना सरल है, किंतु ऐसा किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से ते। में शारीरिक कप्ट निवारण जैसी तुच्छ वात के लिये इतनी अधिक शक्ति का उपयोग करना अथवा कोई विशेष प्रयत करना याग्य ही नहीं समभती। अपने मन की शरीर की ही सेवा में लगाये रखने के स्थान पर, जैसा कि वहुत से लेाग करते हैं, यह अधिक उत्तम होगा कि उसे किसी हितकर कार्य की श्रोर मेाड़कर उसी में लगा दिया जाये। यदि आप जीवन के प्रति यथार्थ मनोवित्तः रखना सीख लें ते। ब्राप देखेंगे कि इन वाह्य कप्टों का कुछ भी मृल्य नहीं, श्रौर इस प्रकार उनकी उपेक्षा कर देने पर वे अपना प्रभाव केवल आपके बाह्य शरीर पर ही डाल सकेंगे। उन्हें भागना ता पड़ेगा ही, और उनका मृत्य केवल उसी शक्ति में है जो आप उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। उन्हें इस दृष्टिकीण से देखने पर आपकी असीम मानसिक शांति प्राप्त होगी।

सभी दुख क्षण्मंगुर हैं। यदि आप अपने जीवन में आनेवाली घटनाओं के विस्तृत चक्र की देखें और अपने ऊपर वीती हुई वातों की समकें—विस्तार से नहीं, क्योंकि विस्तार की कोई विशेषता नहीं है, केवल इसके सामान्य वहाव और भुकावों की जान लेने पर ही आप इस वात की सचाई की समक्ष लेंगे। यदि मनुष्य यह समक ले कि तहले भी वह कितनी ही वार इस प्रकार की दुखद

त्रीर कप्टदायक घटनात्रों, जैसे कि सुहद्जनें। की मृत्यु, रोग, हानि त्राद् अनेक प्रकार के कप्टों का शिकार है। चुका है, तो उसके लिये ये सब घटनायें अपेक्षाहत निःसार वन जायेंगी, जैसा कि यह सचमुच ही हैं। इस प्रयत्न की करना आवश्यक हैं, क्येंकि हमारे मन में वर्तमान का प्रभाव इतना प्रवल रहता है कि इसकी छोटी-छोटी चितायें गृढ़ झान की प्राप्ति के मार्ग में न्कावट पैदा करती हैं। अपने अतीत का झान आपकी अधिक शक्तिशाली वनायेगा और जब भी कोई विपत्ति आयेगी तो आप यहीं सेविंगे कि "चिता क्या है ? यह भी गुज़र जायेगी।"

मुझे दढ़ निश्चय है कि यदि में परिस्थितियों की प्रतिकिया स्वरूप व्याकुल होना न छोड़ती, तो मेरे लिये वर्तमान
जीवन व्यतीत करना असंभव हे।ता। सभी प्रकार के
कप्र नित्य ही आते रहते हैं, और यदि मुझ पर उनको प्रति
किया होती रहती तो में एक सप्ताह के अवधि में ही मृत्यु
के। प्राप्त हो गई होतो। मृतकाल में मैंने ऐसे अनेक आंदोलों में भाग लिया है, जिनके साथ में आज भी सम्बद्ध
हूँ, और मैंने देखा है कि वे सदा ही संघर्षमय रहे हैं।
अच्छा तो यही है कि कप्त पहिले विचार ही न किया
जाये, वरन् जव वह आवे तभी उस पर ध्यान दिया जाये
और तत्पश्चात् उसके विषय में सब कुछ मुला दिया जाये।
श्री गुरुदेव कहते हैं कि आपका कर्त्वय सदा प्रसन्न

श्री गुरुदव कहते है कि आपका कर्त्वय सदा प्रसन्न श्रीर शांत रहना है। एक वार यह चेतावनी दो गई थी कि शिष्यों की साधना के केंद्र की दूषित भावनाश्री द्वारा मितन न किया जाये। ऐसा करने में जी बुराई है उसकी

उत्तेजना की ऐसी अवस्था के ज्ञतिरिक्त भी इस प्रकार का निग्रह करना संभव है, और तव त्राप अपने वासना-शरीर और मनशरीर पर किसी भी पीड़ा की निष्प्रभाव वना सकते हैं। मैं यह नहीं कहती कि ऐसा करना सरल है, किंतु ऐसा किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से ते। में शारीरिक कप्र निवारण जैसी तुच्छ वात के लिये इतनी अधिक शक्ति का उपयोग करना अथवा के ाई विशेष प्रयत्न करना याग्य ही नहीं समभती। अपने मन की शरीर की ही सेवा में लगाये रखने के स्थान पर, जैसा कि वहुत से लाग करते हैं, यह अधिक उत्तम हागा कि उसें किसी हितकर कार्य की श्रोर मोड़कर उसी में लगा दिया जाये। यदि आप जीवन के प्रति यथार्थ मने।वृत्तिः रखना सीख लें ता आप देखेंगे कि इन वाह्य कर्षों का कुछ भी मुल्य नहीं, श्रौर इस प्रकार उनकी उपेक्षा कर देने पर वे अपना प्रभाव केवल आपके वाह्य शरीर पर ही डाल सकोंगे। उन्हें भागना ता पड़ेगा ही, और उनका मृत्य केवल उसी शक्ति में है जो श्राप उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। उन्हें इस दृष्टिकीण से देखने पर आपकी असीम मानसिक शांति प्राप्त होगी।

सभी दुख क्षणभंगुर हैं। यदि आप अपने जीवन में श्रानेवाली घटनाओं के विस्तृत चक्र की देखें और श्रपने ऊपर वीती हुई वातों की सममें—विस्तार से नहीं, क्योंकि विस्तार की कोई विशेषता नहीं है, केवल इसके सामान्य वहाव श्रीर भुकावों की जान लेने पर ही श्राप इस वात की सचाई की समभ लेंगे। यदि मनुष्य यह समभ ले कि पहले भी वह कितनी ही वार इस प्रकार की दुखद श्रीर कष्टदायक घटनात्रों, जैसे कि सुहद्जनों की मृत्यु, रोग, हानि श्रादि श्रनेक प्रकार के करों का शिकार हो चुका है, तो उसके लिये ये सब घटनायें अपेक्षाकृत निःसार वन जायेंगी, जैसा कि यह सचमुच ही हैं। इस प्रयत्न के। करना श्रावश्यक है, क्येंकि हमारे मन में वर्तमान का प्रभाव इतना प्रवत्न रहता है कि इसकी छे।टी-छे।टी चिंतायें गृढ़ झान की प्राप्ति के मार्ग में रुकावट पैदा करती हैं। अपने श्रनीत का झान श्रापको श्रिक शिक्शाली वनायेगा और जब भी कोई विपत्ति श्रायेगी तो श्राप यही सीचेंगे कि "चिंता क्या है ? यह भी गुज़र जायेगी।"

मुक्ते दृढ़ निश्चय है कि यदि में परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप व्याकुल होना न छोड़ती, तो मेरे लिये वर्तमान
जीवन व्यतीत करना असंभव होता । सभी प्रकार के
कष्ट नित्य ही आते रहते हैं, और यदि मुक्त पर उनकी प्रति
क्रिया होती रहती तो में एक सप्ताह के अविध में हो मृत्यु
के। प्राप्त हो गई होतो । भृतकाल में मैंने ऐसे अनेक आंदोलों में भाग लिया है, जिनके साथ में आज भी सम्बद्ध
हूँ, और मैंने देखा है कि वे सदा ही संघर्षमय रहे हैं।
अच्छा तो यही है कि कप्ट का पहिले विचार ही न किया
जाये, वरन जव वह आवे तभी उस पर ध्यान दिया जाये
और तत्पश्चात उसके विषय में सब कुछ भुता दिया जाये।
श्री गुरुदेव कहते हैं कि आपदा कर्नहरूप स्वर्

श्री गुरुदेव कहते हैं कि आपका कर्चध्य सदा प्रसन्न श्रीर शांत रहना है। एक बार यह चेतावनी दो गई थी कि शिष्यों की साधना के केंद्र की दूषित भावनाश्री द्वारा मिलन न किया जाये। ऐसा करने में जो बुराई है उसकी का तो कुछ भी महत्व न था, मैं चिकत हूँ कि इनके लिये मैं इतना सुब्ध क्यों हुआ !'' दुद्धिमान मनुष्य वीती वातों से शिक्षा लेते हैं, वे कहते हैं कि "आज जो वातें मेरी विता का कारण वन रही हैं, वे भी निश्चय ही उतनी ही अर्थ हीन हैं। वे अर्थ हीन अवश्य हैं, किंतु केवल वुद्धिमान भनुष्य ही ऐसा निष्कर्ष निकाल सकता है।

"इक्नके स्थान पर तुम उन कर्मों का विचार करो, जिन्हें तुम इस समय कर रहे हो, और जिनसे तुम्हारे आगामो जन्म की घटनाओं का निर्माण दोगा। उसे बदलना तुम्हारे हाथ में है।"

लेडवीटर—श्राप का श्रागामी जन्म बहुत कुछ उन्हीं कमों पर निर्भर रहता है जो आप इस जन्म में बनाते हैं। इससे भी वड़ी बात यह है कि श्रीजगद्गुरू का श्रागमन होने बाला है, श्रतः समय में शीव्रतापूर्वक परिवर्तन हो रहा है श्रीर विपुल शक्ति प्रवाहित की जा रही है जो हमारे चारो ओर फैली हुई हैं; श्रस्तु हम लोग जो उनके श्रागमन के लिये तैयारी कर रहे हैं, केवल अपने श्रागमी जन्म में ही नहीं, बरन् शेष वर्तमान जीवन में भी परिवर्तन कर सकते हैं।

इस कार्य में संलग्न साधक के कमों की गति अन्य चहुत से लोगों के कमों की गति को अपेक्षा चहुत तीब हो जाती है। संभवतः बहुत सी ऐसी वातें हैं जिन्हें सांसारिक मनुष्य लगातर करता ररता है, किंतु उनका कोई विशेष हानिकारक परिणाम नहीं होता। परन्तु उन्हीं चातों की यदि इस पथ के समीप पहुँचने वाला मनुष्य करेती निश्चय ही अत्यधिक हानि होगी। एक शिष्य के जीवन की तो प्रत्येक घटना श्री गुरुद्व से संबंध रखती है। क्योंकि वे उसे अपना एक श्रंग ही बना लेते हैं। "न कोई अपने लिये जीता है, न कोई अपने लिये मरता हैं। "व कोई अपने लिये जीता है, न कोई अपने लिये मरता हैं। "यह बात यों तो प्रत्येक के लिये सत्य हैं, किंतु जो मनुष्य इन महर्षियों के चरणों के समीप पहुँच गये हैं, उन्हें इस विषय में दुगुना सावधान रहना चाहिये। विशेष करके जो मनुष्य एक साधक की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में कठिनाहयाँ उत्पन्न करते हैं, वे अपने लिये एक घोर कम वना लेते हैं।

"कभी अपने को खिन्न या विपाद्युक्त मत होने दो। विपाद एक द्वानिकारक वस्तु है, क्योंकि यह छूत के समान दूसरों में भी फैलती है और उनके जीवन को भी दुरुद्व बना देती है, जिसका तुम्हें कोई अधिकार महीं। इसिटिये यदि यह कभी तुम पर छा जाये तो तुरंत ही इसे दूर कर दो।"

लेडवीटर—गहरे विषाद में प्रस्त मनुष्य संभवतः सिर हिला कर यही कहेगा कि "यह सम्मति तो बहुत अच्छी है, यदि कोई इसे प्रहण कर सके।" किंतु जैसा कि में पहले ही कह चुका हूँ कि अपनी उदासी का जो प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, उसका विचार ही इसे दूर करने की शक्ति प्रदान करता है, अन्य कुछ नहीं। विषाद एक हानिकारक वस्तु है, क्योंकि यह मनुष्य के साथी साधकों तथा दूसरों पर भी अपना प्रभाव डालता है और उनके मार्ग को कठिन बनाता है। ऐसी किसी भी वस्तु का प्रभाव हम पर नहीं पड़ सकता, जो अपने पूर्वजन्मां में हमने स्वयं ही अपने कमी द्वारा उत्पन्न न की हो। इस वात से मनुष्य बहुत ही सतक रहना सीख सकता है कि हमारे द्वारा किसी को भी कप्ट न पहुंचे। यदि कोई हुसरा मनुष्य हमें कोई ऐसी बात कह देता है जो बहुत सराहनीय नहीं है, तो हमें सोचना चाहिये कि 'ऐसी बात में किसी से नहीं कहूँगा, और न किसी से ऐसा वर्ताव ही कहँगा जो उसके समय को मारी बनादे।" हमें यह भी निश्चय कर लेना चाहिये कि हम दूसरों के बुरे कमें भुगताने के लिये निमित्त न वनेंगे। यह सत्य है कि दूसरे को व्यथित या कुद्ध करने वाला व्यक्ति उस दूसरे मनुष्य के ही कमफल को भुगताने का निमित्त वनता है, किन्तु इस अभिनय की यह भूमिका बहुत ही निर्दय है। हमें तो अपने को दूसरों की सहायता करके और उन्हें सुख शांति पहुँचा कर उनके गुभकमें के फल को भुगताने का निमित्त ही बनाना चाहिये। बुरे कमें के फल को उन्हें अन्य स्नोतों द्वारा भुगतने दीजिये, अपने द्वारा नहीं।

''तुम्हें एक और प्रकार से अपने विचार पर नियन्त्रण रखना चाहिये। इसे डधर-उधर मत भटकने दे।। जो कुछ भी कार्य तुम कर रहे हो, उसी में अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दो, ताकिः उसमें कोई भी द्विट न रहे और वह उत्तमता से संपन्न हो सकें।"

लेडवीटर—जो भी कार्य हम करते हों; उसी में दत्त चित्त हो जाना एक साधारण बात होनी चाहिये, ताकि उस कार्य का निर्दोष संपादन हो सके। हणांत के लिये जब हम एक पत्र लिखते हैं तो यदि उसे एकाम्रचित्त होकर लिखें तो हम उसे वैसा ही बना सकते हैं जैसा कि एक आध्यात्म शानी का होना चाहिये। एक साधारण मनुष्य अपना पत्र अपेक्षाकृत असावधानी अथवा अव्यवस्थित दङ्ग से ही लिखता है। वह उस पर ध्यान नहीं देता और तो कुछ वह कहना चाहता है उसे ठीक प्रकार से व्यक्त करने के लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं करता। कुछ लोगों की यह विचार विव्कुल नया प्रतीत होगा कि ऐसा साधारण कार्य भी इतने सुचाक रूप से करना चाहिये। मुक्ते अनेकों ही पत्र मिला करते हैं, और मुक्ते कहना चाहिये कि उनमें से चहुत से पत्र ऐसे होते हैं जिन्हें में स्वयम् किसी को भेजने के लिये साच भी नहीं सकता। उन पत्रों का वर्णन भी चहुत करके देषपूर्ण होता है और और लिखे भी इतनी तुरी प्रकार से होते हैं कि उनसे मेरा यथेष्ठ समय विनष्ट होता है।

आध्यात्म ज्ञानी अथवा आध्यात्म ज्ञानी वनने का प्रयत्न करने वालें के लिये एसी असावधानता वहुत कुछ ऋर्थ रखती है। एक आध्यातम ज्ञानी की ऋपने भावें की. सावधानी से व्यक्त करना चाहिये, और पत्र की लिखावट अथवा टाइप, जो कुछ भी हो, स्पष्ट होनी चाहिये। उसका पत्र यक दर्शनीय वस्तु होनी चाहिये जो पाने वाले के लिये सुखकर हो। जो कुछ भी हम करें उसे सुसंगत रूप से करना हमारा सुदृढ़ कर्चिंग्य है। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि मनुष्य अपनी प्रत्येक लिखायट को ताम्रपत्र के समान बनाने श्रथवा अपने प्रत्येक एव की कला का परिपूर्ण रूप देने के लिये समय निकाल सकता है, त्राजकल के समय में ऐसा नहीं किया जा सकता, किन्तु आध्यातम ज्ञानी के तेत्र के वाहर भी मनुष्य की पत्रप्रेषक की साधारण शिष्टता के नाते स्पष्ट और पठनीय लिखना चाहिये। यदि श्राप त्रपना थोड़ा सा समय वचाने के लिये जल्दी में और दुरी तरह से तिखते हैं, तो स्मरण रिवये कि आप कदचित् दूसरे के चौगुने समय के मूल्य पर ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार का काम करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं।

हमारा प्रत्येक पत्र एक संदेश-वाहक होना चाहिये। हमें चाहिये कि हम उसे श्रो गुरुदेव का हो संदेश वना दें। चाहे यह पत्र व्यापारिक हो अथवा किसी ग्रन्य साधारण विषय का हो, किंतु यह सदुभावना से श्रोतप्रोत होना चाहिये। यह ते। क्षण भर भें ही किया जासकता है : जब हम पत्र लिखने बैठें ते। ऋपने मन में सदुभावनाओं की प्रव-लता होनी चाहिये; केवल वही उस पत्र की प्रभावशाली बना देगी, हमारे लिये और कुछ भी प्रयत्न करने की आव-श्यकता नहीं। किंतु जब हम उस पर हस्ताक्षर करें ता उस पत्र में किसी न किसी श्रेष्ट भावना का संचार करने के लिये हमें क्षण भर ठहर जाना चाहिये। यदि वह पत्र हम किसी मित्र को लिख रहे हैं तो उसमें अपना स्नेह भर देना चाहिये, ताकि जब वह मित्र उसे खेाले ता भातस्नेह की भावना से वह पूर्ण हो उठे। यदि वह पत्र आप एक थित्रॉसे। फिस्ट भाई के। लिख रहे हैं तो उसमें उच्च वस्तर्थों अथवा श्री गुरुदेव संबंधी विचारों का संचार कर दीजिये. ताकि वह पत्र उसे उन उच विचारों का स्मरण दिलादे जो एक थित्रॉसीफिस्ट के लिये सदा ही हपेंपद होते हैं। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति की पत्र लिख रहे हैं जिसे किसी विशेष गुण की प्राप्त करने की आवश्यकता है तो हमें उस पत्र में उसी गुण की भावना का संचार करना चाहिये। ब्रस्तु हमें इस विषय में विशेष सावधानी रखनी चाहिये कि हमारा प्रत्येक पत्र सर्वाग सुंदर श्रीर सजीव हो। जब हम किसी से प्रत्यक्ष मिलते हैं , तब भी इस प्रकार

की सेवा की जा सकती है। इस लोग दिन भर में अनेकं मत्त्रयों से मिलते हैं और कभी कभी उनसे हाथ भी मिलाना पडता है। हम उनके प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क से लाभ उठां कर उनमें प्राण शिक्त, नाड़ी शिक्ति, रनेह, उचविचार अथवा जे कुछ भी उपयुक्त जान पड़े उसो के प्रवाह का संचार कर सकते हैं। मनुष्य को चाहियं कि किसी से हाथ मिलाते समय इस प्रकार की कोई न कोई भावना पीछे अवश्व होंडे; हमारे लिये यह शो एक सुअवसर है। यदि हम श्री गुरुदेव के शिष्य वनने की आकांक्षा रखते हैं तो खेवा के ऐसे अवसरों की ताक में रहना इमारा कर्चस्य हैं। जे। मनुष्य किली न किली ह्रप में मनुष्य जाति के लिये उपयोगी नहीं वन जाता वह शिष्य के रूप में स्वीकार किये जाने याग्य नहीं होता। झेरे विचार में यह कहना अन्याय न होगा कि साधारण मनुष्य अधिकतर इसा विचार की लेकर किसी से नवीन परिचय किया करता है कि "मैं किसी न किसी प्रकार इस महुष्य से क्या प्राप्त कर सकता हूं।" संमव है वह प्राप्ति धन के रूप में न हो; वह किसी मनोरंजन अथवा सामाजिक लाग्न के क्रप में भी हे। सकती है। र्कितु किसी भी प्रकार से वह कुछ न कुछ पात करने का ही विचार करता है। इसके डीक विपरीत हमारी मनोवृत्ति यह होनी चाहिये कि "यह मुक्ते एक और नया अवसर प्राप्त हुआ है, यहां में क्या दे सकता हूं ? " यदि मेरा किसी नये व्यक्ति से परिचय कराया जाता है, तो में उसे अच्छी प्रकार देख कर किसी न किसी श्रेष्ठ विचार की उस के साथ संतप्न कर देता हैं। वह विचार उस के खाय लगा रहेगा और सुयोग पाकर उसके मन में प्रवेश कर जायेगा। श्री गुरुहेव के शिष्य द्राम पर या नाव पर जाते समय अधवा सड़क

पर चलते समय भी ऐसा ही किया करते हैं। वे ऐसे अवसरों की खोज में रहते हैं और जहां भी शुभ कामना की अवश्यकता है, वहां अपना श्रेष्ठ विचार अवश्य प्रवाहित करते हैं। प्रात काल अथवा अपराह में एक वार भी वाहर आने जाने के समय वे सैंकड़े। बार ऐसा करते हैं।

जब किसी का अभिवादन किया जाता है ते। वह कीरे शब्दें। द्वारा ही नहीं होना चाहिये, वरन् उसके साथ हमारी हार्दिक भावना भी संयुक्त रहनी चाहिये। कहीं कहीं परस्पर अभिवादन करते समय ईश्वर का नाम उचारण किया जाता है श्रीर उसके आशीर्वाद का श्रावाहन किया जाता है। ऐसे अभिवादन कभी कभी तो केवल लोकाचार मात्र ही होते हैं, किंतु कभी कभी उन में हादिक ग्रुम कामनायें तथा ईश्वर का विचार सचमुच ही वर्तमान रहता है। हम (ग्रंग्रेज) लोग "गुड वाई" (Good-bye) फहते हैं। " वहुत थोड़ें लोग जानते हैं कि यह शब्द "ई वर तुम्हारे साथ रहे" (God be with you)' वाक्य का संक्षिप्त है। किंत्र हमें इस दात की जानना चाहिये और बंदन करतें समय हमारा आराय भी यही होना चाहिये। ये बातें छाटी प्रतीत हाती हैं, किंतु प्रतिदिन की ये छाटी छाटी वातें ही अन्तर लाया करतीं हैं। यह मनुष्य के चरित्र की सुचक हैं और यही चरित्र का निर्माण करती हैं। यदि हम प्रति दिन की इन समस्त छोटी छोटी वातों का ध्यान पूर्वक तथा यथोचित रीति से करेंगे तो शीव ही हमारा द्धरित इतना विकसित हो जायेगा कि फिर हम छोटी ब्रौर वड़ी सभी प्रकार की घटनाओं के लिये सावधान, -संयत, और व्यवस्थित रहेंगे। जो मनुष्य छोटी वातों में 6-1

ग्रसावधान रहता हैं उसका बड़ी वातों में सावधान रहना ग्रसंभव है। क्यों कि कभी न कभी उसका भूल करना ग्रनिवार्थ है श्रोर तव वह सावधान रहने के समय परभी ग्रसावधानी कर जायेगा। श्रस्तु, हमें सभी वातों में सावधान रहना सीखना चाहिये; श्रोर फिर बहुत सी छोटी छोटी वातें एकत्र होकर एक बड़ी बात वन जायेगी श्रीर थोड़े से श्रभ्यास द्वारा ही हम श्रपने होथ के स्पर्श श्रथवा पत्र द्वारा दूसरों की थोड़ी ही नहीं वरन बहुत अधिक सहायता दे सकेंगे।

श्री गुरूदेव कहते हैं कि " जो भी कार्य तुम कर रहे हे। उसी पर श्रपना साराध्यान केंद्रित कर दे। "यह बात उपन्यास और पत्रिकाओं के पठन इत्यादि उन कामी पर भी लागू होतो है जो हम अपने मन की विश्रांति देने के लिये किया करते हैं। निश्चयपूर्वक विश्राम करने श्रौर से।ने के त्रलावे, सर्वोत्तम विश्रान्ति के लिये कुछ अन्य प्रकार के व्यायाम है। अतः जब लोग मनोरंजन अथवा विश्रांति के लिये के ाई पुस्तक पढ़ रहे हों तो उस समय भी मन पर उनका अनुशासन रहना चाहिये, न कि उस समय वे मन के दास वन जायें। यदि श्राप केई कहानी पढ़ रहे हेां. ते। अपने मन को इसी में लगा कर उसे समसने की चेष्टा कीजिये श्रौर देखिये कि उसके लेखक का श्राशय क्या है । बहुधा लोग ऐसी अतिश्चितता से पढ़ते हैं कि कहानी के अन्त तक पहुचते पहुंचते उसके प्रारंभ की भूल जाते हैं। उनका मन इतना अस्थिर रहता है कि वे न तो आपकी कहानी का सारांश ही बता सकते हैं और न उसके द्वारा दी गई शिक्षा को ही व्यक्त कर सकते हैं। किंतु यदि हम स्रावे मन की शिक्षित करना चाहते हैं, तो हमें आनन्द या मनोरंजन के लिये पढ़ते खमय भी ध्यान पूर्वक ही पढ़ना चाहिये। विराम करते समय भी यही बात होनी चाहिये। सचमुच ऐसे लाखों ही मनुष्य हैं जो संसार में ठीक तरह से खेटना और विराम करना भी नहीं जानते। उन्होंने यह बात सीखी ही नहीं कि इस मिनट की ठीक तरह से विश्रांति हो घंटे तक व्ययतापूर्वक और श्रविश्रांत स्थिति में लेटे रहने के बरावर है। सफल विश्राम के लिये भी मन पर स्थिर निग्रह का होना आवश्यक है। यह निग्रह भी अन्य बातों के समान ही स्वमाविक वन जाता है और स्मक्ता अभ्यास करने वाले तुरन्त ही यह जान जाते हैं कि अब वे पहले की भाँति श्रव्यवस्थित ढंग से काम कर ही महीं सकते। यदि वे विश्राय करते हैं तो उन्हें विश्राम भी भली-भाँति उचित प्रकार से ही करनी चाहिये।

''अपने मनको वेकार मत रहने दो, वरन् इसकी पृष्ठभूमिका में सदा उत्तम विचारां को स्थान दे रक्खो ताकि यस्तिष्क के खाली होते ही वे उसमें आने को प्रस्तुत रहें।''

ऐनीवेसेंट—एक साधारणहिंदू के लिये ऐसा करना बहुत ही सरल वात होनी चाहिये, क्योंकि उसे बचपन से ही अवकाश के समय उत्तम बाक्यों का जप और पाठ करना सिखाया जाता है। भारतवर्ष का एक नितांत अशिक्षित व्यक्ति भी ऐसा ही करता है। यहाँ आप प्रायः ही लोगों के अपना काम समाप्त करते ही तत्काल राम राम सीता राम इत्यादि शब्दों का उचारण आरम्भ करते हुए सुन सकते हैं, जो एक पवित्र नाम का जप है, और कुछ नहीं। कुछ लोग सीच सकते हैं कि यह तो एक सर्वथा वृद्धि- हीनता की वात हैं। किंतु, ऐसा नहीं है, क्योंकि जप करने वाले व्यक्ति पर इसका वास्तविक प्रभाव पड़ता है। यह उसके ख़ाली मन तो स्निग्ध और उन्नत विचारों पर स्थिर रखता है। मन को स्वेच्छा पूर्वक इधर उधर भटकने देने से यह वात कहीं उत्तम है, क्योंकि अन्यथा यह मन पड़ोसियों की बातों में ही उलका रहकर परचर्चा की सृष्टि करता रहेगा, जिससे कि अनिगत हानियां उत्पन्न होंगी। हां, यदि आप किसी वाहा जप के विना ही मन पर अपना अनुशासन रख सकते हैं, ते। अवश्य ही यह अधिक उत्तम है; किंतु अनेक लोग दोनों में से एक वात भी नहीं करते।

प्रातःकाल किसी एक पद की चुन कर उसे कंडस्था करना एक उत्तम योजना है, जिसकी सराहना वहत से धर्मों में की गई है। यह पद दिन में भी स्वतः ही ब्राएके मन में आता रहेगा और मस्तिष्क के ख़ाली होने पर जा व्यर्थ विचार आयेंगे उन्हें विखेर देगा। किसी भी उत्तम पुस्तक में से जाप कुछ शब्द या वाक्य चुन सकते हैं, ज्रौर प्रातःकाल (कदाचित् भेषभूषा करते समय ही) अपने विचारों को उसी पर एकाब करके उसका थोड़ा सा जग करने से वह वाक्य दिन के समय भी स्वतः ही आपकी स्मृति में आता रहेगा। इस प्रकार का स्वतः चलते रहनेवाला जप मन के लिये कितना सहज बन जाता है, यह बात मतुष्य तव समभ सकेगा यदि वह यह समरण करे कि किस प्रकार अचानक सुने हुए किसी गाने का कोई एक अंश अथवा कोई हृदय-ब्राही राग मन पर श्रंकित होकर उस पर अधिकार जमा लेता है और मन में वारम्बार उसी की ब्रावृति होती रहती है। अनेक वर्षों से में अपनी मस्तिष्क की पृष्ठ-सूमिका में श्री गुरुदेव का ही विचार रखती आई हूँ, और भ्रव ता यह वहाँ सर्वदा विद्यमान रहता है, अतः जिस क्षण मेरा मन दूषरे कार्य से अवकाश पाता है, उसी क्षण स्वभावतः ही वह श्री गुरुद्व की ओर आकृष्ट हो जाता है।

लेडवीटर—हमारे मन की पृष्ठ-भूमिका में सदा श्री गुरु-देव संवर्धी विचार विद्यमान रहने चाहिये, तािक जब यह मन श्रन्य कार्यों में व्यस्त न हो, तेा वे ही विचार मन केा व्याप्त कर लें। यदि मनुष्य काई पत्र लिख या पढ़ रहा हो, या काई शारीरिक परिश्रम कर रहा हो, तेा वह निश्चित रूप से तो श्री-गुरुदेव का चिन्तन नहीं करता, किंतु वह उस कार्य के प्रारम्भ में यह संकल्प कर लेता है कि यह कार्य श्री-गुरुदेव का ही है श्रीर में इसे भली प्रकार कहूँगा। इतना निश्चय कर लेने के पश्चात् फिर तें। वह उस कार्य का ही विचार करता है, श्री-गुरुदेव का विचार उसकी स्मृति में श्रा जाता है। इतना ही नहीं है कि इस विचार के द्वारा हमारा मस्तिष्क उत्तम बातों में व्यस्त रहेगा, वरन् इसके द्वारा श्रन्य विषयों पर भी हमारी विचार शक्ति स्पष्ट और हुढ़ वन जायेगी, जो श्रन्यथा नहीं हो सकती थी।

मन की ऐसी भूमिका वनाने के लिये लोग कभी-कभी
भगवान के नामों का जग करने का अभ्यास करते हैं।
भारतवर्ष में आप वहुधा देखेंगे कि लोग स्टेशन पर
रेलगाड़ी की प्रतीक्षा करते समय अथवा राह चलते
समय भी कुछ गुनगुनाते और पवित्र नामों का वारंवार
उच्चारण करते रहते हैं। ईसाई धर्मप्रचारक मूर्तिपूजकों के विरुद्ध एक विशेष आत्तेष यह करते हैं कि ये
लोग निरर्थक जप करने में लगे रहते हैं। एक मुसलमान भी

अपने धर्मप्रन्थ कुरान की आयतें का पाउ करता है और उसकी जिह्वा पर ब्रह्माह का नाम रहता है। संभव है कभी कभी उसका ध्यान श्रह्माह की ओर न रहता हो, परन्तु प्रायः यह नाम उसके लिये कुछुन कुछु ऋर्थ रखता है। यह सत्य हैं कि कोई कोई लोग कदाचित् ऐसे बाक्यों का उचारण स्वभाव बश होकर ही किया करते हैं और उसमें उनके विचारों का कोई सहयोग नहीं होता; एक ईसाई का मन प्रार्थना करते समय इधर उधर भटक सकता है, यहां तक कि एक पाइरी भी अपने विचारों की पूर्णक्रप से एकाम्र किये विनाही पार्थना का समय व्यतीत कर दे सकता है, फ्योंकि उसे सब कछ कंठस्थ रहता है, और इसलिये संभव है कि 'देवी मरियम" श्रीर "स्वर्गीय पूर्वेजां" (Paternosters) का विचार किये विना ही वह उनके नामें। का उद्यारण करता है।। मनुष्य के केवल लोकाचारी होने की अर्थात् धर्म के भीतरी तत्व की अधिकांश में भूल कर केवल उसके वाह्य उपकरणां की थामे रखने की संभावना तो प्रत्येक धर्म में रहती है। परन्त यह बात हिन्दुधर्म या बौद्ध धर्म में ईसाई धर्म की अपेक्षा कुछ अधिक नहीं हुई है, बरन्, मुभे यह कहना चाहिये कि उतनी भी नहीं हुई हैं। यह एक सत्य है कि राम नाम का उच्चारण न्तोतों के। भगवान का स्मरण कराने में सहायक होता है. श्रीर जब ऐसा हे।ता है तो यह निश्चय ही उत्तम है। यदि इस श्री गुरुदेव के नाम का उचारण किये विना ही उनका चित्रन कर सकें ता यह वात उससे भी उत्तम है, किंतु उस स्वतः मानसिक चितन के अभाव में वाणी के जप की सहायता लेना बहुत ही अच्छा है ।

मनस शरीर में कंपन की एक विशेष गति होती है जो

इन भक्तिपूर्ण भावनाश्रों के अनुकूल हाती है। कालांतर में यह गति एक आदत ही वन जातो है श्रीर मन में भक्तिभावना का उद्य सरलता से हाने लगता है और ।यह भक्तिभावना इमारे चरित्र में व्याप्त होजाती है। यह श्रादत बुरे विचारों का हमसे दूर रखने में सहायक होती है। जब मस्तिष्क<sup>ः</sup> खाली होता है तेा कोई भी उड़ता हुत्रा विचार इसमें प्रवेश करके इसपर त्रपना त्रसर डाल सकता है, त्रौर ऐसे विचार अधिकतर बरे और निरर्थंक ही होते हैं, हितकर तो किसी भी प्रकार नहीं होते । इस प्रकार मन में प्रवेश कर जानेवाला विचार उन ऋसंख्य विचाररूपेंा में से ही होता है जो हमारे चारा श्रोर मंडराते रहते हैं, श्रीर जा देश के जनसाधारण के ही प्रतीक होते हैं, किंतु हमारा लक्ष्य जनसाधारण से उच है। हम उस स्तर के। प्राप्त करना चाहते है जहां से हम अपने साधारण श्रेणी के भाइयों की भी ऊपर उठा सके किंतु जब तक हम स्वयं उच्चतर स्तर की प्राप्त न करलें तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते।

"अपनी विचार शक्ति का उपयोग प्रतिदिन श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिये करे। और विकासक्रम में योग देने के लिये एक शक्ति वन जाओ।"

लेडवीटर—हमारी शिक्षा इस प्रचलित सिद्धांत की लेकर ही हुई है कि केवल भले मनुष्य वन जाना ही एक मात्र आवश्यक वात है, किंतु धर्म परायण वन कर नुरे कामां की त्याग देना मात्र ही यथेष्ठ नहीं, हमें इससे भी आगे वढ़ कर अपनी भलाई और पवित्रता द्वारा कुछ कार्य करना चाहिये। आखिर हम पृथिवो पर क्यों त्राये हैं ? यदि हम कुछ कर ही नहीं सकते ते। धरती के लिये एक वे। क क्यों वने हैं। भले वन कर श्रकर्मण्यता का जीवन विताना केवल दुर्गुणों के अभाव का सूचक हैं ( यद्यपि दुरे वन कर रहने से तो यही अच्छा है )। हम यहां देवी शिक्तका स्रोत वनने के लिये आये हैं। हम, जो कि आत्मा (Monad) हैं, अतीत में उस दिव्य तेज की एक प्रश्वित चिनगारी के रूप में परमात्मा से ही उत्पन्न हुये थे। "सीकेट डाक्ट्रिन" (Secret Doctine) नामक पुस्तक का यह कथन ठीक है कि "यह चिनगारी मंद मंद प्रश्वित होती हैं, "किसी किसी स्थान परता बहुत ही मंद। किंतु हमें अपने उत्साह, विश्वास और प्रेम के सहयोग से इस चिनगारी की पुनः प्रश्वित करके इसे एक सजीव अग्निशिता में परिणित कर देना चाहिये तािक अन्य लोगों की भी उष्णता प्रदान कर सके।

'यदि कोई मनुष्य ज्ञोक और हुन्त में है और तुम उसे जानते हो, ते। प्रतिदिन उसका विचार करके अपने प्रेम पूर्ण विचारों का उसके पास भेजा।

लेडवीटर—विचारों की शिक्त भी उतनी ही वास्तविक और निश्चित होती है जितना कि धन, अथवा वह जल जो हम किसी घड़े में से निलास में भरते हैं। यदि हम इस विचार-शिक्त की एक निश्चित धारा किसी की ओर भेजते हैं, तो यह सर्वथा निश्चय जाना कि वह उसे वहां अवश्य प्राप्त होगी, चाहे हम उसे न देख सर्के। हममें से वहुत से लोग किसी न किसी ऐसे मनुष्य की जानते हैं जो शोक या दुख में हैं और जिसका, हमारी भेजी हुई विचार धारा द्वारा यहुत ही उपकार होसकता है। यदि किसी समय इस दशा वाले किसी विशेष व्यक्ति की हम न भी जानते ही, तब भी हम अपने विचरों की अधिक सामान्य

इन भक्तिपूर्ण भावनाश्चों के अनुकुल हाती है। कालांतर में यह गति एक आदत ही वन जाती है श्रीर मन में भक्तिभावना का उदय सरलता से होने लगता है श्रीर ।यह भक्तिभावना इमारे चरित्र में ब्याप्त होजाती है। यह श्रादत वुरे विचारी के। हमसे दूर रखने में सहायक होती है। जब मस्तिष्क<sup>ः</sup> खाली होता है ते। केाई भी उड़ता हुत्रा विचार इसमें प्रवेश करके इसपर त्रपना त्रसर डाल सकता है, त्रौर ऐसे विचार अधिकतर बुरे और निरर्थंक ही होते हैं, हितकर तो किसी भी प्रकार नहीं होते। इस प्रकार मन में प्रवेश कर जानेवाला विचार उन ऋसंख्य विचाररूपें में से ही होता है जो हमारे चारो श्रोर मंडराते रहते हैं, श्रीर जो देश के जनसाधारण के ही प्रतीक होते हैं, किंतु हमारा लक्ष्य जनसाधारण से उच्च है। हम उस स्तर के। प्राप्त करना चाहते हैं जहां से हम अपने साधारण श्रेणी के भाइयों की भी ऊपर उठा सके किंतु जब तक हम स्वयं उच्चतर स्तर की प्राप्त न करलें तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते।

"अपनी विचार शक्ति का उपयोग प्रतिदिन श्रेष्ट उद्देश्यों के लिये करी और विकासकम में योग देने के लिये एक शक्ति वन जाओ।"

लेडवीटर—हमारी शिक्षा इस प्रचलित सिद्धांत की लेकर ही हुई है कि केवल भले मनुष्य वन जाना ही एक मात्र आवश्यक वात है, किंतु धर्म परायण वन कर बुरे कामा की त्याग देना मात्र ही यथेष्ठ नहीं, हमें इससे भी आगे वढ़ कर अपनी भलाई और पवित्रता द्वारा कुछ कार्य करना चाहिये। आखिर हम पृथिवी पर क्यों आये हैं ? यदि हम कुछ कर ही नहीं सकते तो धरती के लिये एक वीम क्यों वने हैं। भले वन कर अकर्मण्यता का जीवन विताना केवल दुर्गुणों के

अभाव का स्चक है। यद्याप वुरे वन कर रहने से तो यही अच्छा है। हम यहां देवी शक्तिका स्नोत वनने के लिये आये हैं। हम, जो कि आत्मा (Monad) हैं, अतीत में उस दिव्य तेज की एक प्रस्वलित चिनगारी के रूप में परमात्मा से ही उत्पन्न हुये थे। "सीकेट डाक्ट्रिन" (Secret Doctine) नामक पुस्तक का यह कथन ठीक है कि "यह चिनगारी मंद मंद प्रस्वलित होती है, "किसी किसी स्थान परता बहुत ही मंद। किंतु हमें अपने उत्साह, विश्वास और प्रेम के सहयोग से इस चिनगारी को पुनः प्रज्वलित करके इसे एक सजीव अग्निशिखा में परिणित कर देना चाहिये ताकि अन्य लोगों को भी उष्णता प्रदान कर सके।

ं यदि केाई मनुष्य शोक और दुख में है और तुम उसे जानते हा, तेर प्रतिदिन उसका विचार करके अपने प्रेम एर्ण विचारों की उसके पास भेजी।

लेडवीटर—विचारें की शक्ति भी उतनी ही वास्तविक और निश्चित होती है जितना कि धन, अथवा वह जल जी हम किसी घड़े में से गिलास में भरते हैं। यदि हम इस विचार-शक्ति को एक निश्चित धारा किसी की और भेजते हैं, तो यह सर्वथा निश्चय जाना कि वह उसे वहां अवश्य प्राप्त होगी, चाहे हम उसे न देख सर्के। हममें से बहुत से लोग किसी न किसी ऐसे मनुष्य की जानते हैं जो शोक या दुख में हैं और जिसका, हमारी भेजी हुई विचार धारा द्वारा वहुत ही उपकार होसकता है। यदि किसी समय इस दशा चाले किसी विशेष व्यक्ति की हम न भी जानते हैं, तब भी हम अपने विचरों को अधिक सामान्य रूप में प्रशाहित कर सकते हैं, और श्रानेक मनुष्यों में से किसी न किसी शाकशस्त मनुष्य की वह प्राप्त हो ही जायेगा।

यदि कोई मनुष्य श्रीमती वेसेंट के समान किसी ऐसे व्यक्ति से परिचित हो जो कि शोक श्रीर कप्र में प्रस्त अने क मनुष्यों के संपर्क में श्राता हो, तो वह श्रपनी शक्ति और भक्ति के विचारों को उसके प्रति भेज सकता है, ताकि उस व्यक्ति के पास प्रवाहित करने के लिये कुछ श्रधिक शक्ति संचित हो जाये। उन जीवन्मुक्त महात्माश्रों के लिये भी यही वात समिभये। जब कोई मनुष्य भक्ति भावना से उनका चितन करता है तो श्री-गुष्टदेव का प्रतिक्रियात्मक विचार आशीर्वाद के रूप में उसके अपर श्राता है। इसके श्रतिरिक्त श्री गुष्टदेव के शक्ति भंडार में भी कुछ न कुछ वृद्धि होती है श्रीर उस शक्ति को वे संसार के कल्याणार्थ उपयोग में लाते हैं।

पनीवेलेंट—मुक्ते कहना चाहिये कि जब तक मैंने इस चाक्य की नहीं पढा था तब तक मुक्ते दूसरों की मानसिक सहायता देने के लिये निश्चित और नियमित अभ्यास करने की बात नहीं स्कीं थी। यह सचमुच ही एक बहुत सुन्दर विचार है। प्रातःकाल ही यह निश्चय कर लीजिये कि आप दिन में अवकाश के समय किस व्यक्ति की सहायता करेंगे—और दुर्माग्य से ऐसे अनेकीं ही मनुष्य हैं जिन्हें कि सहायता की आवश्यकता है, तब दिन भर में जब भी आपका मस्तिष्क अन्य बातों से अवकाश पाये, तब इसे उस व्यक्ति के प्रति शक्ति, संतोष, सुख अथवा जिसकी भी उसे अधिक आवश्यकता है। उसी विचार की भेजने में लगा दीजिये । यह अभ्यास किसी उत्तम वाक्य का जप करने कि अपेक्षा एक स्तूर ऊँचा है।

त्राणको सिका न किसी उपाय द्वारा त्रवां छुनीय विचारों के लिये अपने मन का द्वार वंद कर देना चाहिये, जब तक कि यह इतना शिक्तशाली न हो जाये कि इसे इन सहायताओं को आवश्कता ही न रहे। हमारे मिस्ति के में सर्वदा श्री गुरुदेव का ही विचार रहना चाहिये। यह विचार सदा हमारी सहायता करने के प्रस्तुत रहता है और मन की उछ क्रियाशीलता में वाधक नहीं होता। सहायता देने के अन्य उपायों का यह निवारण नहीं करता, वरन उसमें और अधिक शक्ति का संचार करता है। कुछ समय के पश्चात यह आपके संपूर्ण मानसिक क्षितिज पर व्याप्त हो जायेगा और तब इसके कारण आपका प्रत्येक कार्य अधिक उत्तमता और दृढ़ता से हो सकेगा।

"अपने मन को अभिमान से दूर रक्खो, क्योंकि अभिमान की उत्पत्ति केवल अज्ञान से होती है।"

लेडवीटर—आचातम-विद्या के साधकों में सुदम श्रिमिन् मान को मात्रा बहुत होतो है। उनका यह सममना अनिवार्य है कि जिन लोगों ने इन वस्तुश्रों का अध्ययन नहीं किया उनकी अपेक्षा जीवने के रहस्यों की वे श्रिष्ठिक जानते हैं। इस सत्य की न स्वीकार करना तो अवस्य मूर्खता हेगी, किंतु, उन्हें सावधान रहना चाहिये कि कहीं ऐसा न हो कि उनके मन में उन मनुष्यों के प्रति जो अभी तक इन बातों से अनिश्च हैं, तिरस्कार की भावना आजाये। आध्यातम-विद्या के साधक इस विषय में एक साधारण मनुष्य से बढ़ कर होते हैं, किंतु बहुत संभव है कि वह साधारण मनुष्य किन्हीं दूसरे विषयों में उनकी अपेक्षा चहुत ही वढ़ चढ़ कर हो। उदाहरणार्थ, जिस मनुष्य की साहित्य, विज्ञान और कला का पूर्ण ज्ञान है, उसने उन सब की सीखने में जितना अधिक समय और परिश्रम लगाया है, उतना हममें से चहुतों ने ब्रह्मविद्या का अध्ययन करने में नहीं लगाया है। उसने जो कार्य किया है और उसे करने में उसने जितना निःस्वार्थ परिश्रम किया है उसके लिये वह अये का पात्र है। दूसरों के कार्य का तिरस्कार करना एक चुद्धिमान मनुष्य का चिन्ह यह है कि वह सममें कि सभी समान रूप से उन्नि कर रहे हैं।

बहुत से लोगों में एक मिथ्या गर्व रहता है: वे सदा त्रपने आप का सही, त्रतिश्रेष्ट, इत्यादि इत्यादि समभाग पसन्द करते हैं। किन्तु, जिन वातें के लिये वे अपनी प्रसंशा करते हैं, वे प्रायः ही जोवात्मा के स्वीकार करने याग्य नहीं होतीं। जीवात्मा में विकास प्राप्त प्रत्येक गुण श्रपने शुद्ध रूप में ही रहता है। जैसे यदि उसमें स्नेह की भावना है तो वह स्नेह सदा ईर्ष्या, स्पर्धा, श्रीर स्वार्थ के दोष से रहित हेात। है। वह स्नेह उस सीमा तक दिव्य प्रेम का ही दर्पण है, जहाँ तक कि जीवात्मा उसे श्रपनी भूमिका पर पुनर्जत्पन्न कर सकता है। क**र्मा-क**भी हम अपनी यथेष्ठ उन्नति कर लेने का भी अभिमान किया करते हैं। यह वात चार वर्ष के उस वालक की सी है जो यह अभिमान करे कि वह बहुत वढ़ रहा है। अपनी आयु के अनुसार वह समुचित वड़ा है, किंतु एक इकीस वर्ष के व्यक्ति की उन्नति ते। उससे बहुत भिन्न होगी। बुद्धि,

भक्ति, स्तेह्, सहानुभृति की हमारी शक्तियाँ हममें विद्यमात हैं, किंतु भविष्य में वे जैसी होंगी उसकी तुलना में तो वे अभी बहुत ही तुच्छ है। अतएव अपने आपकी शाचाशी देने के लिये उहरने के स्थान पर हमें और आगे वढ़ते रहने की चेष्टा रखनी चाहिये, और इन गुणों की अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने का प्रयक्त करना चाहिये।

इस कार्य में ध्यान का अभ्यास एक बड़ी सहायता है। यदि मनुष्य स्तेह जैसे गुण की वृद्धि करने की ठान लेता है और उस पर ध्यान करके उसे अपने हदय में अनुभव करने का प्रयत्न करता है, तो थोड़े ही समय में वह अपने भीतर उस अभीष्ठ गुण की विकसित देख कर चिकत है। जायेगा।

श्री गुरुडेव कहते हैं कि अभिमान सदा अज्ञान से उत्पन्न होता है। मनुष्य जितना ही अधिक ज्ञान प्राप्त करता है, उतनी ही उसके अभिमानी होने की सम्भावना कम हो जाती है, क्योंकि यह देखने में वह अधिक समर्थ हो जाता है कि उसका ज्ञान यहत हो अल्प है; और यदि उसे इन महिषयों में से किसी के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हो जाये, तब ते। यह वात और भी विशेषक्ष्य से सत्य हो जाती है। उस मनुष्य में फिर कभी अभिमान की भावना आ ही नहीं सकती, इस वात के लिये भी नहीं, क्योंकि जब कभी भी वह सोचता है कि वह अमुक कार्य करने में समर्थ है अथवा उसमें अमुक गुण हैं, तो उसे अनिवार्यक्ष से यह विचार आजाता है कि 'मैंने यह गुण श्री गुरुदेव में देखा है, और उनके निकट मेरे इस गुण की विस्तात ही क्या है।"

इन महर्पियों में गुणें। का विकास इतना महान हुआ रहता

है कि उनमें से किसी का परिचय प्राप्त हे। जाना हो अभिमान<sup>ः</sup> जैसी वस्तु के लिये पूर्ण और तत्कालीन चिकित्सा है। तथापि श्री गुरुदेव की देखकर कोई भी हते।त्साह नदीं होता। साधारण जीवन में ते। ऐसा हे।ता है कि जब त्राप यह से।चते हैं कि अ्रमुक कार्य के। आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, और फिर जब त्राप उस कार्य में किसी दक्ष व्यक्ति के समक्ष जाते हैं ते। उस महान् व्यक्ति की तुलना में श्रापकी श्रपनी श्रहपता का भान होने लगता है और आप प्रायः क्षुब्ब और हताश हो जाते हैं, किंतु श्री गुरुदेव की समझता में यह भावना नहीं त्राती। इनके समक्ष त्रापको त्रपनी अयोग्यता और लघुता का तो तीदणता से भान होता है, किंतु साथ ही आप श्रपने विकास की सम्भावनात्रों की भी जान लेते हैं। वहाँ श्रापका यह भावना नहीं श्राती कि हमारे सम्मूख ते। त्रधाह खाई है जिसे पार करना त्रसंभव है, किंतु यह भावनाः आती है कि 'मैं भी ऐसा कर सकता हूं, और अब मैं इन्हीं का अनुकरण करने में लग जाऊँगा।'' श्री गुरुदेव का प्रत्येक संपर्क हमें यही उत्तेजन देता है । उनकी समक्षता में मनुष्य की वहीं भावना रहती हैं, जो कि काइस्ट के शिष्यें। ने ब्यक्त की थी कि "काइस्ट की प्रेरणा से मैं सभी कार्यों की कर सकता हूं, वे ही मुक्ते शक्ति प्रदान करते हैं।'' श्री गुरुदेव की इसी धक्ति के कारण मनुष्य उस समय यहीं सोचता है कि "अव मैं कभी विषाद-ग्रस्त नहीं होऊंगा, कभी शोक नहीं करूँगाः जो चिड्चिड्रेपन की भावना कल मेरे में आई थी, उसे फिर कभी नहीं श्राने दूँगा। जब मैं पहिले की बातें सीचता हूं तो देखता हूं कि कुछ वातों ने मुभे कितना व्याकुल कर दिया था। यह वात कितनी उपहास्यास्पद है; मुक्ते किसी भी वात से कभी भी क्यों चिन्ता होनी चाहिये

इत्यादि।" यह संभव है कि श्रा गुरुदेव के दिव्य प्रभाव की प्रत्यक्ष किरलों में से निकलने के प्रश्चात् हम फिर भटक जायें, क्योंकि हम यह भून जाते हैं कि यदि हम चाहें तो वे किरलों प्रत्यक्ष और दृष्टिगोचर न रहने पर भी हम तक पहुँच सकतों हैं, ब्रोर हम सर्वदा श्री गुरुदेव के तेजस के शीतर रह सकते हैं।

"अज्ञानी मनुष्य ही अपने को महान् समझता है, और सोंचता है कि अमुक महान् कार्यों को उसने किया है; किन्तु कानी मनुष्य यह जानता है कि केवल ईश्वर ही महान् है और वहीं प्रत्यंक श्रेष्ट कार्य का कत्ती है।"

पेनी बेसेंट—यह गीता का एक उपरेश है कि केवल ईश्वरेच्छा ही हम सबके द्वारा कार्य कर रही हैं। समस्त कार्य उस समष्टि द्वारा ही होता है, व्यक्ति द्वारा नहीं। व्यक्ति तो श्रिषक से श्रिषक केवल यही कर सकता है कि वह अपने श्रापका उस देवी कियाशीलता का एक उपयोगी साधन बना दें। इस बात के लिये हमारा गर्व करना वैसा ही है, जैसा हमारे हाथ की किसी एक श्रंगुली का गर्व करना। अपने श्राप की उस देवी इच्छा का एक कुशल साधन बना लीजिये और फिर आपका प्रतीत होगा कि वहीं कर्षा श्रापका उपयोग कर रहा है, क्योंकि आप एक उपयुक्त साधन हैं।

अव हम फिर उसी वात पर आ गये जहाँ से हमने प्रारम्भ किया था। हमने देखा था कि आत्मानुभूति से समस्त भय का नाश हो जाता है, और अब हम देखते हैं कि इससे समस्त अभिमान भी नए हो जाता है। यहाँ वह एक महान मृल सत्य है। यह जान लेना चाहिये कि विविध प्रकार की यह सभी वातें हमें वारंवार उसी एक सत्य की त्रोर ले जाती हैं कि प्राणिमात्र में एक ही जीवन व्यास है।

लेडबीटर-प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का निवास है त्रोर मनुष्य में जो कुछ भी श्रेष्ठता या महानता है।ती है वह सव ईश्वर की ही विभूति है। वही हमारे समस्त कार्यों का कर्ता है। यह वात विचित्र प्रतीत है। सकती है। श्राप कह सकते हैं कि यह व्यक्तित्व की भावना की सर्वधा नप्र करने की वात प्रतीत होती है, किंतु, ऐसा विचार हमें इसी लिये आता है कि हमारा स्थूल मस्तिष्क ईश्वर के साथ हमारे सच्चे संबंध की समभते में असमर्थ है। मध्यकाल के ईसाई जो कहते थे कि "यह महत्ता ईश्वर की है," उसका भी यही सार था। हमारा अपने क्सिं कार्य के लिये अभिमान करना वैसा ही है, जैसे कि पियाने। पर कोई गत बजाते समय हमारे हाथ की काई एक अंगुली यह कहे कि "त्रमुक स्वर मैंने कितनी सुन्दरता से बजाया, यह मैं ही थीं जिसने उस राग की इतना मधुर बना दिया ' त्राखिर श्रीर सब श्रंगुलियों ने भी ते। श्रपना-श्रपना निर्धारित कर्त्तब्य किया है, और उन सबने वह कार्य अपने भिन्न संकल्प से नहीं किया, बरन् अपने पीछे कार्य करने वाले मस्तिष्क का यंत्र वनकर हो किया है। हम सब ईश्वर के हाथ की श्रंगुलियाँ हैं श्रीर उसी की शक्ति की अभिन्यक्तियाँ है। मैं भर्ली प्रकार जानता हूँ कि इस वात के। पूर्णक्रप से अनुभग करना हमारे लिये असंभव है, किंतु हम जितना ही अधिक अपनी उच चेतना का विकास करते हैं, उतना ही हमकी इस वात का अधिक भान होता है, और यदा-कदा ्जव हम ध्यानावस्था अथवा उच भावावस्था में होते हैं तो हमें इस एकता का क्षणिक त्राभास प्राप्त हुआ करता है।

## उन्नीसवां परिच्छेद

## इन्द्रिय-निग्रह

२---कर्म में आत्म-संयम--यदि तुम्बारा विचार उत्तम और यथार्थे है, तो उसके अनुकूल कार्य करने में तुम्हें अधिक कठिनाई न होनी । १६३

ऐना वेसंट-यह वाक्य इस सत्य का जिससे कि आध्यात्म विद्या का प्रत्येक साधक परिचित है, व्यक्त करता है कि कार्य को अपेक्षा विचार का महत्व अधिक है। साधारण दृष्टि से यह बात सर्वथा विपरीत प्रतीत होती है, किंतु यह सत्य है, क्योंकि विचार हो कार्य का जन्मदाता है। यद्यपि कुछ कार्य पेसे हो सकते हैं जो स्वतः प्रेरित हों, किंतु ऐसे कार्यों के अप्रमामी विचारों का हुँ हमें के लिये आपको वहुत पींछे जाना पड़ेगा, कदाचित पूर्व जन्म तक भी जाना पड़े।

जा किसी निश्चित विषय पर आपके मन में यथेष्ठ विचार-वल संचित हो जाता है, और फिर जब उस विचार की व्यक्त करने का अवसर उपस्थित होता है, तो वह विचार अनिवार्य रूप से कार्य में परिणित हो जाता है। किसी विशेष विपय पर किया गया प्रत्येक विचार उसे थोड़ा सा प्रवर्तन और दे देता है, और इस प्रकार संचित किया हुआ प्रवर्तनों का वह बल आपको उस कार्य में प्रवृत्त कर देता है। हिन्दू लोगों का यह मानना ठीक ही है कि कर्म के तीन अंग होते हैं—विचार, इच्छा, और किया। यह वात सत्य है। अस्तु, आपके जीवन में कुछ कार्य ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें करने का विचार आपको निकइ

भूत काल में न त्राया हो त्रीर जो तत्क्षण ही किये गये हों। किंतु ऐसी घटनायें वे ही होती हैं जिनमें विचार की किया ते। पहिले ही समाप्त हो गई होती है और उनके अविशिष्ट प्रवर्तन के रूप में कर्म के अंतिम भाग किया का होना अवश्यम्भावी हो जाये। इस प्रकार कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी भी विचार धारा में आप अपनी निर्णय करने की पूरी शक्ति लगा देते हैं किंतु फिर नियंत्रण शक्ति का पूरा वल लगा देने पर भी जव आपके समक्ष प्रथम अवसर उपस्थित होता है तो वह विचार अवश्य कार्य रूप में परिणित हो जाता है। व्यक्त होने के अवसर के अभाव में उस विचार का एक दीर्घकाल तक अपकट रहना संभव हो सकता है, किंतु अनुकूल परिस्थित के आते ही वह विचार अवश्य कार्य रूप विचार अवश्य कार्य रूप में परिणित हो जाते ही वह विचार अवश्य कार्य रूप में उस विचार अवश्य कार्य रूप में परिणित हो जाते ही वह विचार अवश्य कार्य रूप में परिणित हो जाते ही वह विचार अवश्य कार्य रूप में परिणित हो जातेगा।

त्रसंतु, विचार-क्रिया के रहस्यके। समभाना परम आवश्यक है। सावधानी पूर्वक अपने विचारों को उत्तम वातों की त्रोर लेजाइये. क्योंकि आप नहीं वता सकते कि कव वह समय आजाये जब कि ऋषका आगामी विचार कार्य का रूप धारण कर ले। इसी कारण जगत् के समस्त महान आचार्यों ने विचार का इतना भहत्व बतलाया है; और इस पुस्तक में भी साधकों की यहां उसी की फिर से खेतावनो दी गई है। इस स्थान पर यह भी स्मरण रखना चाहिये कि स्वयं मनस्ही किया-शीलता है; आतमा के तीन स्वरूप हैं—इच्छा, ज्ञान और किया; और यही तीने। आत्मा, बुद्धि, और मनस् के रूप में व्यक्त होते हैं। यहां आप इस बात की जान जाते हैं कि विचार ही किया का रूप धारण करता है।

लेडवीटर-यह एक प्रत्यक्ष सत्य है कि विचार से ही कार्य का जन्म होता है। ऐसे भीअवसर आते हैं, जब हम मानों विचार उत्पन्न हुये विना ही कार्य करते प्रतीत होते हैं. किंत, वह कार्य भी किसी न किसी पूर्व विचार का ही परिणाम होता है-हमें किन्हीं विशेष विषयों या किसी विशेष क्रम के अनुसार विचार करने की आदत होती है और श्रंतः प्रवृत्ति से प्रेरित होकर हम उसी विचार के अनुकृत कार्य किया करते हैं। कभी-कभी कोई मनुष्य कोई काम कर बुकता है और फिर कहने लगता है कि "मैंने ते। ऐसा करने का विचार ही नहीं किया था, किंतु में ऐसा किये विना रह न सका।" परन्तु सत्य ते। यह है कि वह मनुष्यं कदाचित् अपने पूर्वजन्में के विचारों के अनुसार कार्य कर रहा होता है। यद्यपि मनुष्य का मानस शरीर ! Mental body ) वहां नहीं होता जा उसे पूर्व जन्म में प्राप्त था, किंतु उसका स्थायो मानसिक परमाणु ( Mental unit ) वही रहता है जो कि उस शरीर का मध्य विंदु या केंद्र ( Nucleus ) होता है और किसी अंश तक उस शरीर का तत्व (epitome) होता है। वहीं स्थायी परमाणु उस मनुष्य के अभ्यस्त विचारों के। संस्कारों के रूप में एक जन्म से दूसरे जन्में। में साथ ले जाता है।

बहुया यह बताया गया है कि मनुष्य अपने कारण-शरीर में (Causal body) केवल अपने सद्गुण ही एक जन्म से दूसरे जन्मों में ले जाता है। यह बात सत्य है, क्योंकि कारण शरीर मनेश्लोक (Mental Plane) के पहिले, दूसरे और तीसरे, इन तीन उच्च उपलोकी (Subplanes) के पदार्थी से निर्मित है, और उन भूमिकाओं के प्रदार्थ निरुष्ट अथवा अवांकृनीय गुणों के क्यनें का प्रतिचादन नहीं कर सकते। अस्तु, वास्तव में ते। मनुष्य अपने में सदुगुणों के। ही स्थापित कर सकता है, जो कि हमारे लिये वहुत ही सौभाग्य की वात है, क्येंकि अन्यथा हम सबने अपने भीतर बहुत सी बुरी बातें भी स्थापित कर ली होतीं जो कि हमारे विकास में सहायक न होकर वाधक वन जातीं। किंतु मनुष्य मने।लोक, भूवलेंकि, श्रीर स्थूललोक आदि विभिन्न लोकें। के स्थायी परमाणुश्रों (Permanent atoms) की अपने साथ ले जाता है, श्रीर उन्हीं के कंपन मनुष्य के जन्मजात संस्कारों के रूप में प्रकट होते हैं।

इस प्रकार मनुष्य विकसित गुणों की अपेक्षा गुणों के वीज ही साथ लाता है। श्रीमती क्लावैड्स्की इन्हें पदार्थ का अभाव कहा करती थीं, अर्थात् वे शक्तियां जो पदार्थ के सहयोग से तो क्रियात्मक रहती हैं, किंतु जब तक पदार्थ जीवात्मा के चारों ओर एकत्रित नहीं हो जाता तब तक वे भी पृथक् रहती हैं। अस्तु, जब एक मनुष्य कीई कार्य मानें। विना विचारें करता है तब वह कार्य उसके उन पूर्व विचारों की ही गतिशक्ति के अनुसार होता है। इस कारण भी हमें अपने विचारों पर सावधान पूर्वक चैकिसी रखनी चाहिये, क्योंकि न जाने कब वे विचारकार्य रूप में परिणित ही जायें। जो मनुष्य यह सीच कर किसी बुरे विचार की मन में प्रश्रय देता है कि वह उस विचार के अनुसार कार्य कभी न करेगा, उसे विदित हो जायेगा कि किसी न किसी समय वह विचार उसके सावधान होने से पहिले ही कार्य का रूप धारण कर लेगा।

ं वालकों की सहायता करने में इस झान का बहुत उपयोग किया जा सकता है। जब जीवातमा नवीन शरीर धारण करता है, तो उसके इस जन्म के माता-पिता और सुहद्दजन उसमें प्रकट होने वाले सद्गुणों की प्रोत्साहन देकर दुर्गुलां की व्यक्त होने का श्रवसर न देकर उसकी वहुत कुछ सहायता कर सकते हैं। जब हम किसी वालक की उसके सद्गुलां पर आचरल करने देते हैं और उसके दुगुणीं के प्रकट होने से पहिले ही उन सद्गुणों की उसके स्वभाव में ब्याप्त कर देते हैं, तो हम उसकी सर्वोत्तम सहायता करते हैं। उसके दुर्गुण एक न एक दिन प्रकट ता अवश्य ही होंगे, किन्तु यदि उसमें पहिले से ही सद्गुणों की अनुकूत गति-शक्ति वर्तमान है, तो दुर्गुणां के लिये अपना प्रभाव डालना कठिन हो जायेगा। अतः जीवात्मा की संपूर्ण इच्छा ते। यहीं है कि वह अपने इन सव शरीरों के विपरीत सकीरों के विरुद्ध संघर्ष करते हुये ही इन इरीरों द्वारा कार्य करता रहे, और ऐसा हाने पर संभवतः वे सभी दुर्गुण उसी जीवनकाल के कम में आमृल नष्ट हा जायेंगे और उस जीवातमा के आगामी जीवन में उनका केई चिन्ह शेष न रहेगा।

"तथापि यह स्मरण रखो कि मनुष्य जाति की सेवा करने के लिये अपने निचारों को कार्य रूप में परिणित करना आवश्यक है। मछे कार्यों के लिये तनिक भी आसस्य न कार्क निरन्तर प्रयस्नशील रहना चाहिये।"

ऐनीवेसेंट —यह एक परम आवश्यक चेतावनी है कि सेवा-परायल वनने के विचार को कार्य का रूप अवश्य देना चाहिये। अधिकांश व्यक्तियों में इस वात का वहुत अभाव है। हमारे मन में विचार तो रहते हैं, किंतु वे व्यवहार में नहीं आते, और ये सब बातें दुर्वलता के मृल हैं। महात्मा मीर्य ने एक वार कहा था कि व्यवहार में न लाया हुआ एक उत्तम विचार कैन्सर अर्थात् भीतर ही फैलने वाले नासूर के फोड़े के समान कार्य करता है। यह एक सुस्पष्ट उपमा है जिससे हमें यह समक्षने में सरलता होनी चाहिये कि ऐसा विचार केवल उपयोगिता के अभाव का ही सूचक नहीं है, वरन निःसंडेह रूप से हानिकारक भी है। अपने श्रेष्ठ संकल्पों की व्यवहार में लाकर हमें अपने नैतिक सूत्र की निर्वल नहीं बनाना चाहिये, क्योंकि यह वाधा-रूप है, जो उसी विचार के पुनः उत्पन्न होने पर उसे कार्य में लाना अधिक कठिन बना देती है। अस्तु, विलम्ब मत कीजिये, अभकार्यों की स्थिगत मत कीजिये, उन्हें असंपादित मत छोड़िये। हममें से बहुत से मनुष्य अपने श्रेष्ठ संकल्पों की व्यवहार में न लाकर अपनी प्रगति की व्यर्थ कर देते हैं। अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि नरक का रास्ता अच्छे विचारों रूपी ईटों से बना हुआ है, तात्पर्य यह कि स्थिगत रक्खे हुए हमारे अच्छे विचार हमें इसी श्रोर ले जाते हैं।

व्यवहार में न लाया हुआ उत्तम विचार एक हानि-कारक शक्ति वन जाता है, क्योंकि यह उस मादक द्रव्य के समान होता है जो कि मस्तिष्क को जड़ वना देता है। अपनी विचार किया को सावधानों से व्यवस्थित कीजिये, और जब कभी भी अपनी आत्मा द्वारा आपको कोई सेवा करने का प्रवर्तन मिले, तब उसे तुरन्त ही कार्य में लाइये, कल के लिये मत छे। डिये। ऐसा करके आप एक सुअवसर गँवा रहे हैं। यह एक ऐसी वात है जिसके कारण संसार में बहुत से भले व्यक्ति आज प्रतीक्षा करते हुये ज्यों-त्यों करके अपना समय काट रहे हैं। एक भले व्यक्ति से दस वर्ष के पश्चात् मिलने पर भी उसे पहिले जैसा ही पाना एक अति सामान्य वात है। इस प्रकार वर्षों तक लोगों की वहीं किति हों भीर प्रतिभन, वहीं शक्ति और दुर्वलतायें पड़ी रहती हैं। किन्तु, थिश्रॉसीफ़िकल सीसायटी के सभासद पर यह बात कभी चरितार्थ नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इन सब नियमें के विषय में कुछ न कुछ जान लेना हमारा कर्त्तव्य है।

यह वात मेरे 'विचार में कभी-कभी इसीलिये सत्य हो जाती है कि इम यह समभने में असमर्थ रहने हैं कि व्यवहार में न लाया हुआ उत्तम विचार वाघा उपस्थित करता है। यदि आप उत्तम विचारों की कार्य का रूप दे देते हैं तो वैसे ्विचार आपको आधिकाधिक स्राते रहेंगे । कोई भी त्रमुकुल बाह्य-परिस्थिति त्रथवा वाह्य ज्ञान की वृद्धि आन्तरिक उद्योग और संकल्प के स्रभाव की तथा श्रपने पूर्व ज्ञान की व्यवहार में लाने की असमर्थता की स्थान-पूर्ति नहीं कर सकती। कार्य ही सदा श्रापके विचारों का परिकाम होना चाहिये; इसे एक नियम बना लीजिये। मेरा तात्पर्य यह नहीं कि ऋाप सदा ऋपने विचारों की तत्काल ही कार्य में हा सकेंगे, क्येंकि कदाचित् परिस्थितियां अनु-कूल न हों, किंतु शीघ्र ही आपके। ऋनुकूल अवसर प्राप्त होगा। तय तक अपने विचारों के। सर्वथा न भुलाकर ध्यान में रहने दीजिये। तब वह विचार एक पकते हुए फल के समान होगा, श्रौर यदि आप ऐसा करेंगे तेा वह व्यवहार में न लाया हुआ विचार आपके। हानि न पहुँचायेगा, और अनुकूल अवसर के प्राप्त होते ही त्राप उसे कार्य में ले ऋायेंने।

"किन्तु जो कार्य तुम करो वह तुम्हारा अपना कर्त्तव्य होना चाहिये किसी तूसरे का नहीं, और यदि दूसरे का हो भी तो वह उसकी अनु-यति से तथा उसे सहायता पहुँचाने के देतु से ही किया जाना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य को अपना कार्य उसकी अपनी ही रीति के अनुसार करने दो; जहां सहायता की आवश्यकता हो वहां सहायता पहुँचाने के लिये उद्यत रहो, किंतु कभी भी दूसरे के काम में हस्तक्षेप मत करो। अपने ही काम से काम रखना एक ऐसी बात है जिसे सीखना संसार के अनेक मनुष्यों के लिये संबसे किन्त है, किंतु तुम्हें इस बात को अवश्य सीखना चाहिये।"

पनीवेर्सेट—अब वह चेतावनी दी गई है जिसकी अति कियाशील अर्थात् राजसिक प्रकृति वाले लोगों को आवश्य-कता है। अब हमें इस दोधारे पथ के दूसरे पक्ष का विचार करना है, जैसे एक ओर आलस्य का परित्याग करना आवश्यक है, उसी प्रकार दूसरी और पराये कामों में हस्तनेप न करना आवश्यक है। कहते हैं कि अति चंचल मनुष्य की इन्छानृत्ति सदा स्थी के कामों में टांग अड़ाने की और रहा करती है, किंतु दूसरों के काम उनके अपने हैं, आपकी उनके वीच में नहीं पड़ना चाहिये। आपकी स्मरण होगा कि श्रीमद्भगवद्गीता जो कि कर्मयोग की ही वाणी है, क्योंकि उसमें निरन्तर कर्म करने के ही विषय का प्रतिपादन किया गया है, उसमें भी अयोग्य कर्म करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है। गीता का वचन है— परधमों: भयावह: अर्थात् दूसरे का कर्चव्य भयप्रद होता हैं।

कारण स्पष्ट है। प्रत्येक मनुष्य की अपनी-अपनी विचार किया का कम भिन्न-भिन्न होता है अतः यदि आप अपनी विचार धारा को लेकर किसी दूसरे के कार्य में योग देते हैं, तो निश्चय ही आप कार्य की नष्ट कर देंगे। उसका कार्य उसकी अपनी विचार किया का एक युक्ति-संगत परिणाम है; यह आपके विचारों और युक्तियों का यथोचित परिणाम नहीं है, और न हो ही सकता है। यह वात एक चंचल प्रकृति के मनुष्य की सीख लेनी चाहिये कि पराये कीमों में अपने की मिश्रित करके वह केवल गड़-बड़ ही उत्पन्न करता है। मेरी भी इच्छा पहिले दूसरों की उसी प्रमाण के अनुसार सुवारने की रहा करती थी जी कि मेरी दृष्टि में उनके लिये उच्चित था—जो कि मेरे अपने लिये ती अवश्य ही उच्चित था—किंतु अपनी साधना के कम में मैंने सीखा कि कार्य करने की रीति यह नहीं थी।

दूसरे मनुष्य की प्रणाली यदि स्दम दृष्टि से सर्वोत्तम न भी हो, तो भी वह उस व्यक्ति के लिये सर्वेत्तम हो सकती है। उस व्यक्ति के गुण और दोष दोनों का यल उसके पीछे वर्त्तमान रहता है, और वहीं प्रणाली उसके विकास का यथोचित मार्ग निर्धारित कर देती है। मान लीजिये कि एक मनुष्य लिखते समय अपनी कलम के। एक विशेष प्रकार से पकड़ता है जो कि सर्वोत्तम नहीं, अब यदि आप उसमें हस्तन्तेप करके उसे कलम की भिन्न प्रकार से प्रकडने के लिये बाध्य करें, ता वह और अधिक भद्दा ही लिखेगा, सुन्दर नहीं। वह उस पुरानी विधि के अपने लम्बे अभ्यास द्वारा प्राप्त लाभ की खो देगा, और उसकी पूर्ति करने में उसका वहुत सा समय और शिक नष्ट हे। जायेगी। हां. यदि उस दूसरी विधि के। उत्तम मानकर वह स्वयं अपने लिखने की विधि में परिवर्तन करना चाहता है और उसमें श्राप की सहायता चाहता है, तय वात दूसरी है। उसे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का श्रीधकार है, और तय उसके कार्य के पोछे उसकी इच्छाशक्ति का वल भी रहेगा।

ं यह स्पष्ट है कि एक प्रवल व्यक्ति कुछ समय के लिये

दूसरे पर सरलता से अपना प्रभुत्व जमा लेगा। इतिहास ऐसे वड़े-वड़े व्यक्तियों के ब्रनेक उदाहरण देता है जिनके जीवनकाल में चहुंओर उन्हीं की सत्ता छाई हुई थी, किन्तु जिनको मृत्यु के पश्चात् उनका मुख्य कार्य ही छिन्न-भिन्न हो गया। वे लोग भूल गये थे कि वे नाशवान हैं और इस-लिये उन्हें मृत्यु द्वारा पड़ जाने वाले अन्तर के। पहिले से ही सोच लेना चाहिये। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके कार्य का नएसए हा जाना उनके अपने में ही केंद्रित रहने के भूल के त्रशुभ कर्म का परिणाम है। इससे तत्क्षण ही प्रकट है। जाता है कि उन व्यक्तियों ने सफल कार्य-शीलता की स्थितियां की नहीं समका था। उन्होंने यह सोचा ही नहीं था कि एक कार्यकर्ता और नेता की चाहिये कि सुयोग्य व्यक्तियों के। संगठित करके उन पर विश्वास रखंते हुए उन्हें अपने ही कार्य-क्रम के अनुसार कार्य करने का स्वतन्त्र रक्खे। मनुष्य के। कार्यं के प्रत्येक ब्योरे की देख रेख स्त्रयं ही करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये और फिर ऐसा हो भी नहीं सकता।

यह संसार एक मूल-भूत एकता की लिये हुये अनेक विभिन्नताओं से निर्मित हैं। मनुष्य से इतर प्राणी प्राक्त-रिक नियमों का पालन इसलिये करते हैं कि सची वास्त-विकता की न जानने के कारण वे ऐसा करने की वाध्य होते हैं। किंतु मनुष्य अपेक्षाहृत स्वतंत्र रखा गया है—एक विशेप सीमा तक वह स्वतंत्र है और स्वेच्छानुसार कार्य कर सकता है, किंतु उस सीमा से आगे उसका भी वश नहीं चल सकता। अपनी विधि के अनुसार कार्य करने में ही उसकी उन्नति निहित है। दैवी योजना के अनुसार मनुष्य जैसे-जैसे उन्नति करता है, वैसे-वैसे उसे अधिकाधिक

स्वतंत्रता प्राप्त होती जाती है। श्रीर उस शक्ति को बुद्धिमताः पूर्वक उपयोग करने के लिये उस पर विश्वास किया जाता है, ताकि थोड़ा-थोड़ा करके कदम-कदम चलके हम पूर्ण स्वतन्त्रता के। प्राप्त कर लें। प्राप्त को कि उन्नति के इस से। पान के निचले सिरे पर हैं, इन नियमों का पालन पूरीः तरह किंतु विना समभे वूभे करते हैं; जीवन्युक्त महातमा, जो कि इसके ऊपरी सिरे पर हैं, इन नियमों का पालन पूरी तरह किंतु पूर्णशान रखते हुये करते हैं; श्रीर हम इन दोनें। श्रीणयों के बीच में कहीं पर स्थित हैं।

हमें यह भी याद रखना चाहिये कि हस्तक्षेप करने से दृसरे पर मानसिक प्रभाव भी पडता है, और हस्तक्षेप न करना मने।नित्रह से संबंध रखता है। विचार द्वारा किया गया विरोध बहुत शक्तिशाली होता है। द्रप्रान्त के-लिये मान लीजिये कि हममें से किसी एक व्यक्ति की किसी विशेष प्रकार की कठिनाई है, जिस पर विजय पाने की वह चेटा कर रहा है। यह कठिनाई कदाचित् उसकी प्रकृति की ही किसी दुर्वलता से उत्पन्न है, अथवा उसके विचार या कार्य की केाई अवांछनीय प्रणाली है जिसकी ओर पुरानी आदत के वल से उसका मुकाव है। यह चाहे जो कुछ भी हो, किंतु वह मनुष्य उसे जीतने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। अव एक मनुष्य ज्ञाता है और उस विशेष प्रकार की किताई या दुर्वलता के लिये उस पर संदेह करता है। वह मनुष्य उस संदेह की करता हुआ अपने काम से चला जाता हैओर उसे कभी यह विचार भी नहीं श्राता कि उसने इस प्रकार कोई विशेष हाति की है।

यह दूतरा व्यक्ति इस वात की नहीं समक्षता कि उसके इस कार्य ने उसके उस वन्धु की अपने कार्य का अनुचित क्षव कमी भी किसी प्रवल हे पपूर्ण वातावरण से आपकी काम पड़े, तो याद रिखये कि वाइवल के कथना नुसार आपकी हुड़ संकल्प करना चाहिये, और उस वुराई का प्रतिकार करने के लिये उस आसरो शिक से विपरीत गुण वाली शिक के द्वारा परिस्थिति का सामना करना चाहिये जो उस वुरो शिक के प्रभाव की मिटा है। ऐसा करने पर आपके प्रति प्रवाहित किया हुआ बुरे विचारों का वह समृह आपको कोई हानि न पहुँचातेगा। वरन इसके विपरीत आप उससे लाम उठायेंगे, क्योंकि इससे आपको अपनी दुर्वलताओं की पहचानने में सहायता मिलेगी। यह उन्हें प्रकट कर देगा, जो कि अन्यथा कदाचित् छिपी हुई ही रह जातीं। उस आक्रमण का सामना करने का आपको उन्नित की उस स्थित पर पहुँचा देगा जहां कि इन सब वातों का आप पर कोई भी प्रभाव न पड़ सकेगा।

श्रस्तु, आपको अपना निज का कर्त्तंच्य तो पूर्ण रूप से पालन करना चाहिये, किंतु दूसरों का कार्य उन्हों के लिये रहने देना चाहिये, जब तक कि वे स्वयं श्राप से सहायता न मांगें। श्रपना कार्य अपनी श्रिष्ठक से श्रिष्ठक योग्यता से कीं जिये और दूसरों का कार्य जहाँ तक वन सके उन्हों के लिये छोड़ दीजिये।

लेडवीटर—दूसरों का विरोध करने का एक वहुत वड़ा कारण धार्मिक मिथ्या धारणायें भी होती हैं। कट्टर ईसाई धर्म ने ते। दूसरों के बीच में दखल देना अपना धन्धा ही बना लिया है। यह धर्म दूसरे की आत्मा का उद्घार करने के कार्य से ही प्रारम्भ होता है, और यह नहीं समभता कि मनुष्य का कर्तव्य आत्मा का उद्घार करना नहीं, वरम ब्रात्मा की अपना उद्धार करने देना है। यह सर्वधा निश्चित् वात है कि किसी भी परिस्थिति में किसी मनुष्य की दूसरे को जीवात्मा और देहाभिमानी व्यक्तित्व के बीच में दखल देने का अधिकार नहीं है। धर्म के नाम पर दंख देने वाले अत्याचारी लेगों ने ( Inquisitors ) मनुष्य की आत्मा का उद्धार करने का उद्देश्य लेकर केवल उसके श्रॅह से कुछ ऐसे शब्दों की कहलाने के लिये उसके शरीर की भया-नक यातनायें देना उचित समभा था । जहाँतक में समभता हूँ उनको यह भी विश्वाश कभी नहीं हुआ था कि इस द्रकार से उस मनुष्य की उनकी वात पर विश्वास दिलाया जा सकता है. किंतु वे यदि केवल उसके शरीर अर्थात् उसके मुँह से यह कहना सकते कि वह त्रमुक वात पर विश्राश करता है, चाहे उसका कथन भूउ ही क्यों न है। तो माने। किसी न किसी प्रकार उसकी ब्रात्मा का उद्घार कर देते। यदि उन लोगों को इस वात का बास्तव में विश्वास होता ( यद्यपि मुक्ते संदेह है कि किसी भी मनुष्य ने इस दुर्दान्त भूठ पर वास्तव में विश्वास किया था ) ते। वे अपने उन समस्त भीषण कार्यों की न्याययुक्त टहरा सकते थे; क्योंकि उस हतभाग्य शरीर की कुछ घंटी अथवा कुछ दिनों के लिये जिन-जिन त्रासों का पात्र चनाया जाता था. वे त्रास उस स्थायी कप्ट की तुलना में कुछ भी नहीं हैं जी उसे अनन्त काल तक भेगमना पड़ेगा और जिससे कि उसकी त्रात्मा का उदार कर रहे थे और विर ऐसा होता ते। अपने पड़ेासी के। यातना देना भी सराहनीय है। जाता। हमारे लिये ते। यह विश्वास करना भी कठिन है कि कोई भी मतुष्य इस वृत्तिकी प्रहण कर सकता है, तथापि अनेक मन्त्यों ने, यहाँ तक कि राजनैतिक उद्देशों की पूर्ति के

( KIN /

लिये चर्च को सत्ता का उपयोग करने की अनुमति मिल जाने के पश्चात् भो, उस वृत्ति की यहण किया जान पड़ता है।

"क्योंकि तुम अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को हाथ में लेने का प्रयत करते हो, इस कारण ऐसा न हो कि तुम अपने साधारण कर्त्तव्यों को मृख बाओ, क्योंकि उन्हें किये विना तुम अन्य सेवा-कार्य करने के लिये स्वतंत्र नहीं हो। तुन्हें किसी नये सांसारिक कर्त्तव्य का दायित्व नहीं उठाना चाहिये, किंतु जिन कार्यों का भार तुम पिहले से ही उठा चुके हो उन्हें पूर्णरूप से संपादित करना चाहिये। यह कार्य भी वही होना चाहिये, जिन्हें कि तुम अपना स्पष्ट और उचित कर्त्तव्य समझते हो, न कि वे काल्पनिक कर्त्तव्य जिन्हें अन्य लोग तुम पर लादने की चेषा करते हैं। यद तुम्हें श्री गुरुदेव से नाता जोड़ना है, तो तुम्हें अपने साधारण कार्यों को भी दूसरों की अपक्षा अधिक उत्तम रीति से करना चाहिये, तुरी प्रकार से नहीं, स्थोंकि वे भी तुम्हें श्री गुरुदेव के लिये ही करने हैं।"

एनी वेसेंट—कभी कभी हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति अध्यातम-ज्ञान के मार्ग पर आता है तो अपना साधारण कार्य अधिक उत्तम रीति से करने के स्थान पर और भी बुरी प्रकार से करने लगता है। यह सर्वथा अनुचित है। अपने नवीन अध्ययन के लिये उसका अति उत्ताह । और जोश तथा उन्न स्थिति की प्राप्त करने के लिये उसका प्रयत्न जैसा लामप्रद है वैसा हो खतर से भी खाली नहीं है, और वह खतरा ठीक । यही है कि उसे सांसारिक कर्त्तव्य अनावश्यक प्रतीत होने लगते हैं। इस विचार के यूल में कुछ सत्यता तो है, किंतु उसी सत्यता में ही खतरा है। जो मूळें मूल में रहने वाले सत्य के आधार पर की जाती है वे ही भयपद होती हैं, और

सत्य का वह लघु ग्रंश ही उन भूलों की विलिए वनाता है न कि उसे ढांक देने वाला ग्रसत्य का विशाल श्रावरण।

संसार में हमारे लिये जो भी कर्तांच्य कर्म करने के। हैं उनका पूर्ण कर से पालन करना यह स्चित करता है कि उच्च लोकों से आने वाली शक्तियों का उचित उपयोग किया जाता है। 'योगः कम सु कौशलम्', अर्थात् कर्म की कुशलता ही योग है। यदि किसी मर्नुष्य का उच्च लेंकों पर आत्म्-अनुशासन हैं ते। स्थूल लोक में भी उसके कार्य सुंदर ही होंगे, किंतु यदि वहां उसमें आत्म-अनुशासन नहीं है तो वे कार्य भली भांति नहीं हो सकेंगे। किंतु उच्च वस्तुओं को ओर तिनक भी ध्यान न देने की अपेक्षा तो यह अंतिम बात भी अच्छी ही है। ऐसी परिस्थित में मनुष्य के मूर्खता-पूर्ण कार्य अधिक अस्थायी हीनिकर तो हैं, किन्तु वे स्थायी नहीं, क्योंकि उनके पीछे उसके श्रेष्ट उद्देश्य का वल रहता है।

एक साधक को स्थूल-लोक के कर्त्तव्यों का पालन अन्य लोगों की अपेक्षा उत्तम रीति से करने का प्रयत्न करना चाहिये। जब वह कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता है ते वहुधा उसके उस कार्य का समीकरण करने के लिये श्री-गुरुदेव उसमें हस्तचेप कर सकते हैं। एक कारण यह भी है जिस लिये कि श्री गुरुदेव पहिले एक शिष्य की परीक्षा के लिये लेते हैं और इसी कारण से कभी-कभी उसका परीव्यनाण काल वहुत लंबा हो जाया करता है। लोगों की प्रायः अपने उत्साह और कियाशीलता का विवेकपूर्ण संयम और दूरदर्शितापूर्ण समीकरण करने में यथेष्ट समय लग जाता है।

शिष्यत्व की प्रथम परीक्षा दूसरों के लिये अपने की उपयोगी बनाने का है। एक जिज्ञासु की यह कभी नहीं सीचना चाहिये कि उसके आध्यात्मिक जेत्र के कार्य वाह्य जगत के कार्यों की अपेक्षा ऋधिक महत्वपूर्ण हैं। यदि वह एक थिश्रॉसोफ़िस्ट है श्रीर अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति, करने में वह अपनी सोसाइटी के कार्य की उपेक्षा करता है, तो वह अम में है। दूसरा दृष्टान्त यह कि यदि वह अपना अध्ययन करने के लिये सांसारिक कर्तन्यों की उपेक्षा करता है ते। यह उसकी बहुत ही भूल है। अध्ययन करना उत्तम है. किंतु यह ऋध्ययन उसके उपयोगी वनने में सहायक होना चाहिये। हमें अपने आपके। और भी अधिक उपयोगी वनाने के उद्देश्य से ही श्रध्ययन करना चाहिये, न कि श्रध्ययत करने के लिये उपयोगी वनना ही छोड़ दें। जब कभी भी ऐसे अध्ययन श्रीर वाह्य कर्त्तदर्यों में संघर्ष हो तो हमें उन कर्त्तदय-कर्मों को ही प्रधानता देनी चाहिये।

ऐसी सव वातों में हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि अध्यातम ज्ञान का मार्ग छुरे की धार के समान वारीक है। मनुष्य की जाग्रत अवस्था का प्रत्येक क्षण छोटे-छोटे सेवा कार्यों में लगाया जा सकता है, किंतु ऐसी दशा में बहुत से कार्य तो मली प्रकार चुने ही नहीं जा सकतेंगे और न अधिकांश मली प्रकार किये ही जा सकेंगे। जिस प्रकार यह आवश्यक है कि मनुष्य अपना छुछ समय सोने और छाने के लिये दे ताकि वह अवशेष समय में कार्य करने के लिये यल प्राप्त कर सके, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि वह अपना छुछ समय कार्य करने में तथा यह विचार करने में भी दे कि उसे कीनसा कार्य करना

चाहिये और कैसे करना चाहिये,। इस विषय के इस पहलूका वर्णन श्री गुरुदेव ने "विवेक" के खंड में किया है। उनके उपदेश का प्रत्येक ग्रंश साधक की मध्यवर्ती मार्ग पर ले जाता है। यदि उनके किसी आदेश पर त्राचरण करने में केाई साधक त्रतिशयता को राह देता है तो यही होगा कि वह फिर से गिर जायेगा। यह कहा गया है कि एक सर्वोत्तम जहाज़ का जलपथ कभी सीधा नहीं होता, वरन सहस्रों ही टेढ़े-मेढ़े पर्थों से वना रहता है। एक शिष्य का जीवन भी ठीक ऐसा ही होता है; उसके जीवन जहाज के नायक श्री गुरुदेव हैं जो उसे दिशा वतलाते रहते हैं जिससे कि उसका पथ प्रदर्शन होता है, श्रौर उसे अपने सीधे लद्य के निकट रहने में सहायता मिलती है। मनुष्य वहुया ऐसे अनेक प्रमुखों से मिला करता है जो मृत्यु पर्यन्त एक ही अच्छे विचार के। पकड़े बैठे रहते हैं।

श्री गुरुद्य श्रपने शिष्य से कहते हैं कि उसे किसी नवीन सांसारिक कर्तव्य का दायित्व श्रपने ऊपर नहीं लेना चाहिये। जिस मनुष्य ने श्री गुरुद्व की सेवा का बत लिया है, उसे चाहिये कि जहां और जिस किसी भी कार्य के लिये श्री गुरुद्व की उसकी श्रावद्यकता पड़े, वहीं वह उनकी सेवा के लिये प्रस्तुत रहे, श्रीर इस बात के महत्व की समके। में आपकी अपने निजी अनुभव द्वारा इसका एक हदयग्राही उदाहरण दे सकती हूँ। मेरे वसे मेरी श्रुवावस्था में ही मेरी इच्छा के विरुद्ध मुक्ससे छीन लिये गये थे। उनके विछीह की रोकने के लिये मैंने कान्नन के अनुसार कोई उपाय वाकी न छोड़ा, किन्तु में मुकदमा हार गई; कान्नन ने मेरा वह वन्धन तोड़ दिया

श्रार वच्चों का पालन करने का जो एक माता का कर्त व्य है उसका भार मुक्से छीन लिया। किंतु स्वतंत्र होते ही मेरी लड़की मेरे पास लीट श्राई। दस वर्ष तक मेंने न ते। उसे देखा ही था श्रोर न उससे पत्रव्यवहार ही किया था, किंतु किर भी मेरा प्रभाव उस पर वैसा ही रहा श्रीर वह सीघी मेरे पास लीट श्राई। उस समय में श्रीमती ब्लावैटस्की के पास रहा करती थी, और उन्होंने मुक्ते चेतावनी दी कि "देखा, तुम्हारे जिस जन्धन की कर्म ने तुमसे तोड़ दिया है उसमें तुम कहीं किर न वंध जाओ, इसके लिये सबेत रहना।" श्री गुरुदेव की सेवा का बत ले लेने के पश्चात् यदि मैं किर अपने उसी पहिले जीवन की श्रहण कर लेती तो मैंने भूल की होती। श्रवश्य ही इसका तार्थ्य यह नहीं है कि में लड़की की उपेशा करती; वह श्राई श्रीर विवाह होने तक मेरे ही साथ रही, किंतु मेरे जीवन में उसका स्थान द्वितीय था, प्रथम नहीं

जी कर्णव्य कर्म आपकी करने हैं, उनके लिये आप स्वयं ही उत्तरदायी है, कोई दूसरा नहीं; और आएका उत्तर-दायित्व आपके गुरुश्व के समक्ष ही है, किसी दूसरे के समक्ष नहीं। दूसरे लेगा अपनी कल्पना में जिन कार्यों की आपका कर्णव्य सममते हैं उन्हें यदि वे आप पर वलात् लादने की सेण करते हैं, तो आपकी सदुभाव पूर्वक किंतु दूढ़ता से अपनी असहमति प्रकट कर देनी साहिये। निर्णय आपकी स्वयं ही करना साहिये। वह निर्णय आप ठीक भी कर सकते हैं और ज़लत भी, और ज़लत निर्णय करने पर आप की कष्ट भी उठाना होगा, किंतु निर्णय आपका अपना ही होना साहिये। एक व्यक्ति का अपने अति तथा अपने गुरुदेव के प्रति जी उत्तरदायित्व है, उसमें किसी अन्य का हस्तकेष नहीं होना चाहिये। आप अपने
गुरुदेव के समक्ष ही उत्तरदायों हैं और उन्हीं के लिये
आपको अपने साधारण कार्य भी दूसरों की अपेक्षा उत्तम
रीति से करना चाहिये।

लेडवीटर—सभी पुरातन धर्म इस सिद्धांत की पुष्ट करते हैं कि एक अध्यात्ममार्गी की अपने साधारण कार्ये भी भली प्रकार सम्पन्न करने चाहिये। उदाहरणार्थ. युवक राज कुमार सिङार्थं की, जो श्रागे जाकर भगवान बुद हुये थे, जीवन कथा में यह वर्णन मिलता है कि उन्होंने श्रपना अधिकांश जीवन श्रध्ययन श्रीर ध्यान में ही उत्सर्ग कर रखा था, किंतु जब अपनी वधू की प्राप्त करने के लिये विविध प्रकार की पुरुषोधित खेलों में अपना कैशल दिखाना त्रावश्यक हुआ तो उन्हें।ने सिद्ध कर दिया कि इच्छा कर**ने पर** उन वातों में भी वे उच्च वातों के समान ही निपुण हा सकते थे। श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है कि कर्म में कुशल होना ही योग है, जिसका अर्थ है, करने योग्य कार्यों के। सावधानी-पूर्वक, युक्तिपूर्वक और विनयपूर्वक करना। इस लिये श्री गुरुदेव के शिष्यों की अपने जीवन में समीकरण करना सीखना चाहिये और यह जानना चाहिये कि सांसारिक कार्यों के। कब सरतता पूर्वक त्याग किया जा सकता है और कव नहीं।

जिस मनुष्य ने अपना जीवन, अपना समय और अपनी शक्ति थी गुरुदेव की सेवा में अपण कर दी है, उसे ऐसे किसी भी नवीन कार्य का भार अपने ऊपर नहीं उठाना चाहिये जो वास्तव में श्री गुरुदेव का ही कार्य न हो। जिन कार्यों की वह स्वयं अपना कर्तव्य न समभता हो, उन्हें लोगी को वलात् अपने ऊपर नहीं लादने देना चाहिये। द्र्ष्टांत के लिये, मैं अच्छी प्रकार करपना कर सकता हूं कि लेग कभी कभी यह आशा कर सकते हैं कि थिऑसे।फ़िकल से।सायटी के सदस्य विभिन्न सामाजिक उत्सवें। में सिमलित हें। एक सदस्य यह कह सकता है कि 'मित्रता के नाते मैं अपना कुछ समय इन वातें। में देने के लिये तैयार हूं', किंतु से।सायटी के जिस कार्य का भार उसने अपने ऊपर ले रखा हैं उसके लिये अपना अधिकांश समय वचा के रखना उसके लिये उचित ही है।

कर्त्वियों के संबंध में दिये गये इन आदेशों में श्री कृष्णमृति के अडियार में निवास के समय जीवन की एक विशेष घटना की ओर संकेत है। उस समय उन्हें अपने एक दूर के संबंधी के श्राझ-संस्कार में पूरे दिन भाग लेने के लिये वाध्य किया जा रहा था। यह विषय उनके गुरुदेव के समक्ष रखा गया, और उन्हें ने कहा कि 'हां, तुम्हारे शेष छुटुंव की व्यथा न पहुंचे और उन्हें कुए न ही, इस कारण तुम अमुक समय पर बन्टे भर के लिये जा सकते ही, किंतु सावधान रहना कि जिस बात की तुम समकी नहीं उसका उचारण मत करना. विना समके बूके पुरेहित के पढ़े हुए वाक्यों के: मत बुहराना, और संस्कार तथा आशीविदों के कम में जिस कार्य की करने के लिये तुम स्वयं समर्थ ही, उसे दूसरे की अपने लिये मत करने देना।"

## बीसवां परिच्छेद

## सहिष्गुता

३ — सहिष्णुता — "तुम्हें सबके प्रति पूर्ण सहिष्णु होना चाहिये, और अपने धार्मिक विश्वास के समान ही दूसरों के धार्मिक विश्वासों में भी हार्दिक रुचि रखनी चाहिये। क्योंकि तुम्हारे धर्म के समान ही उनका धर्म भी उसी परम सत्य तफ पहुँचने का मार्ग है। और सबकी सहायता करने के लिये तुम्हें सब बातें। का बोध होना चाहिये।"

एनीवेसेंट—में सममती हूं कि सहिष्णुता उन गुणों में से एक हैं जिन के विषय में आजकल वातें तो सवसे अधिक को जातो हैं किंतु जिन्हें व्यवहार में सबसे कम लाया जाता हैं। यह उन गुणों में से हैं जिन्हें प्राप्त करना चहुत ही किंतन हैं, क्योंकि जब एक विश्वास हुद्रा और श्रद्धा से माना जाता है, तो उसे दूसरों से भी मनवाने का प्रयत्न करना अस्वाभाविक नहीं है। अपना विश्वास दूसरों पर वलात लादने की च्येष्टा ही के कारण सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के समस्त धार्मिक अत्याचारों ओर युद्धों को उत्पत्ति हुई हैं; किंतु यह हठ धर्मी उस उदासीनता की अपेक्षा ते अच्छी ही है जिसे कि लोग अम से सहिष्णुता मान वैठते हैं। उदासीनता सहिष्णुता नहीं है, और इसे धोखे से ऐसा नहीं मान लेता चाहिये।

त्राजकल राज्य की श्रोर से धार्मिक श्रत्याचार वहुत ही कम वाकी रह गया है, किंतु सामाजिक और पारि- वारिक अत्याचार अभी भी होते हैं। कुछ देशों में जहाँ कि तर्कवादी-दल वालों की प्रधानता है वहाँ राज्य की ओर से धार्मिक अत्याचार अभी तक भी वर्तमान है। ऐसे नास्तिक विचारों वाले लेगों की पूर्व इतनी पीड़ा पहुँचाई गई कि उनके लिये अब बदला लेने का मलोभन बहुत प्रवल होगया, यद्यपि यह सच है कि ऐसा करने से उनके अपने ही सिद्धान्तों का खंडन होता है। मैं समभती हूँ कि यह केवल उन अत्याचारों की प्रतिक्रिया ही है जिन्हें कहर धर्मावलंबियों ने उन पर कभी किये थे ओर आशा है इसका शीव्र ही अन्त हो जायेगा।

संसार में वह मनेविचित्त अब तक भी वर्तमान है जिससे कि समस्त अत्याचार उत्पन्न होते हैं, और कभी-कभी उपद्रव और भगड़े उठ खड़े होने के भय से राज्य की यह आवश्यक जान पड़ता है, जैसा कि भारतवर्ष में है, कि लोगों को दूसरों के धार्मिक कार्यों में हस्तानेष न करने की वाध्य किया जाये। जिन देशों में विविध धर्मा के अनुयायी लगभग समान संख्या में हैं, वहां विभिन्न मतें। के अनुयायियों में जो सहनशीलता पाई जाती है उसका बहुत कुछ कारण परस्पर का भय ही होता है। इस प्रकार जो भी सहिष्णुता का भाव वहां है, उसका कोई श्रेष्ठ हे तनहीं होता।

अध्यातम ज्ञान के साधक का लच्य तो उसी सद्भावना पर निर्भर होना चाहिये जो इस ज्ञान से उत्पन्न होती है कि प्रत्येक की आत्मा अपना मार्ग स्वयं होड लेती है। यही एक मात्र उचित मने। वृत्ति है और इसका ज्ञान हुये विना सहिष्णुता एक लेकिप्रिय गुण नहीं हो सकता। हमें यह अवश्य समभना चाहिये कि प्रत्येक मनुष्य का उस परम सत्य की खोजने का अपना अपना मार्ग होता है और उसे उस मार्ग का अनुसरण करने की पूरी स्वतंत्रता हे।नी चाहिये। यह वात केवल इतने पर ही लागू नहीं होती कि आप अन्य व्यक्ति से वलात् अपना धर्म ग्रहण करवाने का प्रयत्त न करेंगे, कितु ब्राप उस पर ब्रपने तर्क और विचारों की भो वलात् न लादेंगे स्रोर उसका जा विश्वास उसके लिये सहायरूप है उसका खएडन न करेंगे। ऐसी सर्ची सहनशीलता की ही ग्रापकी ग्रपना लक्य वनाना है। संसार के लोग जिसे सहिष्युता कहते हैं वह तो एक ऋर्ध-तिरस्कारयुक्त भावना होती है जिसमें धार्मिक वातों का कोई महत्व नहीं होता ओर जो केवल एक पुलिस की शक्ति के समान लेगों को व्यवस्था में रखने के लिये ही होती हैं; ऐसी सहिष्णुता उस सच्ची सहिष्णुता से कोसों दूर हैं। किंतु दूसरे का धर्म आपके लिये भी एक पवित्र बस्तु होना चाहिये क्येांकि वह उसके लिये पश्चित्र है। महा-इवेत संघ (The White Lodge) किसी भी ऐसे व्यक्ति के। अपने भातमंडल में समिनित नहीं करेगा जिसने कि इस मेनेवृत्ति की अपने में समृचित वृद्धि न कर ली होगी।

लैडवीटर—वर्तमान काल में महान रोमन—साम्राज्य की अपेक्षा कदाचित् अधिक सहिष्णुता पाई जाती है, त्रोर यह अब भी उसी रूप में है जैसो कि उस समय विद्यमान थी। हम लेग प्राचीन ईसाईयों के प्रति रोमन लोगों के विचित्र वर्ताव की वातें सुना करते हैं। ध्यानपूर्वक किये गये अनुसन्यानों से पता चलता है कि जिन भयानक धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध इतना कुछ कहा गया है वे कभी हुये ही नहीं थे। किंतु यह सत्य है कि वे ईसाई स्वयं ही बरावर अपने लिये दुखों को माल ले लिया करते थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं कि परिस्थितियां तिनक भी वर्षर न थीं, किंतु पेसा प्रतीत होता है कि वे प्राचीन ईसाई कुछ अराजकता फैलाने वाले लेाग थे, और जब कभी भी राज्याधिकारियों से उनका भगड़ा होता था तो वह उनके धर्म के कारण नहीं होता था, वरन उन वातों के कारण हाता था जा वे कहते और करते थे। जिस प्रकार के भ्रातृभाव का उपदेश उन ईसाईयों ने किया था उसका रोमन लोगोंने स्वागत नहीं किया। उस भातभाव का रूप अधिक करके यही था कि "या ते। मेरे भाई वने। अथवा मैं तुम्हें मार डालूंगा।" कभी कभी ती वे उन होरे होटे विधिविधानों की मनना भी अस्वीकार कर देते थे जिन्हें कि राज्यभक्ति, का चिह्न समक्षा जाता था। वेन तो वेदी पर धूप ही जलाते थे और न वादशाह के नाम पर एक वृंद शराव ही ढालते थे। उस समय ये कियायें उसी प्रकार से श्रादरस्चक माना जाती थीं जैसे कि श्राज इंगलैड में वादशाह की सवारी निकलते समय टापी उतारना माना जाता है। रोमन साम्राज्य दूसरे धर्मों के प्रति संसार भर में सबसे अधिक सहिष्णु था। वे रोमन लोग इस वात पर तनिक भी ध्यान त देते थे कि कीन मनुष्य किस देवता की पूजा करता है, क्योंकि वे देवताओं के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं करते थे । वहां एक चहुत वड़ा विश्वदेवालय (Pantheon) था, जहां उन्होंने सभी देवताओं के मंदिर बनवा रक्खे थे. और जब उन्होंने देखा कि काइस्ट को भी पूजा होने लगी है ते। उन्होंने तुरन्त ही वहां पर काइस्ट की भी एक सूर्ति स्थापित कर दी। उनकी सहिष्णुता वास्तव में उदासो नता के ही समान थी।

अधिकांश प्राचीन रामन लेागें ने अव इंगलैंड में जन्म लिया है। वहां ऐसे वहुत से लोग हैं जो सभी प्रकार के विश्वासीं के प्रति केवल इस लिये सहिष्णु हैं कि वे स्वय किसी भी वात पर विश्वास नहीं करते। वे लेाग धर्म के। केवल मने।हर उपाच्याने। के ही समान मानते हैं जे। कि उनके लिये स्त्रियों का मने।विने।द करने की सामग्री ते है, किंतु किसी पुरुप के लिये निश्चय ही कोई गंभीर विषय नहीं है। ऐसी सहिष्णुता हमारा लच्य नहीं। हमारी सहिष्णुता ते। इस ज्ञान से उत्पन्न होनी चाहिये कि दूसरें। के विद्यास भी उसी पैरम सत्य की प्राप्ति के मार्गे हैं। जव कोई मनुष्य किसी दूसरे धर्म के चर्च या मंदिर में जाता है, तो एक सच्चा सहिष्णु व्यक्ति उस स्थान के सभी ब्राचारनियमें का पालन करता है. केवल इसलिये नहीं कि वे उस स्थान के नियम हैं, वरन् इसलिये कि वह उन व्यक्तियों त्रौर उन धर्मों का भी श्राद्र करता है जो उसके धर्म से सिन्न हैं। ऐसे लोग भी हैं जो ईसाईयों के चर्च में चले ता जाते हैं किंतु वेदी के सन्मुख भुकना अस्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि बेदी की और पीठ फेर कर खड़े हा जाते हैं। मैंने पेसे लागों की देखा है जिन्होंने विना जूते उतारे ही मस्जिद में घुसने की चेष्टा की है। मनुष्य का पराये धर्म के चर्च या मंदिर में जाने का कोई काम नहीं यदि वह ऐसा व्यवहार करने की तैयार नहीं जिससे कि वहां के उपासकों की भावनात्रों की चोट त पहुंचे। यदि त्राप किसी कैथोलिक चर्च की वेदी के सन्मुख घुरने टेकना अनुचित समभते हैं तो आप चर्च से वाहर ही रह सकते हैं. यदि श्राप जूते उतारका बुरा समभते हैं ता मस्जिद के भोतर मत जाइये।

सभी मनुष्य उस एक ही परमात्मा की विभृतियां हैं, अतः दूसरे की आकांक्षाओं का जा भी रूप हो, उसका हमें आदर करना चाहिये। वहुत वार उसका प्रदर्शन विल्कुल बच्चों कासा होता है, किंतु कोई भी भला व्यक्ति उसका उपहास न करेगा और न दूसरों की उसके विरुद्ध उसकाने की ही चेष्टा करेगा, क्योंकि एक अल्प-उन्नत बुद्धि वाले मनुष्य से उस हृष्टिकीए। की प्रहए करने की त्राशा नहीं की जा सकती, जे। कि श्रधिक उन्नत वृद्धि वाले मनुष्य की श्राकर्षक लगता है। सहिष्णुता हमें पूर्वकाल के रोमन लोगों के समान यह कहना सिखलाती हैं कि 'क्योंकि मैं एक मनुष्य हूं, श्रतः केहिं सी मनुष्य मेरे लिये पराया नहीं है, '' श्रीर यह हमें दूसरेंा के दृष्टिकाेण से देखने का प्रयत्न करना भी सिखाती है। इस विधि से अभ्यास करने पर हमें शोघ़ ही यह विदित हा जायेगा कि मनुष्य के मस्तिष्क से सत्य की किरगें कितने ही भिन्न भिन्न के। ऐ। पर प्रतिविधित है। सकती हैं। यदि सभी वातें एक ही विधि से संपादित की जायें ता मनुष्य संसार से ऊव जायेगा, श्रीर यह एक कारागार के समात वन जायेगा जहां कि सव वातें नित्य प्रति एक ही समय पर श्रौर एक ही प्रकार से की जाती हैं।

इसमें कुछ बड़े-बड़े विभेद भी हैं, जैसे कि, उदाहरण के लिये, भाव कैथे कि ईसाई और प्रोटेस्टेंट ईसाई थो के विचारों में पायेंगे। दोनें। ही मतों के ईसाई अपने-अपने हिएकोण से ईसाई धर्म के। समस्ते हैं, किंतु दोनें। हो सम्प्रदायों में ऐसे अनेक ब्यक्ति हैं जो एक दूसरे के पक्ष की समभने में सर्वथा असमर्थ हैं। एक कैथालिक ईसाई का मत है 'क उसकी उपासना-पद्धति में बहुत सी बाह्य कियायें होनी चाहिये और उन्हें प्रत्येक उपाय द्वारा ऋधिक से अधिक सुन्दर वनाया जाना चाहिये. ताकि वह उस ईश्वर की महत्ता की प्रकट करे जिसकी वह आराधना करता है श्रीर वह उपासना जनता के लिये श्राकर्षक वन सके। उसको यह प्रवल भावना होती है कि उपासना-पद्धति, वाह्य कियायें और सुन्दर वातावरण, उपासना में वहुत सहायक होते हैं। दूसरी श्रोर एक प्रोटेस्टेंट ईसाई इन सव वातें। के। वहुत ही बुरा और भयानक समकता है, क्योंकि उसके विवार से ये वातें मन की उपासना के गूढ़ भाव से विमुख करती हैं। कदाचित् एक घोटेस्टेंट ईसाई का मन ऐसा होता है कि यदि उसे इन सब कियाओं में सम्मिलित होना पड़े तो वह उसके साथ उपासना के त्रान्तरिक भाव को अपने सन्मुख रखने में असमर्थ होगा। जिस बात में एक कैथालिक ईसाई का इतना प्रवल श्राकर्षण है वह वहुधा एक प्रोटेस्टेंट के लिये उत्पात, विम्न श्रथवा कुछ ऐसी ही वात होगी, जो कि उसकी मानितक उपासना में वाधा पहुँचाती है।

अनेक मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हें आन्तरिक उपासना शून्य और अनिश्चित सी प्रतीत होती है। उन्हें भिक्त के वाह्य उपकरणों से अत्यधिक सहायता प्राप्त होती है. और यदि ऐसा है तो वे उन्हें क्यों न रखें? जिन लोगों की वाह्य कियाओं तथा प्रतिमा, चित्र इत्यादि स्थूल लोक की अभिव्यक्तियों द्वारा अति संतोप और प्रेरणा मिलती है, वे तीग निश्चय ही जीवन की उन सात शाखाओं (Rays)

में से ही एक शाखा से संबंध रखते हैं जिनके द्वारा लोग अपने उद्योग से ईश्वर के निकट पहुँचते हैं। जिन लोगों की ये सब वातें रुचिकर नहीं हैं और जिन्हें ये केवल विद्याकारी और विक्षिप्त करने वाली ही प्रतीत होती हैं, वे भी अपने एक भिन्त मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं; उन्हें उसी में संतीप लेने दीजिये; हम उनकी कष्ट क्यों दें?

जिस प्रकार मनुष्य जिस देश में जन्म लेता है. उस देश की भाषा ही उसकी मातृभाषा होती है, उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की एक धार्मिक भाषा भी होती है-जिसके द्वारा उसके विचार. भावनायें श्रीर त्राकांक्षायें ऋत्यन्त सरंसतापूर्वक व्यक्त होती हैं,। यह एक दहुत ही चड़ी मूर्खता की बात होगी यदि किसी फ्रांसोसी का इस लिये तिरस्कार किया जाये कि उसकी भाषा हमारी भाषा से भिन्न है, और ठीक उसी प्रकार किसी व्यक्ति के भिन्न धर्मायलंबी होने के कारण उसका तिरस्कार करना भी उतनी ही बड़ी मूर्खता होगी। एक फ्रांसीसी यदि 'गृह' शब्द के स्थान पर 'मेजीं' (Maison) शब्द का उचारण करता है तो उसका अर्थ उस एक हो वस्तु से हैं; वहां यह तर्क करना सवेशा ऋसंगत होगा कि एक शब्द दृसरे से उत्तम है। इस वात पर 'निकालस निकलवाई (Nicolas Nickelby)' नामक पुस्तक के प्रसिद्ध पात्र 'लिलिवक' का स्मरण हा आता है जिसने यह सुन कर ही कि फ्रांसीसी भाषा में 'लो' (L'eall) शब्द का श्रर्थ 'पानी' है, इस भाषा के तुच्छ होने का निश्चय कर लिया था। नेपालियन के युद्धों के समय की एक वृद्धा स्त्री की एक कथा आती है कि वह श्रंत्रेजों की सफलता के लिये ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और जब किसी ने उसे सुभाया कि विपक्षी लोग भी अपनी सफलता के लिये अवश्य प्रार्थना कर रहे होंगे, ते। उसने उत्तर दिया कि ''उससे क्या हुआ ? ईश्वर उनकी वात समभ ही कैसे सकता है, जब ि वे ऐसी अक्षेगत भाषा वेलिते है ?''

इसका केहि भी संभव कारण नहीं हो सकता कि क्यें न प्रत्येक मनुष्य उसी मार्ग का ब्रमुसरण करे जिसे कि वह अपने लिये सर्वोत्तम समभता हो, श्रीर ईश्वर के उसी पथ पर चले जे। उसे अधिक सीधा प्रतीत होता हो। शांति और समता के लिये जो आवश्यक है वह यहां है कि दोनें। श्रोर के मनुष्य इस सत्य की पहचानें श्रीर कहें कि "मैं अपने मार्ग की अधिक उत्तम समभता हूं, किंतु मैं इसके लिये पूर्णतया सहमत हूँ कि प्रत्येक दूसरा मनुष्य भी इस अधिकार वा प्राप्त करे और उसो पथ की प्रहण करे जो उसे ऋपने लिये सर्वोत्तम प्रतीत होता हो। यद्यपि यह केहि वड़ी वात नहीं है, किंतु वहुत ही थेड़े लाग इसे मानेंगे। प्रत्येक मनुष्य यहीं समभता है कि जो कुछ उसके लिये सर्वोत्तम है वहीं सवके लिये सर्वोत्तम होना चाहिये। किंत उदारमत के लोग इस बात की जानते हैं कि पर्य ती त्रनेकां हैं पर सभी समान रूप से उसी एक पर्वत के शिखर तक पहुंचाते हैं: अतः प्रत्येक मनुष्य उसी पथ की प्रहण् करने के लिये स्वतंत्र होना चाहिये जो उसे सवसे अधिक प्रेरणा दे सके।

में मानता हूं कि भावुकतापूर्ण धार्मिक सक्ति में एक प्रकार का भाव ऐसा भी होता हैं जिसे लोग मधुर भाव कहते हैं, श्रीर जो मेरी समभामें नहीं आता। उसमें अपने ईएदेव के प्रति अनेक प्रकार के प्रण्य-काव्यों और उपन्यासों से एकचित किये गये प्रेमपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो मुसे अनादर स्वक प्रतीन होता है। यद्यपि में समसता हूं कि उनका यह भाव सचा और सिद्वच्छापूर्ण है, तथापि मुसे तो इससे काम ही होता है। संभव है इसमें रुचि रखने वाले लोग मुसे रुखा और भाव-विहीन समसें, क्यों कि मेरो प्रकृति का सुकाव प्रयोक वस्तु की सामान्य कान की दृष्टि से देख कर तथा उसे बुद्धि की कसीटी पर कस कर समसने की और ही रहता है।

उच श्रेणी के लोगों के लिये लिखे गये प्रत्येक धर्म के भिक्तप्रधान ग्रन्थों में अद्भुत समानता है। उदाहरणार्थ यदि मनुष्य रोमन कैथोलिक ईसाईयों तथा श्री रामानुजाचार्य के अनुयायियों द्वारा श्रान्य ग्रन्थों की तुलना करे ते। उसे उनमें निकटतम समानता मिलेगी। एक श्रेष्ठ ईसाई का जीवन भी वैसा ही होता है जैसा कि एक श्रेष्ठ हिन्दू, बौद्ध या मुसल्यान का, अथवा किसी भी धर्म के वास्तविक श्रेष्ठ अनुयायी का। सब उन्हीं गुणों का अभ्यास करते हैं, उन्हीं वस्तुओं के लिये उद्योग करते हैं, और उन्हीं दोषों के निवारण का प्रयक्त करते हैं।

'किंतु इस पूर्ण सिहज्जुता को प्राप्त करने के तिये पिहले तुम्हें अपने आपको धर्मान्यता और अन्धविश्वास से मुक्त कर लेना चाहिये ৮'

ऐनी वेसेंट—कहरपंथी (Bigot) मनुष्य वह होता है जो अपने मतामत के अतिरिक्त और किसी के भी मतामत का विचार नहीं करता। एक गार मुक्ते एक वहुत ही भली स्त्री ने, जो एक द्यति कट्टर त्रीर संकीर्ए ईसाई सत की थी, कहा कि मुक्ते कभी भी ऐसी कीई पुस्तक न पढ़नी चाहिये जो ठीक सेरे अपने ही धर्म के दृष्टिकाण को लेकर नहीं लिखी गई हा। एक कट्टरपंथी मनुष्य की यहीं दशा होती हैं कि दूसरे के विचारों की मत पढ़ा, कहीं ऐसा न हो कि इससे अपना विश्वास खंडित है। जाये। जो मनुष्य सत्य की खोज में हैं श्रीर जो उच जोवन व्यतीत करना चाहता है, उसकी स्थिति इससे सर्वथा विपरीत होती है। वह यह देखने के लिये कि सत्य की किरणों ने कितने भिन्न भिन्न के। ऐं। से मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करके उसमें प्रकाश उत्पन्न किया है, एक विषय पर लिखी गई सभी प्रकार की वातों की पढ़ने की खेष्टा करता है। यदि त्रापके। सत्य तकं पहुँचना है ते। इन सभी भिन्न भिन्न विचारों श्रौर मतें का अध्ययन करना चाहिये, श्रौर तव उनमें थोड़ा या बहुत जो भी सत्य हो उसे दृद्यंगम कर लेना चाहिये।

लोगों के अन्धविश्वासों की जांच करना भी अच्छा है, क्वेंकि उपनिषद् के इस श्रेष्ठ वाक्य के अनुसार कि "केवल सत्य ही विजयी होता है, मिध्या नहीं," श्रंधविश्वासों की तह में जो थोड़ा वहुत सत्य का श्रंश होता है उसी से उन श्रंधविश्वासों की पुष्टि मिलती है; आपके। सत्य के उस श्रंश की खोज लेना चाहिये। अवश्य ही एक कट्टर हठ-धर्मी मनुष्य उनमें केवल मिध्या की ही देखता है, किनु आपके। सभी धर्मी के विषय में कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य हीता चाहिये। उन धर्मी का अध्ययन धर्म प्रचारकों की सी वृत्ति की लेकर नहीं करना चाहिये, वरन सहानुभूति की भावना से करना चाहिये। राजनैतिक श्रौर सामाजिक

प्रक्षों में भी इसी ये।जना का अनुसरल करना उत्तम है।

त्रापको त्रपने श्रंधिवश्वासों के। नए कर देना चाहिये। श्रंधिवश्वास के। इसी पुस्तक में श्रामें चल कर उन तीन देगों में स्थान दिया गया है जो संसार की सबसे अधिक हानि करते हैं, क्योंकि श्रंधिवश्वास प्रेम के गुण का विरोधी देग हैं। संसार में धर्म श्रीर श्रंधिवश्वास का इतना सम्प्रम हो। गया है कि हमारे लिये उनका ध्यान-पूर्वक व्याख्या करके बुद्धि से उनका विश्लेषण कर लेना श्रित आवश्यक है। में तो श्रंधिवश्वास की व्याख्या इस प्रकार करती हूँ कि निःसार की सार मान लेना श्रोर किसी गौण वात में महत्वपूर्ण वात का भ्रम करना ही श्रंधिवश्वास है। धार्मिक सगड़ों में लोग बहुवा किसी निःसार वात की लेकर ही लड़ा करते हैं, श्रीर जैसा कि होता है, प्रत्येक पक्ष एक भिन्न मिथ्यावोध का ही प्रतिनिध्यत्व करता है।

श्रंघिश्वास की एक दूसरी व्याख्या यह है, यद्यपि यह भी संपूर्ण नहीं है, कि जिस विश्वास का दोई युक्तिसंगत श्राधार न हो वह श्रंधिवश्वास है। इसके अनुसार तो श्रमेक सत्य भी उनके मानने वालों के लिये श्रंधिवश्वास ही हैं, क्योंकि उन्हें मानने का उनके पास कोई उत्तम श्रीर युक्तियुक्त कारण नहीं। भगवान वुद्ध ने कहा है कि किसी भी वात पर विश्वास करने के लिये उचित श्राधार केवल यही है कि वह वात आपकी वृद्धि कीर सामान्य ज्ञान में जंच जाये, ताकि यह कहा जा सके कि श्राप उस वात के। स्वयं जानते हैं। यदि हम यह जाँच करने लगें ते। श्रधिकांश लोगों के धर्म का श्रधिकांश भाग श्रंधिवश्वासों की श्रेणी में

श्रा जायेगा। यह वात उन लोगों के लिए ते। कोई विशेषता नहीं रखती किंतु जो इस पथ पर पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें उन सब बातें का जा उनकी बुद्धि और तर्क में न जँचे, कुछ समय के लिये एक त्रोर रख देना चाहिये। जैसे-जैसे त्राप में उस सूदम बुद्धि का विकास होगा, जो कि द्रष्टिमात्र से ही सत्य की पहचान लेती है, वैसे-वैसे त्राप सत्य के। त्रधिकाधिक ग्रहण करने में समर्थ हो लकोंगे। तब आप के अन्तःकरण में एक गहरी आन्तरिक प्रतीति उत्पन्न हे। जायेगी, श्रीर जब भी कोई सत्य आप के समक्ष उपस्थित किया जायेगा तो श्राप उसे पहचान लेंगे। यह सुदम विचारशक्ति वैसे ही है जैसे कि स्थूल लोक में नेत्रों की द्रष्टिशक्ति। यह वृद्धि त्रर्थात् शुद विचार की शक्ति है। हम सवकी अपने विश्वासी की जाँच इसी कसौटी पर करनी चाहिये, क्योंकि उनमें से बहुत से विश्वास हम जन्म से ही प्राप्त करते हैं, जो हमारे लिये केवल ऋंधविश्वास ही होते हैं। मन की इस वृत्ति से हम जिस श्रेणो तक अभ्यस्त हो पाते हैं, उसी श्रणी तक हम अंघविद्वासों से मुक्त होकर सहिष्णुता की बृद्धि करते हैं।

लेडवीटर—ग्रंघिवश्वास का प्रभाव मनुष्यों के मन पर वास्तव में इतना अधिक होता है कि कभी २ ते। यहां तक कहा जाता है कि विना ग्रंघिवश्वास के धार्मिक मत का होना ही ग्रसम्भव है। यह सत्य है कि धर्म के विचार में बहुत भ्रम फैल गया है और इसमें का ग्रधिकांश विचार ग्रुक्तिहीन है, तथापि प्रत्येक ऐसे विश्वास में जो सर्व-साधारण से मान्य होता है, कहीं न कहीं सत्य का कोई ग्रंश विद्यमान रहने की संभावना अवश्य होती है। कहने का तस्त्यर्थ यह है कि ग्रंधिवश्वास केवल किट्यत ग्राविष्कार मात्र ही नहीं होते, वरन् सचाइयों के विकृत और अत्युक्तिपूर्ण रूप होते हैं। हमारी प्रेज़िडेंट ने एक वार
ग्रंथिवश्वास का उदाहरण देने के लिए हिन्दुस्थान की
एक प्रदना का वर्णन किया था; एक धार्मिक व्यक्ति
था, जिसकी एक पालत् विज्ञी थी। वह विज्ञी उस व्यक्ति
से इतनी हिली हुई थी कि जब कभी भी वह व्यक्ति किसी
धार्मिक किया के करने की इच्छा करता तो उस विज्ञी
को शांत रखने के लिये उसे यह श्रावश्यक प्रतीत होता
कि उसे अपनी चारपाई के पाये से वांध है। इसे देख
कर लोगों ने साचा कि चारपाई से विज्ञी का वाँधना
इस धार्मिक किया का काई श्रावश्यक ग्रंग है; समय पाने
पर धीरे धीरे उस धार्मिक उत्सव का अन्य सब भाग तो
लुस हो गया और परम्परा के रूप में उस श्राराधना का
केवल यही ग्रंश वस रहा कि एक विज्ञी को चारपाई
के पाये से वाँधा जाना चाहिए।

धर्मशिक्षक और कर्मकांडी लोग (Scribes and Pharisees) जिनकी काइस्ट ने सफेद कब्र की उपमा दी थी और जिनको उन्होंने पाखंडी कहके सम्बेधित किया था, वे भी इसी प्रकार के अन्धिवश्वास प्रकट किया करते थे। काइस्ट ने कहा कि केवल इस लिये कि उस समय लोगों की अपने पास रहनेवाली प्रत्येक वस्तु का दशमांश देने का आहेश था, वे लोग सौंफ, पोर्दाना, जीरा इत्यादि वस्तुओं तक का भी दशमांश निकालते थे वे हम लोगों के इन, 'नमक और मिर्च' नामक प्जाविधि के समान छोटो-छोटो वातों की तो इतनी स्मात के साथ महत्व देते थे, और न्याय, दया, विश्वास आदि महत्वपूर्ण विधान की वातों की भूले रहते थे।

ग्रेंटब्रिटेन के कुछ भागें में, विशेषकर स्काटलैंड में इस अन्धविस्वास के ही कारण रविवार का दिन इतना कप्टकर और दुखदाई वन गया है। स्रभिन्नाय तो यह था कि इस दिन ब्रान्य साधारण कामें का भार ते। हल्का कर दिया जाये और इसे एक ऐसा दिन वना दिया जाये जो आध्यात्मिक वातें। में विताया जा सके। तथापि इसमें से ईश्वरोपासना का भाव ते। सर्वथा लुप्त हो गया, श्रीर रविवार के दिन अन्य दिनों की अपेक्षा और भी श्रधिक मात्रा में मदिरापान तथा दुसरे दुराचार होने लगे – निरूचय ही यह सार के स्थान पर निःसःर को ब्रहण करने की ही एक घटना है। इस लिये कि घार्मिक-जीवन ब्यतीत करने के लिये एक विशेष दिन नियत कर दिया गया है, लोगों की यह धारणा देखी जाती है कि अन्य दिनों में यदि मनुष्य धामिक उपदेशों और त्रादशों का पालन न भी करें तो कोई विशेष बुराई नहीं। मैंने देखा है कि रविवार को कोई धार्मिक महत्व न देनेवाले हिन्दु, वौद्ध इत्यादि लोगों के जीवन में उनका धर्म इस प्रकार परिव्याप्त रहता है. जैसा कि ईसाइयों में नहीं पाया जाता। मैं यह नहीं कहता कि वे सभी लेग ईसाइयों की अपेक्षा अधिक भले होते हैं, किन्तु वे लेग धर्म की महत्ता की अधिक समभते हैं : उतना कि एक साधारण इसाई नहीं समभता। वह ते बहुधा यही से चता है कि सप्ताह में एक दिन चर्च की उपासना में सम्मिलित हा जाने के पश्चात् वह अपने सभी धार्मिक कर्त्तव्यों से मुक्त हो जाता है।

हमारी मेजिडेंट ने अन्यविश्वास की एक परिभाषा यह भी की हैं कि अन्यविश्वास एक ऐसा विश्वास होता है जिसका कोई युक्तिसंगत आधार न हो । पृथिवी के घूमने की बात पर, उन विदेशी राष्ट्री के अस्तित्व पर जिन्हें हमने कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, सुदम त्रणु और परमाणुओं की सचाई पर जो कि हमारी दृष्टि से सर्वथा ओभल हैं, विश्वास करना हमारे लिये नितात युक्तिसंगत है. क्योंकि हमारे पास इन सब पर विश्वास करने के यथेष्ट कारण हैं। किंतु बहुत से प्रचलित विश्वास इस श्रेणो में नहीं श्राते। श्रनन्त अग्नि श्रौर श्रनन्त नरक में ईसाईयों का श्चलित विश्वास एक विलक्षण घातक श्रंधविश्वास के श्रतिरिक्त श्रीर कुछ नहीं है। इस विश्वास का कोई युक्तिसंगत आधार नहीं है, फिर भो यदि आप यह वात किसी साधारण ईसाई की बतायें ते। वह कहेगा कि आप एक नास्तिक हैं और उसके धर्म का उपहास कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने पहले पहल इसकी शिक्षा दी थी उसने रुवयं तीन जाने इस पर विद्वास किया था या नहीं, किंतु उस समय से लेकर लाखों ही मनुष्यां ने इसपर विश्वास किया है और अपने का सबमुच ही इस अंधविश्वास के अर्थान कर दिया है।

इस विषय पर स्वयं काइस्ट ने जो कुछ कहा है केवल वहीं वात ईसाईयों के दृष्टिकेशण से महत्वपूर्ण होनी चाहिये। मेरी समस में ब्राट वाक्य ऐसे हैं जिनमें काइस्ट द्वारा इस सनस्त नरक का वर्णन किया जाना माना गया है, और यह स्पष्ट खप से सिद्ध किया जा सकता है कि उनमें से किसी मी वाक्य में उस प्रचलित विचार का कोई चिह्न नहीं मिलता जिसका कि उनमें ब्रोरोपण किया जाता है। इस विषय पर एक ईसाई पादरी मानवीय सेमुबल केविस (Samuel Cox) द्वारा लिखित "साहबेटर मुंडी"

(Salvator Mundi) नामक एक वहुत ही सुन्दर पुस्तक है। जिन वार्तों की काइस्ट का कथन माना जाता है उनके विषय में लेखक ने इस पुस्तक में त्रीक आषा के मूल त्रन्थ का अति ध्यानपूर्वक विवेचन करके निर्णयात्मक रूप से तत्काल ही यह सिद्ध कर दिया है कि इस अनन्तनरक के विश्वास का कोई धर्मशास्त्र-विहित आधार नहीं है। इस विश्वास का कोई युक्ति-संगत आधार सचमुच ही नहीं है, क्योंकि यदि ईश्वर एक प्रेममय पिता है ता अनन्त नरक का होना सर्वथा असम्भव है।

मनुष्य ब्राधुनिक ईसाईयों से इस भयानक ब्रंघविश्वास में से जिसने कि संसार को इतनी अधिक हानि की है, निकलने की आशा कर सकता था, किन्तु लाखों ही मनुष्य त्रभी तक इसमें से नहीं निकल पाये हैं. श्रीर इसका प्रचार अभी तक किया जा रहा है। थोड़े ही दिन पहिले मैंने रोमन कैथोलिक ईसाइयों की एक वाल-प्रश्ने। तरी देखी थी, जिसमें नरकविषयक विचारों का यह वर्णन कि यह 'एक ग्रनन्त यंत्रणा भागने का स्थान है, उसी पुरानी मुर्खता-पूर्ण रीति से किया गया था। जहाँ तक वालकों के। दी जाने वाली शिक्षा का संबंध है वहां तक यह कहा जा लकता है कि हम अभी तक मध्यकाल के उसी असभ्य समय में निवास कर रहे हैं। यह एक वहुत शाचनीय वात है। ईसाई मत के वहुत से संप्रदाय यद्यपि इन वातें। के ऊपर उठ गये हैं, किंतु इसके सबसे प्राचीत और सबसे बडे संप्रदाय के अनुयायी ऋभी तक उन्हीं मध्यकालीन शिक्षात्रों का त्रमुसरण कर रहे हैं। कुछ पाइरी ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगतक्कप से तो इन सब बातों की व्याख्या इमारे समान ही करते हैं, किंतु पुस्तकों में वालकों के।

जो शिल्ला देते हैं वह अत्यन्त भयानक और निदनीय हातां है, क्योंकि वह शिक्षा वालकों के। ईश्वर के विषय में सर्वधा किथ्या धारणा के साथ जीवन में अप्रसर करती है। यह उनके जीवन श्रीर मन को भय और क्रूरता के भावों से भर देती है, जे। उनके चरित्र-विकास के लिए एक भयंकर वाधा है।

जैसा कि मैं पहिले उद्धृत कर चुका हूँ, विश्वास आर वुद्धि के विषय में दी गई भगवान् वुद्ध की शिक्षा ऋत्यन्त सुंदर है। उनकी मृत्यु के पश्चात् जो सभा यह निर्णय करने के लिये वुलाई गई थी कि अनेक प्रचलित जनश्रतियों में से कित कित को अगवान बुद्ध का वचन मान कर स्वीकार किया जाना चाहिये, उसमें जा प्रथम नियन वनाया गया था वह यही था कि 'जो वात युक्ति और सामान्य ज्ञान के विपरोत हो वह बुद्ध का उपदेश नहीं है।' इस दृष्टिकीण से देखने पर जो वातें उन्हें संतोषजनक प्रतोत नहीं हुई, उन सवका उन्हें।ने यह कह कर परित्याग कर दिया कि 'यह तो स्पष्टतः सामान्य ज्ञान के विपरीत वात है, श्रतः यह कभी भगवान् वुद्ध का कथन नहीं हो सकता। संभव है समक्त में न जाने के कारण उनमें दे। एक अच्छी वातें भी त्याग दी गई हों, किन्तु उन्हें। ने अपने धर्मको बहुत वड़ी सीमा तक धार्मिक-श्रधविश्वास में ग्रस्त होने से वचा लिया। एक मुहम्मद साहव के अतिरिक्त वड़े-वड़े धर्मों के किसी भी संस्थापक ने कभी अपने उपदेशों के। लेखनीयद नहीं किया। ते। भी यह कहा जाता है कि भगवान वुद्ध ने एक पुस्तक लिखी थी, जो जीवन्मुक महात्माओं के पास वर्तमान है और वह अभी त्रक वाह्य जगत् में प्रकाशित नहीं हुई है। साधारण रीति कि जिसका अनुवार हम अंग्रेज़ी में 'इन्टयूरान' (intuition) अर्थात् अन्तः प्रेरणा करते हैं, उसे भारतवासी लोग 'शुद्ध वुद्धि' करके ही जानते हैं। यह वुद्धि जीवात्मा की होती हैं, जो नीचे के लोकों की वुद्धि की अपेक्षा बहुत उच्च श्रेणी की होती है।

अंघविश्वास के इस प्रश्न के विषय में श्री गुरुदेव और भी दृष्टांत देते हैं:

'तुम्हें यह जान लेना चाहिये कि कर्मकांड कोई आवश्यक वस्तु नहीं हैं, नहीं तो तुम कर्मकांड को न करने वालों की अपेक्षा अपने की उच्च समझने लगोगे। तथापि जो लोग अभी तक इन कर्मकांडों में उलसे हुये हैं, उनका तुम्हें तिरस्कार भी नहीं करना चाहिये। उन्हें अपनी इच्छानुसार वर्तने दो; किंतु तुम सत्य से अभिज्ञ हो जुके हो, अतः उन्हें केवल तुम्हारे बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, और जिस स्थित को तुम पार कर जुके हो उसी में तुम्हें फिर ले आने का प्रयक्ष नहीं करना चाहिये। प्रत्येक यनुष्य को स्वतंत्रता दो और प्रत्येक के प्रति उदार बनो।"

लेटवीटर—श्री गुरुदेव ने कर्मकांडों का वर्णन इतनी दूढ़तापूर्वक इस लिये किया था कि जिस उच्च ब्राह्मण्वंश में श्री कृष्णमूर्ति उत्पन्न हुये थे, उसमें उस त्रायु के युवकों का जीवन इन्हीं सब कियाश्रों से पिएपूर्ण रहना प्रारंभ हो जाता है; श्रीर क्योंकि इस श्रायु का लड़का उपनयन आदि उच्च वर्णों के चिह्नों से विभूषित हुआ लोगों के सम्मान का केंद्र बना रहता है, श्रतः श्रपने की विशेष गैरिवयुक्त समभने लगता है। एक धर्मपरायण श्राह्मण का जीवन कर्मकांडों में ही व्यस्त रहता है। उठते समय, स्नान करते समय, खाते समय, और लगभग प्रत्येक कार्य वरते समय कुछ न कुछ किया या मंत्रोचारण किये जाते हैं। श्री कृष्णमूर्ति

के पास रहने वाले कुछ लोग कदाचित् उनसे इन वातों की पूरी तरह करवाने की चेष्टा कर रहे थे, क्योंकि वे उरते थे कि कहीं आधुनिक शिक्षा एवं यूरोपियन मित्रों के संसर्ग से वे अपने प्राचीन धर्म से विमुख न हो जायें, अतः श्रीगुरुदेव ने उन्हें यह कह कर चेतावनी दो कि यह कर्मकांड नितांत आवश्यक नहीं होते, और उनका संपादन करने अथवा उन्हें त्यागने, दोनों ही वातों में अपने की श्रेष्ट समझने की भूल व मूर्खता नहीं करनी चाहिये।

ईसाई धर्म में ये वाह्यक्रियायें सामृहिक रूप से की जाती हैं, अतः वे हिन्दुओं और वाद्यों की धार्मिक क्रियाओं से मिन्न प्रकार की होती हैं। हिन्दुओं और वाद्यों में उपासना का विषय लगभग सदा ही व्यक्तिगत रहता है, किन्तु ईसाइयों में यह सदा सामृहिक होता है। यद्यपि ये समस्त कर्मकांड आवश्यक नहीं होते केवल उन लोगों के अतिरिक्त जिनको प्रकृति का भुकाव इनकी ओर इतना अधिक होता है कि इनके विना वे वास्तव में प्रसन्न रह ही नहीं सकते—तथापि यह विज्ञान का ही एक रूप है, जिनका सम्बन्ध निःसंदेह रूप से सुद्म लोकों की प्राकृतिक शक्तियों से होता है।

ऐसी बहुत सी विधियां हैं जिनके द्वारा संसार में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की जा सकती है। वह विधि जो ईसाईयों की 'मास' (Mass) नामक साप्नृहिक उपासना में, 'होली कैम्यूनियन' (Holy Communion) या 'हेली यूकेरिस्ट' (Holy, Eucharist) कहे जाने वाले काइस्ट के स्मरणार्थ भोज में देखते हैं, वह स्वयं ईसाई धर्म के संस्थापक द्वारा ही नियत की गई थी, ताकि उनके चर्च

कि जिसका अनुवाद हम श्रंग्रेज़ी में 'इन्टयूरान' (intuition) त्रथीत् अन्तः प्रेरणा करते हैं, उसे भारतवासी लोग 'शुद्ध वुद्धि' करके ही जानते हैं। यह वुद्धि जीवात्मा की होती है, जो नीचे के लोकों की वुद्धि की अपेक्षा बहुत उच्च श्रेणी की होती है।

श्रंथविश्वास के इस प्रश्न के विषय में श्री गुरुदेव और भी दृष्टांत देते हैं:

'तुम्हें यह जान लेना चाहिये कि कर्मकांड कोई आवश्यक वस्तु नहीं हैं, नहीं तो तुम कर्मकांड को न करने वालों की अपेक्षा अपने की उच्च समझने लगोगे। तथापि जो लोग अभी तक इन कर्मकांडों में उलसे हुये हैं, उनका तुम्हें तिरस्कार भी नहीं करना चाहिये। उन्हें अपनी इच्छानुसार वर्तने दो; किंतु तुम सत्य से अभिन्न हो चुके ही, अतः उन्हें केवल तुम्हारे बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, और जिस स्थिति को तुम पार कर चुके हो उसी में तुम्हें फिर ले आने का प्रयस्न नहीं करना चाहिये। प्रत्येक सनुष्य को स्वतंत्रता दो और प्रत्येक के प्रति उदार बनो।"

लेटवीटर—श्री गुरुदेव ने कर्मकांडों का वर्णन इतनी दूढ़तापूर्वक इस लिये किया था कि जिस उच्च ब्राह्मण्वंश में श्री कृष्णमूर्ति उत्पन्न हुये थे, उसमें उस ब्रायु के युवकों का जीवन इन्हीं सब कियाओं से पिएपूणे रहना प्रारंभ हो जाता है; श्रीर क्योंकि इस श्रायु का लड़का उपनयन आदि उच्च वर्णों के चिह्नों से विभूपित हुआ लोगों के सम्मान का केंद्र बना रहता है, श्रतः श्रपने की विशेष गीरवयुक्त समभने लगता है। एक धर्मपरायण ब्राह्मण का जीवन कर्मकांडों में ही व्यस्त रहता है। उठते समय, स्नान करते समय, खाते समय, और लगभग प्रत्येक कार्य करते समय कुछ न कुछ किया या मंत्रोचारण किये जाते हैं। श्री कृष्णमूर्ति

के पास रहने वाले कुछ लोग कदाचित् उनसे इन वातों को पूरी तरह करवाने की चेष्टा कर रहे थे, क्योंकि वे उरते थे कि कहीं आधुनिक शिक्षा पवं यूरोपियन मित्रों के संसर्ग से वे अपने प्राचीन धर्म से विमुख न हो जायें, अतः श्रीगुरुदेव ने उन्हें यह कह कर चेतावनी दो कि यह कर्मकांड नितांत आवश्यक नहीं होते, और उनका संपादन करने अथवा उन्हें त्यागने, दोनों ही वातों में अपने की श्रेष्ट समक्षने की भूल व मूर्खता नहीं करनी चाहिये।

ईसाई धर्म में ये वाह्यक्रियायें सामृहिक रूप से की जातों हैं, अतः वे हिन्दुओं और वैद्धों की धार्मिक क्रियाओं से मिन्न प्रकार की होती हैं। हिन्दुओं और वैद्धों में उपासना का विषय लगभग सदा ही व्यक्तिगत रहता है, किन्तु ईसाइयों में यह सदा सामृहिक होता है। यद्यपि ये समस्त कर्मकांड आवश्यक नहीं होते केवल उन लोगों के अतिरिक्त जिनको प्रकृति का भुकाव इनकी ओर इतना अधिक होता है कि इनके विना वे वास्तव में प्रसन्न रह ही नहीं सकते—तथापि यह विद्यान का ही एक रूप है, जिनका सम्बन्ध निःसंदेह रूप से सूद्म लोकों की प्राष्ट्रतिक शक्तियों से होता है।

ऐसी वहुत सी विधियां हैं जिनके द्वारा संसार में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की जा सकती है। वह विधि जो ईसाईयों की 'मास' (Mass) नामक सामृहिक उपासना में, 'होली कीम्यूनियन' (Holy Communion) या 'होली युकेरिस्ट' (Holy Eucharist) कहें जाने वाले काइस्ट के स्मरणार्थ भोज में वेखते हैं, वह स्वयं ईसाई धर्म के संस्थापक द्वारा ही नियत की गई थी, ताकि उनके सर्व

कि जिसका अनुवार हम अंग्रेज़ी में 'इन्ट्यूशन' (intuition) अर्थात् अन्तः प्रेरणा करते हैं, उसे भारतवासी लोग 'शुद्ध बुद्धि' करके ही जानते हैं। यह बुद्धि जीवात्मा की होती है, जो नीचे के लोकों की बुद्धि की अपेक्षा बहुत उच्च श्रेणी की होती है।

अंधिविश्वास के इस प्रश्न के विषय में श्री गुरुदेव और भी दृष्टांत देते हैं:

'तुम्हें यह जान छेना चाहिये कि कर्मकांड कोई आवश्यक वस्तु नहीं हैं, नहीं तो तुम कर्मकांड को न करने वालों की अपेक्षा अपने की उच समझने लगोगे। तथापि जो लोग अभी तक इन कर्मकांडों में उलसे हुये हैं, उनका तुम्हें तिरस्कार भी नहीं करना चाहिये। उन्हें अपनी इच्छानुसार वर्तने हो; किंतु तुम सत्य से अभिग्र हो चुके हो, अतः उन्हें केवल तुम्हारे बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, और जिस स्थिति को तुम पार कर चुके हो उसी में तुम्हें फिर के आने का प्रयक्त नहीं करना चाहिये। प्रत्येक यनुष्य को स्वतंत्रता हो और प्रत्येक के प्रति उदार बनी।"

लेटवीटर—श्री गुरुदेव ने कर्मकांडों का वर्णन इतनी दूढ़तापूर्वक इस लिये किया था कि जिस उच्च ब्राह्मण्वंश में श्री कृष्णमूर्ति उत्पन्न हुये थे, उसमें उस आयु के युवकों का जीवन इन्हीं सब कियाओं से पिएण् रहना प्रारंभ हा जाता है; और क्योंकि इस आयु का लड़का उपनयन आदि उच्च वर्णों के चिह्नों से विभूपित हुआ लोगों के सम्मान का कंद्र बना रहता है, अतः अपने की विशेष गीरवयुक्त समभने लगता है। एक धर्मपरायण ब्राह्मण का जीवन कर्मकांडों में ही व्यस्त रहता है। उठते समय, स्नान करते समय, खाते समय, और लगभग प्रत्येक कार्य करते समय कुछ न कुछ किया या मंत्रोचारण किये जाते हैं। श्री कृष्णमूर्ति

के पास रहने वाले कुछ लोग कदाचित् उनसे इन वातों को पूरी तरह करवाने की चेष्टा कर रहे थे, क्यों कि वे उरते थे कि कहीं आधुनिक शिक्षा पवं यूरोपियन मिनों के संसर्ग से वे अपने प्राचीन धर्म से विमुख न हो जायें, अतः श्रीगुरुदेव ने उन्हें यह कह कर चेतावनी दो कि यह कर्मकांड नितांत आवश्यक नहीं होते, और उनका संपादन करने अथवा उन्हें त्यागने, दोनों ही वातों में अपने को श्रेष्ट समक्षने की भूल व मूर्खता नहीं करनी चाहिये।

ईसाई धर्म में ये वाह्यक्रियायें सामृहिक रूप से की जाती हैं, अतः वे हिन्दुओं और वैद्धों की धार्मिक क्रियाओं से भिन्न प्रकार की होती हैं। हिन्दुओं और वैद्धों में उपासना का विषय लगभग सदा ही व्यक्तिगत रहता है, किन्तु ईसाइयों में यह सदा सामृहिक होता है। यद्यीय ये समस्त कर्मकांड आवश्यक नहीं होते केवल उन लोगों के अतिरिक्त जिनको प्रकृति का मुकाव इनकी ओर इतना अधिक होता है कि इनके विना वे वास्तव में प्रसन्न रह ही नहीं सकते—तथापि यह विद्यान का ही एक रूप है, जिनका सम्बन्ध निःसंदेह रूप से स्दम लोकों की प्राकृतिक शक्तियों से होता है।

ऐसी वहुत सी विधियां हैं जिनके द्वारा संसार में आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित की जा सकती है। वह विधि जो ईसाईयों की 'मास' (Mass) नामक सामृहिक उपासना में, 'होली कीम्यूनियन' (Holy Communion) या 'होली यूकेरिस्ट' (Holy, Eucharist) कहें जाने वाले काइस्ट के स्मरणार्थ भोज में देखते हैं, वह स्वयं ईसाई धर्म के संस्थापक द्वारा ही नियत की गई थी, ताकि उनके चर्च

द्वारा उच लोकों की कुछ शक्तियां जिन्हें सामान्यतः दैवी श्रनुग्रह (Divine grace) कहा जाता है, श्रोर जो अप्राकृतिक न होते हुये भी त्रलैकिक अवश्य होती है, संसार में वितरित की जासकें। इसका विधान इस प्रकार से किया गया था कि एक पाद्री, चाहे उसकी प्रकृति कैसी भो क्यों न हो. इस धार्मिक क्रिया की करते समय उस शक्ति की वितरण करने का स्त्रीत वन सके। यदि वह पादरी वास्तव में भला आदमी हा और भक्ति व सेवा की भावना से परिपूर्ण हो, तव ते। बहुत ही अच्छा, किंतु इसका विधान इस प्रकार से हुत्रा है कि कोई भी इस किया का संपादन करे; यह जनता के लिये प्रभावात्पादक तथा कल्याणकर ही होगी। ईसाई धर्म की सामान्य योजना ते। यह है कि समस्त पृथ्वी पर बहुत से चर्ची की स्थापना हार्ना चाहिये, ताकि उच शक्ति का प्रवाह वाह्य जगत में प्रकाशमान है। कर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। यह किया लाखों ही मनुष्यें का ऋयन्त उपकार करती है, तथापि यह कहना कि मोक्षप्राप्ति के लिये यह एक आवश्यक वस्तु है, धार्मिक-श्रंधविश्वास की ही ्वात होगी।

विभिन्न कियाओं द्वारा विविध प्रकार की शक्तियां प्रवाहित की जाती हैं। वे शक्तियां चाहे कितनी भी आध्यात्मिक हैं। प्रकृति के नियमें। के हो आधीन वर्तती हैं। अस्तु, स्थूललोक में उनका लाभ प्रकट करने के लिये कोई न कोई स्थूल यन्त्र ऐसा होना ही चाहिये, जिसक द्वारा कि वे अपना कार्य कर सकें। विद्युत के विपय में भी ठीक यही वात है; इसकी शक्ति सबँदा हमारे निकट वर्तमान हैं और निरंतर कार्यशील है, किन्तु यदि आप

इससे किसी विशेष स्थान पर विशेष उपाय द्वारा कार्य लेना चाहते हैं तो आपको कोई न कोई ऐसा यंत्र श्रवश्य जुटाना होगा जिसके द्वारा यह अपना कार्य कर सके।

एनीयेसेंट-श्री गुरुदेव कहते हैं कि कीई कर्मकांड वावश्यक नहीं, तथा सभी धर्म इस वात का अनुमेदन करते हैं। भारतवर्ष में जो व्यक्ति सबसे उच्च श्रीर सबसे ब्रादरणीय माना जाता है, वह सन्यासी है, जो कीई मी कर्मकांड नहीं करता। जो उपनयन का सूत्र उसकी एक बहुमूच्य सम्पत्ति थो, जो वचपन में उसे अपनी जाति में दीक्षित किये जाते समय प्रदान किया गया था, एवं सन्यासी बनने के पहिले जिसे उसने श्राति पवित्र चिन्ह समम कर जीवन भर धारण किया था, उसे भी अय वह तें। इं कर फॅक देता है।

कर्मकांड केवल तय तक ही आवश्यक है, जब तक कि
मनुष्य की आत्मानुमूति न हो जाये और वह सत्य ज्ञान तक
न पहुँच जाये, जब तक यह कियायें उसे यथार्थ भावनायें,
स्थिर विचार, और श्रेष्ठ आकांक्षायें देने में सहायक होती
हों। लोगों की अधिकांश संख्या अभी तक उन्नत नहीं
हुई हैं और उन्हें किसी न किसी प्रकार की सहायता की
आवश्यकता रहती है। इसलिए कोई भी बुद्धिमान मनुष्य
इन वाह्यकियाओं का तिरस्कार नहीं करेगा, यद्यि ये सव
स्वयं उसके लिये आवश्यक नहीं। सन्यास का वर्णन
करते हुए शीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि—

न बुद्धिभेदं जनयेदशानां कर्मसंगिनाम्। योजयेत्सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरत्॥

द्वारा उच्च लोकों की कुछ शक्तियां जिन्हें सामान्यतः दैवी श्रनुप्रह (Divine grace) कहा जाता है, श्रौर जो अप्राकृतिक न होते हुये भी ऋलै। किक अवश्य होती है, संसार में वितरित की जा सकें। इसका विधान इस प्रकार से किया गया था कि एक पाद्री, चाहे उसकी प्रकृति कैसी भो क्यों त हो, इस धार्मिक क्रिया की करते समय उस शक्ति की वितरण करने का स्त्रीत वन सके। यदि वह पादरी वास्तव में भला आदमी हो और भक्ति व सेवा की भावना से परिपूर्ण हो, तब तो बहुत ही अच्छा, किंतु इसका विधान इस प्रकार से हुत्रा है कि कोई भी इस किया का संपादन करे; यह जनता के लिये प्रभावेात्पादक तथा कल्याणुकर ही होगी। ईसाई धर्म की सामान्य योजना ते। यह है कि समस्त पृथ्वी पर बहुत से चर्ची की स्थापना हानी चाहिये, ताकि उद्य शक्ति का प्रवाह चाह्य जगत में प्रकाशमान है। कर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। यह क्रिया लाखें ही मनुष्यें का ऋयन्त उपकार करती है, तथापि यह कहना कि मोक्षप्राप्ति के लिये यह एक आवश्यक वस्तु है, धार्मिक-श्रंधविश्वास की ही बात होगी।

विभिन्न कियाओं द्वारा विविध प्रकार की शक्तियां प्रवाहित की जाती हैं। वे शिक्तियां चाहे कितनी भी आख्यात्मिक हैं।, प्रकृति के नियमें। के हो आधीन बर्तती हैं। अस्तु, स्थृतलोक में उनका लाभ प्रकट करने के लिये कोई न कोई स्थृल यन्त्र ऐसा होना ही चाहिये जिसक द्वारा कि वे अपना कार्य कर सकें। विद्युत के विषय में भी ठीक यही चात है; इसकी शिक्त सर्वेदा हमारे निकट वर्तमान है और निरंतर कार्यशील है, किन्तु यदि आप

इससे किसी विशेष स्थान पर विशेष उपाय द्वारा कार्य तेना चाहते हैं तो आपको कोई न कोई ऐसा यंत्र अवश्य जुटाना होगा जिसके द्वारा यह अपना कार्य कर सके।

एतीयेसेंट—श्री गुरुदेव कहते हैं कि कीई कर्मकांड आवश्यक नहीं, तथा सभी धर्म इस वात का अनुमेदन करते हैं। भारतवर्ष में जो व्यक्ति सबसे उच्च और सबसे आदरणीय माना जाता है, वह सन्यासी है, जो कीई भी कर्मकांड नहीं करता। जो उपनयन का सूत्र उसकी एक बहुमूल्य सम्पत्ति थीं, जो वचपन में उसे अपनी जाति में दीक्षित किये जाते समय प्रदान किया गया था, एवं सन्यासी बनने के पहिले जिसे उसने श्रति पवित्र चिन्ह समस कर जीवन भर धारण किया था, उसे भी अव वह तोंड़ कर फेंक देता है।

कर्मकांड केवल तय तक ही आवश्यक है, जब तक कि
मनुष्य की आत्मानुभूति न है। जाये और वह खत्य ज्ञान तक
न पहुँच जाये, जब तक यह कियायें उसे यथार्थ भावनायें,
स्थिर विचार, और श्रेष्ठ आकांक्षायें देने में सहायक होती
हों। लोगों की अधिकांश संख्या अभी तक उन्नत नहीं
हुई है और उन्हें किसी न किसी प्रकार की सहायता की
आवश्यकता रहती हैं। इसलिए कोई भी बुद्धिमान मनुष्य
इन वाह्यकियाओं का तिरस्कार नहीं करेगा, यद्यपि ये सव
स्वयं उसके लिये आवश्यक नहीं। सन्यास का वर्णन
करते हुए श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है कि—

न बुद्धिभेदं जनयेद्द्यानां कर्मसंगिनाम्। येाजयेत्सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरत् ॥

अर्थात् ''ज्ञानी मनुष्य के। चाहिये कि कर्मी में आसक्ति-वाले विवेक रहित अज्ञानियों के बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे, वरन् वह स्वयं भा मुझसे युक्त हुआ सभी काम करे श्रौर दूसरों से प्रसन्नतापूर्वक करवावे।' जो वालक चलन सीख रहा हो वह, कुरसी, मेज़ का पाया, दीवार इत्यादि कोई भी वस्तु जो उसे अपने पावें। की स्थिर रखने में सहायता दे सकती हो, पकड़ के रखता है। अतः धार्मिक बाह्य क्रियायें उन लोगों के लिये एक प्रकार का अवलंबन हैं जो कि अभी तक अपने आप पर अवलंबित रहने के लिये यथेष्ट द्रह नहीं हैं। जैसे-जैसे मनुष्य की उन्नति होती है वैसे-वैसे उसकी यह वाह्य क्रियाएँ भी अधिकाधिक विशुद्ध, सुंदर, ग्रौर लाक्षणिक होती जाती हैं, और ग्रन्त में वह उस श्रेगी तक पहुँच जाता है जहाँ उसके लिये इन सव का कोई उपयोग नहीं रह जाता और वह उन्हें त्याग देता है। दो प्रकार के मनुष्य इन बाह्य क्रियाओं की नहीं करते - एक तो वे जो इनकी श्रेणी से ऊपर उठ चुके हैं, श्रीर दूसरे वे जा श्रभी तक इससे भी नीचे हैं।

इन कर्मकांडों की त्यागने का उपयुक्त समय कव होगा,
यह निर्णय करने का उत्तरदायित्व पूर्णतया उस मनुष्य
पर ही है जिसका कि इनसे सम्बन्ध होता है; प्रत्येक मनुष्य
को अपने लिये स्वयं ही निर्णय करना चाहिये। यह
कहने का उत्तरदायित्व कोई नहीं ले सकता कि कव किसी
को योगी वन जाना चाहिये। इसी प्रकार कर्मकांडों को
कव कोई मनुष्य त्याग देने का निश्चय कर लेता है और
कव तक कोई इन्हें करते रहना चाहता है; इस पर किसी
की भी कोई आलोचना नहीं करनी चाहिये। कभी कभी
किसी मनुष्य को यह अनुभव कर लेने के परचात भी

कि उसे स्वयं इस सवकी कोई आवश्यकता नहीं रही, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जाति में अपनी स्थिति के कारण उसका इन कियाओं में सम्मिलित होना आवश्यक है। अपने निर्णय के लिये वह स्वयं उत्तरदायों है, अतः हमें कर्मकांडों की करनेवालों तथा न करने वालों दोनें। का ही तिरस्कार नहीं करना चाहिये।

यह कर्मकांड जैसे सहायक हो सकते हैं वैसे ही भयपद भी हा सकते हैं। भारतवर्ष में जहां जन-समृह एकत्रित हो वहां कुछ विशेष २ सूत्रें। के। उच्चारण करने का कड़ा निषेघ था, यह नियम जनता की किसी लाभ से दंचित करने के हेतु से नहीं वनाया गया था, जैसा कि आज कल कभी २ अज्ञानतापूर्वक सोच लिया जाता है, वरन् उस हानि को रोकने के लिये वनाया गया था जो कदाचित् ु उनके द्वारा उत्पन्न हुये कंपनें। से ले।गें। को पहुँच जाती; यही कारण था जिस लिये कि मनुने इस नियम का विधान किया था कि श्राह संस्कार में केवल ब्राह्मण ही-जो कि विद्वान और भले आचरण वाले होते थे, आमंत्रित किये जायें। एक मनुष्य जिसके पास कुछ शक्ति ते। है, किन्तु जो यह नहीं समभता कि कव उसका उपयोग करना चाहिये और कव उसका निरोध करना चाहिये, वह यदि किन्हीं विशेष २ धार्मिकक्रियात्रों में भाग ले श्रीर उस शक्ति के। उस उचारित सूत्र में स्थापित कर दे, ते। उपस्थित लोगों के। हानि पहुँचने की संभावना रहती है। अतः जिस प्रसुष्य के। ऐसी कोई शक्ति प्राप्त होनी आरंभ हुई है। उसे ऐसे अवसरों पर दूर रहना ही अच्छा है। उदाहरणार्थ, गया में जच में कुछ श्राद्ध संस्कारों में सम्मिलित हुई, तो मैंने देखा कि यदि उनमें मैंने अपनी शक्ति भी जोड़ दी होती तो

पंड़ों के। वहुत क्षति पहुँच सकती थी-क्योंकि कुछ मंत्र जिनका कि वे उचारण कर रहे थे, वड़े ही शक्तिशाली थे। तौभो, उन पंड़ा द्वारा उस शक्ति का प्रभाव प्रगट न हुत्रा, क्योंकि वे श्रज्ञानी थे और उनका जीवन बहुत स्वच्छु न था। श्रीमती ब्लावैडस्की ने त्रात्म-ज्ञान के साधकों का किसी भी जन समूह में न जाने की ऋनुमति दी थी, जब तक कि उन्हें उस समूह के साथ पूर्ण सहातुभूति न हो ; केवल इस लिये नहीं कि स्वयं उनके तेजस पर इसका के ई प्रभाव पड़ सकता था, चरन् इस लिये भी कि उनकी शक्ति से लाभ की अपेक्षा दूसरों के। हानि ही अधिक पहुँच सकती थी। ऐसी दशा में एक ज्ञानी पुरुव के। कभी २ जुजु धार्मिक कियाओं में भाग न लेना ही उचितं प्रतीत है। सकता है, जब कि एक दृसरे मनुष्य का, जो यह नहीं समभता कि किसी सूत्र में विद्य-मान रहने वालो वास्तविक राक्ति के। प्रकट करने के लिये उसका किस रीति से उठवारण करना चाहिये, इन कियाओं में सम्मितित होना लेगिंग के लिये सर्वथा निरापद होता है— फिर वे लोग चाहे किसो भो श्रेणी के हों इसकी केई वात नहीं।

"अब, जब कि तुम्हारे नेत्र खुल गये हैं, तब तुम्हें अपने कुछ पुराने विश्वास, पुराने कर्मकांड असंगत प्रतीत हो सकते हैं, और कदाचित वे वास्तव में ऐसे ही हैं भी। तथापि, यद्यपि तुम अब उनमें भाग नहीं के सकते, किंतु उन भके लोगों के लिये उनका सम्मान करो जिनके लिये वे अभी भी महत्वपूर्ण हैं। उनका भी अपना एक स्थान है, और उनकी भी उपयोगिता है। वे उन दोहरी रेखाओं के समान हैं जिन्होंने वचपन में तुम्हें सीधा और वराबर में लिखना सिखाया था, जब तक कि तुमने उनके बिना हो बहुत अच्छा और सुगमतापूर्वक लिखना न सीख लिया। एक समय था जब कि तुम्हें उनकी आव-

इयकता थी, किन्तु अब वह समय व्यतीत हो चुका ।"

हेर्नावेसेंट—जैसे २ हम वयस्क और वुद्धिमान् होते जाते हैं, वैसे २ हमें कुछ वातें जिन पर पहिले हमारा विश्वास था, अब अनिवार्य रूप से मिथ्या और असंगत प्रतीत होने लगती हैं। तथापि हम उनके प्रति उदारता और सहानु-भृति की भावना रख सकते हैं, जैसे कि हम उस वालिका के प्रति रखते हैं जो चौथड़ों के एक पुलिंदे के। गुड़िया मान कर उसका लालन-पालन करती है। एक दृष्टि से ते। बालिका का यह कार्य असंगत ही प्रतीत होता है, किंतु इससे उसे सबी सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि इससे उस नन्हीं लड़को में माँ की सहज प्रवृत्ति विकसित होतो है—वह उन चीथड़ों की नहीं देखती, वह ती उसमें एक वालक की देखती है। श्रीर जब वह श्रपने उस किएत वालक का लाड़ प्यार करती है और उसे दुलारती है, तो वह माँ की गमता और पालन पोपण करने की भावना का तथा हुर्वल और असहाय की रक्षा करने की वृत्ति का अभ्यास करती है। त्रतः जव हम उस नन्हीं सी वालिका पर हँसते हैं, ता हमारी हँसी अति मधुर और कोमल होती है। हमारे पुराने विद्वासीं और यार्मिक कियाओं के विषय में भी यही बात है, उनका भी अपना एक स्थान है, उनकी भी अपनी एक उपयोगिता है।

यदि हम किसी असभ्य जाति के लोगों की कोई धार्मिक किया करते देखते हैं, जो हमें वह किया सर्वधा असंगत प्रतीत होती हैं। अधवा जब, हम भारतवर्ष के गावें। में प्रायः लोगों की किसी वृक्ष के चारों और स्त लपेट कर पूजा करते देखते हैं, तो हमें उन असभ्य लोगों तथा उन ग्रामवासियों की भक्ति-भावना के उस स्वत्य चिह की

पंड़ों के। षहुत क्षति पहुँच सकती थी-क्योंकि कुछ मंत्र जिनका कि वे उचारण कर रहे थे, बड़े ही शक्तिशाली थे। तौभो, उन पंड़ा द्वारा उस शक्ति का प्रभाव प्रगट न हुत्रा, क्योंकि वे ऋज्ञानी थे और उनका जीवन बहुत स्वच्छ न था। श्रोमतो ब्लावैडस्को ने त्रात्म-ज्ञान के साधकों का किसी भी जन समूह में न जाने की अनुमित दी थी, जब तक कि उन्हें उस समूह के साथ पूर्ण सहानुभूति न हो ; केवल इस लिये नहीं कि स्वयं उनके तेजस पर इसका के ई प्रभाव पड़ सकता था, वरन इस लिये भी कि उनकी शक्ति से लाभ की अपेक्षा दूसरों के। हानि ही श्रधिक पहुँच सकती थी। ऐसी देशा में एक ज्ञानी पुरुष के। कभी २ कुछ धार्मिक कि याख्रों में भाग न लेना ही उचित प्रतीत है। सकता है, जव कि एक दृसरे मनुष्य का, जो यह नहीं समक्तता कि किसी सूत्र में विद्य-मान रहने वालो वास्तिधक शक्ति के। प्रकट करने के लिये उसका किस रीति से उठवारण करना चाहिये, इन कियाओं में सम्मिलित होना लोगों के लिये सर्वथा निरापद होता है— फिर वे लोग चाहे किसो भो श्रेणी के हों इसकी केई वात नहीं।

"अब, जब कि तुम्हारे नेत्र खुल गये हैं, तब तुम्हें अपने कुछ पुराने विश्वास, पुराने कर्मकांड असंगत प्रतीत हो सकते हैं, और कदाचित वे वास्तव में ऐसे ही हैं भी। तथापि, यद्यपि तुम अब उनमें भाग नहीं के सकते, किंतु उन भले लोगों के लिये उनका सम्मान करो जिनके लिये वे अभी भी महत्वपूर्ण हैं। उनका भी अपना एक स्थान है, और उनकी भी उपयोगिता है। वे उन दोहरी रेखाओं के समान हैं जिन्होंने वचपन में तुम्हें सीधा और वरावर में लिखना सिखाया था, जब तम कि तुमने उनके विना हो बहुत अच्छा और सुगमतापूर्वक लिखना न सीख लिया। एक समय था जब कि तुम्हें उनकी आव-

श्यकता थी, किन्तु सब वह समय न्यतीत हो चुका ।"

ऐनीवेसेंट-जैसे २ हम वयस्क और वृद्धिमान् होते जाते हैं, वैसे २ हमें कुछ वातें जिन पर पहिले हमारा विश्वास था, अब अनिवार्य कप से मिथ्या और श्रसंगत प्रतीत होने लगती हैं। तथापि हम उनके प्रति उदारता और सहातु-भृति की सावना रख सकते हैं, जैसे कि हम उस वालिका के प्रति रखते हैं जो चीथड़ों के एक पुलिदे की गुड़िया मान कर उसका लालन-पालन करती है। एक दृष्टि से ता बालिका का यह कार्य असंगत ही प्रतीत होता है, किंतु इससे उसे सची सहायता प्राप्त होती है, क्योंकि इससे उस नन्हीं लड़की में माँ की सहज प्रवृत्ति विकसित होती है—वह उन क्षिड़ों के। नहीं देखती, वह ता उसमें एक वालक की देखती हैं। श्रीर जब वह ग्रप्ने उस किएत बालक का लाड प्यार करती है और उसे दुलारती है, तो वह माँ की समता त्रौर पालन पोपण करने की भावना का तथा दुर्वल और असहाय की रक्षा करने की वृत्ति का अभ्यास करती है। श्रतः जव हम उस नन्हीं सी वालिका पर हँसते हैं, ता हमारी हँसी अति मधुर और कीमल होती हैं। हमारे पुराने विद्वासों और धार्मिक कियाओं के विषय में भी यही बात है, उनका भी अपना एक स्थान है, उनकी भी अपनी एक उपयोगिता है।

यदि हम किसी असभ्य जाति के लोगों की कोई धार्मिक किया करते देखते हैं, जो हमें वह किया सर्वधा असंगत प्रतीत होती हैं। अथवा जब, हम भारतवर्ष के गावों में प्रायः लोगों की किसी वृक्ष के चारों ओर स्त लपेड कर पूजा करते देखते हैं, तो हमें उन असभ्य लोगों तथा उन अप्रमासियों की भक्ति-भावना के उस स्वरंप चिह की तिरस्कार नहीं करना चाहिये, हमें तो उसकी अन्तर्गत भावना की ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये। उनके लिये ऋषनी उस नम्र भेंट का उतना ही महत्व है, जितना हमारे लिये हमारी ऋमूच्य भेट का; दोनों के भीतर एक ही भावना कार्य करती है।

समस्त प्रकार की वाह्य-भेंट-सामग्री अनावश्यक है, केवल हृदय का समप्रेण ही अपेक्षित है, और शुद्ध प्रेम-भाव से समर्पित की हुई एक तुच्छ वस्तु भी भगवान की स्वीकृत होती है। इसी लिये गीता में कहा गया है कि:

> पत्रं पुष्पं फलं तायं या मे भक्त्या प्रयच्छति तद्दं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः

(९—२६)

त्रर्थात् जो मेरा भक्त मुक्ते भक्तिपूर्यं एक आध पत्र, पुष्प, फल, अथवा थोड़ा सा जल भी त्रपंण करता है, उस लियत चिक्त पुष्प की भक्ति को में सानंद प्रहण करता हूँ। उन प्रामवासियों के लपेटे हुये उस सूत की बुक्ष से तोड़ कर फैंक देना, जैसा कि कभी र किया जाता है, एक कठार और हदय-हीनता का काम होगा, और इससे एकता की भावना का सर्वथा त्रभाव प्रगट होगा!

लैडवीटर—बालकों के वचपन एवं वर्तमान श्रेणी की मनुष्य जाति के सामान्य वचपन के प्रति सदा के मिल व उदार भाव रिक्षये। हमारी प्रेसिडेंट ने एक नन्हीं वालिक की उपमा दी है जो चीथड़ों के एक पुलिंदे के। गुड़िया मान कर उसी के। दुलारती रहती है। श्रवश्य ही यह एव श्रंघविश्वास है, किंतु साथ ही इसके लिये किसी के। भी कुपित होकर उस वालिका के। डांटने की भावना नहीं

श्राती। स्थूल लेकि में तो यह एक चीथड़ें। का पुलिंदा ही हैं, किंतु उस वालिका की करणना में यह श्रनेक गुणें। से युक्त एक सर्जीय वस्तु है। जा श्रेष्ठ भावनायें उस बालिका के मन में उत्पन्न हो रही हैं, उनके विकास में बाधा डाले बिना कोई भी उसके उस मानसिक विचार की भंग नहीं कर सकता।

श्रीमती वेसेंट ने भारतवर्ष की सामान्य जनता के वक्ष के चारों ओर सूत लपेट कर उसे ही ईश्वर की भेंट करने की क्रिया का वर्णन किया है। एक साधारण ईसाई पादरी इसे देख कर ऋत्यन्त कुपित होगा और इस प्रकार त्रपनी ही त्रज्ञानता प्रकट करेगा, क्योंकि लोगों की वह मेंट हार्दिक विश्वास से ही ऋषित की जाती है। उन अपेक्षाकृत अ-उन्नत और वालकवत्, आत्मात्रों का आशय ता अच्छा ही हाता है, और यह वात भी उस वातिका की चीथड़ों की गुड़िया के प्रकार ही समसनी चाहिये, श्रौर उनका इतना सा ही-अर्थात् उनकी सावनामात्र का ही महत्व समभाना चाहिये। वे देवता पर जल चढ़ाते हैं अथवा उसे एक पुष्प अर्पण करते हैं, जो कि वास्तव में ही अति तुच्छ भेंट हैं, किंतु उसका तिरस्कार क्यों हो ? स्वयं काइस्ट ने भो कहा है कि जो लोग उनके नाम पर एक प्याला शोतल जल का भी देते हैं, वे भी उसके फल से कभी वंचित नहीं रहते। यह भी याद रखना चाहिये कि संभवतः कोई भी मनुष्य—यहां तक कि एक सर्वथा असभ्य मनुष्य भी-किसी मूर्ति अथवा आकार के। वास्तविकता करके नहीं मानता, किंतु सभी उस बाह्य रूप के पीछे ईश्वर की ही भावना रखते हैं।

तिरस्कार नहीं करना चाहिये, हमें तो उसकी अन्तर्गत मावना की ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये। उनके लिये अपनी उस नम्र भेंट का उतना ही महत्व है, जितना हमारे लिये हमारी अमृल्य भेंट का; दोनों के भीतर एक ही भावना कार्य करती है।

समस्त प्रकार की वाह्य-भेंट-सामग्री अनावश्यक है, केवल हृदय का समप्रेण ही अपेक्षित है, और गुद्ध प्रेम-भाव से समर्पित की हुई एक तुच्छ वस्तु भी भगवान की स्वीकृत होती है। इसी लिये गीता में कहा गया है कि:

> पत्रं पुष्पं फलं ते।यं ये। मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः (९—२६)

श्रथीत् जो मेरा भक्त मुक्ते भक्तिपूर्वक एक आध पत्र, पुष्प, फल, अथवा थोड़ा सा जल भी श्रपंण करता है, उस नियत-चिक्त पुरुष की भक्ति की में सानंद शहण करता हूँ। उन श्रामवासियों के लपेटे हुये उस सूत की बृक्ष से तोड़ कर फैंक देना, जैसा कि कभी र किया जाता है, एक कठोर और हदय-हीनता का काम होगा, और इससे एकता की भावना का सर्वथा श्रभाव प्रगट होगा।

लैडवीटर—बालकों के यचपन एवं वर्तमान श्रेणी की मनुष्य जाति के सामान्य यचपन के प्रति सदा के।मल व उदार भाव रिलये। हमारी प्रेसिडेंट ने एक नन्हीं वालिका की उपमा दी है जो चीथड़ों के एक पुलिदे के। गुड़िया मान कर उसी के। दुलारती रहती हैं। अवश्य ही यह एक अंघिविश्वास है, किंतु साथ ही इसके लिये किसी के। भी कुपित होकर उस वालिका के। डांटने की भावना नहीं त्राती। स्थूल तोक में तो यह एक चीथड़ों का पुलिदा ही है, किंतु उस वालिका की कल्पना में यह अनेक गुणें से युक्त एक सजीव वस्तु हैं। जा श्रेष्ठ भावनायें उस बालिका के मन में उत्पन्न हो रही हैं, उनके विकास में बाधा डाले बिना कोई भी उसके उस मानसिक विचार की भंग नहीं कर सकता।

श्रीमती वेसेंट ने भारतवर्ष की सामान्य जनता के वक्ष के चारों ब्रोर सूत लपेट कर उसे ही ईश्वर की भेंट करने की किया का वर्णन किया है। एक साधारण ईसाई पादरी इसे देख कर अत्यन्त कुपित होगा और इस पकार अपनी ही अज्ञानता प्रकट करेगा, क्योंकि लागों की वह मेंट हार्दिक विश्वास से ही अर्पित की जाती हैं। उन त्रपेक्षाकृत अ-उन्नत और वालकवत्, आत्मात्रों का आशय तो अच्छा ही होता है, और यह वात भी उस वालिफा की चीयड़ों की गुडिया के प्रकार ही समक्ती चाहिये, श्रौर उनका इतना सा ही-अर्थात् उनकी भावनामात्र का ही महत्व समभाता चाहिये। वे देवता पर जल चढ़ाते हें अथवा उसे एक पुष्प अर्पण करते हैं, जो कि वास्तव में ही अति तुच्छ मेंट है, किंतु उसका तिरस्कार क्यों हो ? स्वयं क्राइस्ट ने भी कहा है कि जी लीग उनके नाम पर एक प्याला शोतल जल का भी देते हैं, वे भी उसके फल से कभी वंचित नहीं रहते। यह भी याद रखना चाहिये कि संभवतः कोई भी मनुष्य—यहां तक कि एक सर्वथा त्रसभ्य मनुष्य भी-किसी मृति त्रथवा त्राकार की वास्तविकता करके नहीं मानता, किंतु सभी उस बाह्य रूप के पीछे ईश्वर की ही भावना रखते हैं।

तिरस्कार नहीं करना चाहिये, हमें तो उसकी अन्तर्गत मावना की ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये। उनके लिये अपनी उस नम्र भेंट का उतना ही महत्व है, जितना हमारे लिये हमारी अमुख्य भेंट का; दोनों के भीतर एक ही भावना कार्य करती है।

समस्त प्रकार की वाह्य-भेंट-सामग्री अनावश्यक हैं। केवल हृद्य का समर्पण ही अपेक्षित हैं, और शुद्ध प्रेम-भाव से समर्पित की हुई एक तुच्छ वस्तु भी भगवान की स्वीकृत होती हैं। इसी लिये गीता में कहा गया है कि:

> पत्रं पुष्पं फलं तायं ये। मे भक्त्या प्रयच्छति तद्हं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः

(९—२६)

श्र्यात् जो मेरा भक्त मुक्ते भक्तिपूर्वक एक आध पत्र, पुष्प, फल, अथवा थोड़ा सा जल भी त्र्रपण करता है, उस नियत चिक्त पुष्टष की भक्ति की में सानंद प्रहण करता हूँ। उन प्रामवासियों के लपेटे हुये उस सूत की बृक्ष से तोड़ कर फैंक देना, जैसा कि कभी २ किया जाता है, एक कठार श्रीर हदय-हीनता का काम होगा, और इससे एकता की भावना का सर्वथा श्रभाव प्रगट होगा।

तैडवीटर—बालकों के वचपन एवं वर्तमान श्रेणी की मजुष्य जाति के सामान्य वचपन के प्रति सदा कोमल व उदार भाव रिखये। हमारी प्रेसिडेंट ने एक नन्हीं वालिका की उपमा दी है जो चीथड़ें। के एक पुलिदे की गुड़िया मान कर उसी की दुलारती रहती हैं। अवस्य ही यह एक अंघविश्वास है, किंतु साथ ही इसले लिये किसी के भी कुपित होकर उस वालिका की डांटने की भावना नहीं

त्राती। स्थूल लोक में तो यह एक चीथड़ें। का पुलिदा ही है, किंतु उस वालिका की कल्पना में यह अनेक गुणें। से युक्त एक सजीव वस्तु है। जा श्रेष्ठ भावनायें उस वालिका के मन में उत्पन्न हो रही हैं, उनके विकास में बाधा डाले विना कोई भी उसके उस मानसिक विचार की भंग नहीं कर सकता।

श्रीमती वेसेंट ने भारतवर्ष की सामान्य जनता के बुक्ष के चारों श्रोर सूत लपेट कर उसे ही ईश्वर की भेंट करने की किया का वर्णन किया है। एक साधारण ईसाई पादरी इसे देख कर अत्यन्त कुपित होगा और इस प्रकार अपनी ही अज्ञानता प्रकट करेगा, क्योंकि लोगों की वह भेंट हार्दिक विश्वास से ही ऋर्षित की जाती है। उन अपेक्षाकृत अ-उन्नत और बालकवत्, आत्मात्रों का आशय ते। अच्छा ही होता है, श्रीर यह वात भी उस वालिका की चीयड़ों की गुड़िया के प्रकार ही समभनी चाहिये. श्रीर उनका इतना सा ही-अर्थात् उनकी सावनामात्र का ही महत्व समभाना चाहिये। वे देवता पर जल चढ़ाते हैं अथवा उसे एक पुष्प अर्पण करते हैं, जो कि वास्तव में ही अति तुच्छ भेंट हैं, किंतु उसका तिरस्कार क्यें हो ? स्वयं काइस्ट ने मी कहा है कि जी लीग उनके नाम पर एक प्याला शीतल जल का भी देते हैं, वे भी उसके फल से कभी वंचित नहीं रहते। यह भी याद रखना चाहिये कि संभवतः कोई भी मनुष्य-यहां तक कि एक सर्वधा असम्य मनुष्य भी-किसी मृति अथवा ब्राकार के वास्तविकता करके नहीं मानता, किंतु सभी उस बाह्य रूप के पीछे ईश्वर की ही भावना रखते हैं।

तिरस्कार नहीं करना चाहिये, हमें तो उसकी अन्तर्गत मावना की ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये। उनके लिये अपनी उस नम्र भेंट का उतना ही महत्व हैं, जितना हमारे लिये हमारी अमृज्य भेंट का; दोनों के भीतर एक ही भावना कार्य करती है।

समस्त प्रकार की वाह्य-भेंट-सामग्री अनावश्यक हैं। केवल हृदय का समर्पण ही अपेक्षित हैं, और शुद्ध प्रेम-भाव से समर्पित की हुई एक तुच्छ वस्तु भी भगवान की स्वीकृत होती है। इसी लिये गीता में कहा गया है कि:

> पजं पुष्पं फलं ते।यं ये। मे भक्त्या प्रयच्छिति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतातमनः

(९---२६)

त्रर्थात् जो मेरा अक्त मुसे भक्तिपूर्वक एक आध पत्र, पुष्प, फल, अथवा थोड़ा सा जल भी त्रर्पण करता है, उस लियत चिक्त पुरुष की भक्ति की मैं सानंद प्रहण करता हूँ। उन प्रामचासियों के लपेटे हुये उस सूत की नृक्ष से तोड़ कर फैंक देना, जैसा कि कभी २ किया जाता है, एक कठार और हदय-हीनता का काम होगा, और इससे एकता की भावना का सर्वथा अभाव प्रगट होगा!

लैडवीटर—बालकों के वचपन एवं वर्तमान श्रेणी की मतुष्य जाति के सामान्य वचपन के प्रति सदा कोमल व उदार भाव रिलये। हमारी प्रेसिडेंट ने एक नन्हीं वालिका की उपमा दी है जो चीथड़ों के एक पुलिदे की गुड़िया मान कर उसी की दुलारती रहती हैं। अवस्य ही यह एक अंघविश्वास है, किंतु साथ ही इसके लिये किसी की भी कुपित होकर उस वालिका की डांटने की भावना नहीं त्राती। स्थूल लोक में तो यह एक चीथड़ों का पुलिदा ही है, किंतु उस वालिका की कल्पना में यह त्रनेक गुणें से युक्त एक सजीव वस्तु है। जो श्रेष्ठ भावनायें उस वालिका के मन में उत्पन्न हो रही हैं, उनके विकास में बाधा डाले विना कोई भी उसके उस मानसिक विचार की भंग नहीं कर सकता।

श्रीमती वेसेंट ने भारतवर्ष की सामान्य जनता के वृक्ष के चारों त्रोर सुत लपेट कर उसे ही ईश्वर की भेंट करने की किया का वर्णन किया है। एक साधारए ईसाई पादरी इसे देख कर अत्यन्त कुपित होगा और इस प्रकार अपनी ही अज्ञानता प्रकट करेगा, क्योंकि लेगों की वह भेंट हार्दिक विश्वास से ही ऋर्पित की जाती है। उन अपेक्षाकृत अ-उन्नत और वालकवत्, आत्मात्रों का आशय ते। अच्छा ही होता है, और यह वात भी उस वालिका की चीयड़ों की गुड़िया के प्रकार ही समभनी चाहिये, श्रीर उनका इतना सा ही-अर्थात् उनकी भावनामात्र का ही महत्व समभाना चाहिये। वे देवता पर जल चढ़ाते हैं अथवा उसे एक पुष्प अर्पण करते हैं, जो कि वास्तव में ही अति तुच्छ मेंट हैं, किंतु उसका तिरस्कार क्यों हो ? स्वयं काइस्ट ने भी कहा है कि जो लोग उनके नाम पर एक प्याला शोतल जल का भी देते हैं, वे भी उसके फल से कभी वंचित नहीं रहते। यह भी याद रखना चाहिये कि संसवतः कोई भी मनुष्य—यहां तक कि एक सर्वथा श्रसम्य मनुष्य भी-किसी मूर्ति श्रथवा श्राकार की वास्तविकता करके नहीं मानता, किंतु सभी उस वाद्य क्रप के पीछे ईश्वर की ही भावना रखते हैं।

तिरस्कार नहीं करना चाहिये, हमें तो उसकी अन्तर्गत भावना की ओर ही दृष्टि रखनी चाहिये। उनके लिये अपनी उस नम्र भेंट का उतना ही महत्व है, जितना हमारे लिये हमारी अमुख्य भेंट का; दोनों के भीतर एक ही भावना कार्य करती है।

समस्त प्रकार की वाह्य-भेंट-सामग्री अनावश्यक है, केवल हृदय का समप्रेण ही अपेक्षित है, और शुद्ध प्रेम-भाव से समर्पित की हुई एक तुच्छ वस्तु भी भगवान की स्वीकृत होती है। इसी लिये गीता में कहा गया है कि:

> पत्रं पुष्पं फलं तायं ये। मे भक्त्या प्रयच्छिति तद्हं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः

> > (९—-२६)

त्रर्थात् जो मेरा भक्त मुसे अक्तिपूर्वक एक आध पत्र, पुष्प, फल, अथवा थोड़ा सा जल भी ऋषण करता है, उस लियत-चित्त पुष्प की भक्ति की मैं सानंद प्रहण करता हूँ। उन प्रामवासियों के लपेटे हुये उस सूत की नृक्ष से तोड़ कर फैंक देना, जैसा कि कभी २ किया जाता है, एक कठार और हदय-हीनता का काम होगा, और इससे एकता की भावना का सर्वथा ऋभाव प्रगट होगा।

लैडवीटर—वालकों के वचपन एवं वर्तमान श्रेणी की मनुष्य जाति के सामान्य वचपन के प्रति सदा कोमल व उदार भाव रिजये। हमारी प्रेसिडेंट ने एक नन्हीं वालिका की उपमा दी है जो चीथड़ेंं के एक पुलिंदे की गुड़िया मान कर उसी की दुलारती रहती हैं। अवश्य ही यह एक अंधिनश्वास है, किंतु साथ ही इसके लिये किसी के भी कुपित होकर उस वालिका की डांटने की भावना नहीं हिन्दू के द्रष्टिके। ए से देखना सीखेंगे, और तब उन्हें यह देख कर आश्चये होगा कि उन वार्तों की उन्होंने जैसी कल्पना कर रखीं थी, उससे वे कितनी भिन्न दिखाई देती हैं। इसी प्रकार हिन्दुलोग भी ईसाई धर्म के सिद्धांतों के अनुसार वोलना और विचार करना सीख सकते हैं।

स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री० रामकृष्ण परमहंस ने अपना शिक्षण इसी प्रकार किया था। उन्हेंनि वारी बारी से बहुत से धर्मों की साधना की, और उतने समय के लिये उन्हीं धर्मों की विधियां और साधनाओं पर अभ्यास किया। ईसाई धर्म की साधना करते समय उन्होंने ईसाईओं की ही विधि से प्रार्थना की, ईसाईयों के ही समान विचार किये और यहां तक कि ईसाईयों के ही समान वस्त्र धारण किये। इस प्रकार उन्हें।ने एक के वाद एक वहुत से धर्मों की साधना की, और प्रत्येक धमं के साथ अपनी अभिन्नता स्थापित करना सीखा। अपने इस प्रयत्न में उन्होंने बाहर से प्राप्त हो सकने वाली प्रत्येक सहायता का उपयोग किया। जब वे ईश्वर के मातृ-रूप की अनुभूति प्राप्त करने के लिये साधना कर रहे थे, जिसका पश्चिम में 'कुमारी नेरी' और हिंदू-धमें में "शक्ति" कह कर वर्णन किया गया है, तब वे स्त्रियों का ही वेष धारण किया करते थे और अपने में स्त्रीपन की ही भावना किया करते थे। उनकी इन साधनाधों का परिणाम निश्चय ही ऋत्यन्त सुन्दर हुआ, क्योंकि सब धर्मी के वाह्य भेद अ॰ उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते थे।

यह मार्ग उस मार्ग से कितना भिन्न है जिसका अनुसरण अधिकांश लोग करते हैं ? तथापि, केवल सबके

हिन्दू के दृष्टिकेाल से देखना सीखेंगे, श्रीर तब उन्हें यह देख कर श्राश्चये होगा कि उन वार्तो की उन्हेंगने जैसी करूवना कर रखी थी, उससे वे कितनी भिन्न दिखाई देती हैं। इसी प्रकार हिन्दृलाग भी ईसाई धर्म के सिद्धांतों के अनुसार वेलना श्रीर विचार करना सीख सकते हैं।

स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री० रामकृष्ण परमहंस ने अपना शिक्षण इसी प्रकार किया था। उन्होंने वारी वारी से बहुत से धर्मी की साधना की, और उतने समय के लिये उन्हीं धर्मों की विधियों और साधनाओं पर अभ्यास किया। ईसाई धर्म की साधना करते समय उन्होंने ईसाईग्रों की ही विधि से प्रार्थना की, ईसाईयों के ही समान विचार किये और यहां तक कि ईसाईयों के ही समान वस्त्र धारण किये। इस प्रकार उन्हें ने एक के बाद एक बहुत से धर्मी की साधना की, और प्रत्येक धर्म के साथ अपनी अभिन्नता स्थापित करना सीखा। अपने इस प्रयत्न में उन्हें ने वाहर से प्राप्त हे। सकने वाली प्रत्येक सहायता का उपयोग किया। जब वेई श्वर के मातृ-रूप की अनुभूति प्राप्त करने के लिये साधना कर रहे थे, जिसका पश्चिम में 'कुमारी मेरी' और हिंदू-धर्म में "शक्ति" कह कर वर्णन किया गया है, तव वे ख़ियों का ही वेष धारण किया करते थे श्रीर अपने में स्त्रीपन की ही भावना किया करते थे। उनकी इन साधनाओं का परिणाम निश्चय ही अत्यन्त सुन्दर हुआ, क्योंकि सब धर्मों के बाह्य भेद अ॰ उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते थे।

यह मार्ग उस मार्ग से कितना भिन्न है जिसका अनुसरण अधिकांश लोग करते हैं ? तथापि, केवल सवके प्रति अपनी अभिन्नता स्थापित करने पर ही मनुष्य शिष्य पद की प्राप्त करने येश्य वन सकता है। श्री० राम-कृष्ण प्रयान रूप से एक भक्त थे, श्रोर इसी प्रकार की भावनाओं द्वारा उन्हें। ने ज्ञान प्राप्त किया।

त्रस्तु, एक साधक को कुछ समय के लिये त्रपने त्रापके। एक हिंदू, वोद्ध, या एक स्त्री, त्रथवा जो कुछ भो वह नहीं है, वही समभने को भावना करनी चाहिये। कितने थोड़े पुरुष कभी स्त्री के समान विचार त्रीर भावनायें रखने त्रीर प्रत्येक वस्तु को उसीके दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करते हैं! साथ ही मैं यह भी त्रतुमान कर सकती हूं कि पुरुषों के दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करने वाली स्त्रियां भी वास्तव में बहुत ही कम हैं; किंतु पुरुषों में यह वात अधिक परिमाण में होती है—एक पुरुष त्रपने के। 'पुरुष' ही समभना चाहता है; यहां तक कि मुसे ते। थियोसोफिस्ट लेग भी लिंगं-भेद रहित स्नातृभावना की सत्यता की मूल जाते हुये ही प्रतीत होते हैं।

इस वात के। समभना सीखिये कि आपसे अपरिचित किसी वातावरण में से आपके सामने आई हुई वातें आपके। कैसी प्रतीत हैं। गी। आपके। सब वातों के। केवल अपने ही दृष्टिकीण से देखने को इस आदत के। जी कि आध्यात्म ज्ञान के तेत्र से विपरीत है, सुधारना है। ऐसा करने पर संसार आप पर देश्यारीपण करेगा; आपकी निष्पक्षता और सहानुमृति के। उदासीनता कहा जायेगा। किन्तु इन सब वातों पर तिनक भी ध्यान मत दीजिये। मुभ पर पश्चिम के लोग 'पूर्णत्या हिन्दु' होने का देशा-रोपण करते हैं, और पूर्व के लोग 'पूर्णत्या ई साई' होने का; क्योंकि पश्चिमीय देशों में भाषण करते समय मैं उन्हों के उपयुक्त शब्दों का उपयोग करती हूँ, जो भारतवर्ष के लोगों की अच्छा नहीं लगता; और पूर्व देशों में भाषण करते समय मैं वहीं के अनुकूल शब्दों को काम में लाती हूं, जो पश्चिम के लोगों की अपिय लगता है। इन सव उलहों के लिये मेरा सदा यही उत्तर होता है कि में लोगों के सामने भाषण करते समय वैसे ही शब्दों का प्रयोग करती हूं जिन्हें कि वे समसते हैं।

ऐसे उलहने और दोषारोपण तभी उठते हैं जब हम इन बातों की उच स्तर से देखने के स्थान पर नीचे की ओर से देखते हैं। जिस व्यक्ति को अनेक देशों में अपना संदेश पहुँचाना है, उनके लिये पृथक् पृथक् धर्मों का अध्ययन करके उनकी ही परिभाषा में बालना सीखने की आवश्यकता है। यह बात कीई नई नहीं है और इस पर जा देखारापण हाता है वह भी नया नहीं है। सेंट पॉल के विरुद्ध एक वड़ा अभियोग यही था कि वे सभी के सर्वे-सर्वा थे। उन्होंने लिखा है कि "यद्यपि मैं सर्वथा मुक्त हुं, तथाणि मैंने अपने आपका मनुष्यमात्र का सेवक वना दिया है ताकि मैं और भी अधिक उन्नति कर सकूँ। युह्दियों के लिये में यूहदी वन गया हूँ ताकि में उनके हृद्य को जीत सक्तुँ, जो प्राकृतिक नियमों के आधीन हैं उनके साथ में उनके जैसा ही हूँ, ताकि मैं उन्हें भी आकर्षित कर सकूँ, जो प्रकृति के नियमों की नहीं मानते, उनके लिये में -ईश्वर-विमुख ता नहीं, पर काइस्ट के विधानें के अनुकूल वर्तता हुत्रा उन्हीं के जैसा हूँ, ताकि मैं उनके प्रेम पर भी विजय पा सकूँ, दुर्वलों के लिये में दुर्वलों जैसा हूँ, ताकि में उनके मन को भी ब्राह्म कर सकूँ, मेरा सभी के साथ कुछ न कुछ संबंध है, ताकि मैं किसो न किसी प्रकार किसी की रक्षा कर सकूँ।' एक अति संकीएं विचारों वाले विचारों वाले वन गये थे। यह दियों के एक बहुत ही कहर सम्प्रदाय के होते हुए भी वे काइस्ट के शिष्य वन गये, जो कि एक विलक्षण परिवर्तन था।

एक अध्यात्मज्ञानी किसी भी धर्म का अनुयायी नहीं होता, अथवा यूँ कहिये कि सभी धर्मी का अनुयायी होता है—जैसे आपको रुचिकर लगे वैसे ही कह लीजिये। डसमें किसी भी धर्म का निषेध नहीं होता और सभी धर्मी का समावेश हाना है। ठीक इसे ही सहिष्णुता कहते हैं। वादविवाद के ऋगड़े में न पड़ना इसीलिये अच्छा होता है कि मनुष्य का उतनी देर के लिये ग्रसहिष्णु वन जाना संभव हा जाता है। जब किसी एक पक्ष की सिद्ध करने के लिए वादाविवाद किया जाता है तब यदि मनुष्य को अपनी वात की पुष्टि करनी है, तो इस समय उसके लिये निष्पक्ष रहना कठिन है। सत्य का विवेचन सदा एकता को दृष्टि से ही कीजिये, भेद की दृष्टि से नहीं, केवल तभी आप सवकी समान रूप से सहायता करने योग्य हो सकेंगे, और केवल तभी आप लोगों के दोषों की अवहेलना करके दोषों के बीच भी उनके गुणों के। देख सकने याग्य वत सकेंगे।

लेडवीटर—जाति, धर्म, वर्ण, रंग-भेद और लिंग भेद से रहित भ्रातृभाव ही हमारा तस्य है। इस भ्रातृभाव का सर्वोत्तम व्यवहार तभी किया जा सकता है जब कि हम दूसरी जाति, वर्ण अथवा स्त्रियों के विचार और भावनाओं में प्रवेश करने के येग्य हों। एक पुरुष यह मूल जाता है कि उसने अनेकों ही जन्में। में स्त्री शरीर प्राप्त किया है, और एक स्त्री यह भूल जाती है कि वह अनेक बार पुरुष रूप में जन्म लेती रही है। तथापि वक पुरुष के लिये यह अभ्यास सरल न होने पर भी वहुत अञ्जा है कि वह अपने के। स्त्री के स्थान पर रख कर उसके समान विचार करने का और जीवन की उसके द्रष्टिकीण से देखने का प्रयत्न करे; इसी प्रकार एक स्त्री की भी पुरुप के दृष्टिकीण से देखना सीखना चाहिये। इन दोनों के दृष्टि-कीर्लो में आश्चर्यजनक अन्तर है। जी पुरुष अपनी चेतना को स्त्री की चेतना के साथ, श्रीर जो स्त्री अपनी चेतना की पुरुष की चेतना के साथ तटुरूप कर सकती है, उनके सिये यह समसना चाहिये कि वे लीग लिंगमेद की भावना से सर्वथा। परे उस भातभाव की क्रोर अग्रसर है। चुके हैं। अपनी माँ, वहिन, या पत्नी के दृष्टिविंदु की समभने का प्रयत्न करने के पश्चात् मनुष्य अपने इस अभ्यास की ब्रन्य धर्म श्रीर जाति के लोगों तक भी विस्तृत कर सकता है। यह अभ्यास बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जब मनुष्य दूसरे के दृष्टिकाण की वास्तव में समक्ष कर उससे सहानुभूति रखता है तो समभो कि उसने उस सीमा तक अपने अवेक्षण की विस्तृत कर लिया है।

इस सहिष्णुता के सम्बन्ध में तालमुद (Talmud) नामक पुस्तक में अब्राहम की एक कथा आती है। एक वार एक यात्रो उसके पास आया और वहाँ की प्रथानुसार अब्राहम उसे मोजन और जल देने लगा। उसने अपने अतिथि की मोजन से पहिले ईश्वर की प्रार्थना करने के लिये कहा, किंतु जब उस यात्री ने प्रार्थना करना अस्वीकार

कर दिया और कहा कि वह ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं जानता तो, अब्राहम कोध में भर कर उठा और उसे अपने तम्बू से निकाल दिया, तथा उसे कुछ भी खाने के। न दिया। जब भगवान पधारे, जैसा कि वे उन दिनों उसके पास आया करते थे। और उन्हें ने उससे पूछा कि तुमने उसे लैटा क्यों दिया, तो अब्राहम ने यात्री पर वड़ा कोध प्रकट करते हुये उत्तर दिया कि "भगवन ! उसने आपका नाम लेना भी अस्वीकार कर दिया, वह ते। निक्रप्रतम श्रेणी का नास्तिक था।" भगवान ने कहा "ठीक है, किंतु में उसके साथ साठ वरस से निभा रहा हूं, तव निश्चय ही एक घंटा ते। तुम भी निभाही सकते थे।"

हममें से कुछ थित्रॉसी किस्ट भी त्रभी तक किसी न किसी वाह्यधर्म का श्रवलम्बन रखते हैं, तथापि मेरी समभ में हममें यह कहने की सामर्थ्य होनी चाहिये कि हम किसी एक धर्म के अनुयायी नहीं हैं, किन्तु सभी धर्मों के समितित रूप की मानने वाले हैं। उदाहरणार्थ, मैं स्वयं एक ईसाई पादरी हूँ, किन्तु मैं एक बौद्ध भी हूँ, क्योंकि मैंने वे सब बत और प्रतिज्ञायें ली हैं जिससे मैंने भगवार वुद्ध के। अपना पथ-प्रदर्शक स्वीकार किया है। ये प्रतिज्ञायें लेते समय मुभे किसी अन्य धर्म का परित्याग करने के लिए नहीं कहा गया। इस विषय में वौद्धधर्म कदाचित् अन्य सभी धर्मों से अधिक विशाल है; वे कभी आप की यह नहीं पूछुँगे कि आपका विश्वास क्या है, वरन् यही पूछेंगे कि त्राप भगवान वुद्ध के उपदेशों पर त्राचरण करते हुए उनके ब्रादेशें के ब्रनुसार जीवन-यापन करेंगे या नहीं। एक ईसाई, मुसलमान, अथवा किसी भी धर्म का श्रमयायी अपने धर्म का परित्याग किये विना ही केवल

इतना कह कर वैद्धि वन सकता है कि "यह शिक्षा श्रेष्ट है, ज्रतः में इस पर आचरण करना प्रारम्भ कहँगा।" थित्रॉसेफी़—ब्रह्मविद्या वहीं सत्य है जो इन सभी धर्मों में ज्रन्तर्गत रहता है। हम सब धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन केवल यह देखने के लिए ही नहीं करते कि थिक्रॉसेफ़ी़ ज्रथीत् ब्रह्मविद्या के सत्य सभी धर्मों में प्रकट हैं या नहीं, वरन इसलिये भी करते हैं कि हम सत्य के भिन्न-भिन्न प्रकार के विवेचनों की समस्स सकें, और उनके अनुसार सभी लोगों को सहायता करने के योग्य वन सकें।

इसके महत्व की हमारी प्रेजिड़ेंट ने हमारे सामने प्रदर्शित किया है। वे हिन्दुओं के सन्मुख एक हिन्दू के समान भाषण करता हैं, और अपने कथन की पुष्टि के लिये संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हुये उनके ही शास्त्रों के उद्धरण देती हैं और उनकी वह वात लोगों के हृदय में जॅच जाती है—जैसे कि मृल लैटिन भाषा में कही गई वात ईसाइयों का आकर्षक लगती है। वौद्धों की संवेधित करते समय भी वे वातें तो वही कहती हैं, उद्धरण भगवान् बुद्ध के वचनों की देती हैं, श्रीर बौद्ध धर्म की परिसाध का प्रयोग करती हैं। पश्चिमीय देशों में ईसाइयों के सन्मुख आप उन्हें उन्हीं की भाषा का प्रयोग करते हुए सुनेंगे। ऐसा करने के लिए वे अपना विश्वास या धर्म परिवर्तन नहीं करती, वरन् अपनी बात लोगों की उनकी ही भाषा में समका देती हैं। अवइय ही वे उन सभी धर्मों की विद्वान हैं। यद्यपि उनके ज्ञान और भाषण चातर्यकी तुलना हमसे नहीं हा सकती, ते। भी यदि हम धर्मों के अन्तर्गत सत्य की जानते हैं, तो किसी भी विशेष धर्म की प्रथम पुस्तक का थोड़ा सा अध्ययन करके ही हम उसे भली प्रकार समभ सकते हैं और उसी के शब्दों में सत्य का विवेचन कर सकते हैं, और उस निगृढ़ अर्थ की स्पष्ट कर सकते हैं जा दूसरों के लिए दुर्वोध है। मैंने कर्नल त्रॉलकट को ऐसा करते हुए वारंवार सुना है। वे केाई अध्ययनशील या विद्वान् श्रेणी के व्यक्ति नहीं थे. किंतु वे एक कुशल वक्ता थे: वे हिंदू, पारसी, वौद्ध आदि सभी प्रकार के श्रोताश्रों के सम्मुख प्रभावात्पादक भाषण करते थे, ब्रौर सभी धर्मों के विद्वानों ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने प्रत्येक धर्म पर नवीन धकाश डाला है। इससे प्रकट होता है कि किस प्रकार थित्रॉसेफ़ी वर्थात् ब्रह्मविद्या सभी धर्मी की एक विशिष्ट कुंजी हैं। त्रड़ियार में हो**ने** वाली हमारी सेासाय**टी** की बृह<u>द</u> सभाओं में यही सचाई दूसरे रूप में प्रकट हाती है, क्यों कि वहां भिन्न भिन्न धर्म और जातियों के लोग एकत्रित होते हैं, और उन सभाश्रों में सम्मिलित होने वाला कोई भी व्यक्ति न केवल सहिष्णुता द्वारा, वरन वहां प्रदर्शित किये जाने वाले ज्यावहारिक स्नेनमय वातावरण द्वारा प्रभावित हुये विना नहीं रह सकता।

## इक्कीसवां परिच्छेद

## प्रसन्ता

४-प्रसन्नता—"तुम्हें अपने कर्मफल को, चाहे वह कैसा ही क्यां न हो, प्रसन्नतापूर्वक भोगना चाहिये, और दुखों के आने पर उन्हें अपना सौभाग्य मान कर ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि इससे यह प्रकट होता है कि कर्म के विधाता देव तुम्हें सहायता प्राप्त करने का पात्र समझते हैं ""

एनी वेसेंट-जैसा कि में पहिले ही कह चुकी हूं, यह गुण वही है जिसका अनुवाद पहिले बरावर सहनशीलता (Endurance) करके होता रहा है। सहनशीलता indurance) की कुछ कुछ अभावस्वक गुण कहा जा सकता है; किंतु जिन बातों की रोकना आपके हाथ की ्बात नहीं उन्हें सहन कर लेना मात्र हो त्रापके लिये यथेष्ट नहीं है, वरन उन्हें प्रसन्न और प्रफुत्त चित्त से प्रहरा दरना चाहिये एवं समस्त दुख करों की हंसते हंसते भेलना चाहिये। इस प्रसन्नता शब्द से आपकी यह पूरा वीध हो जाता है कि हमारे महात्मागण श्रापसे इस गुण विशेष के संबंध में क्या आज्ञा रखते हैं। यहुत से मनुष्य सहन ते। कर सकते हैं, किंतु वे खेदयुक्त हो कर ही सहन करते हैं; परन्तु आपको अपने समस्त दुख-कष्ट प्रसन्नतापूर्वक हीं सेलने चाहिये। कई एक हिन्दू शास्त्रों में इस विषय के। बहुत महत्व दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति की संताप-पूर्वक ही ब्रह्ण करना चाहिये।

यह वात एक वास्तविकता है जो मनुष्य साहस करके इस पथ की साधना करने का निश्चय कर लेते हैं, उनके कम वहुत ही शीघतापूर्वक भुगत कर क्षय होने लगते हैं। इस वात पर इतना अधिक ज़ोर देने का एक कारण ते। यह है कि जिस वात की उन्हें आशा रखनी है उसकी उन्हें पहिले से ही खेतावनी मिल जाये, और दूसरे जब उन्हें उन वातों का अनुभव न केवल सैद्धांतिक रूप में, वरन् व्यावहारिक रूप में हो तो उनका साहस वंधा रहे, क्योंकि उसमें वहुत ही अन्तर होता है।

कर्म प्रकृति का एक नियम है जो कि कुछ समय के लिये राला भी जा सकता है और शोघ भीगा भी जा सकता है, त्रर्थात् त्राप अपने लिये ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें यह तुरंत ही भागा जासके, और ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकते हैं जिसमें कुछ समय के लिये आप इससे वच जायें। इस वात के। कहने की श्रावश्यकता वहुधा वारंबार पड़ा करती है कि प्रकृति के नियम कोई शासन-व्यवस्था नहीं हैं, वे हमें कुछ भी करने के लिये वाध्य नहीं करते। एक साधारण द्रष्टान्त लीजिये, विद्युत् को शक्तियां हमारे चहुँओर सर्वदा क्रियाशील रहती हैं, किंतु यदि हम किसी नियत स्थान या समय पर उसका कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न किया चाहते हैं, ता हमें उसे प्रगट करने के लिये एक विशेष प्रकार के यन्त्र की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कर्म प्रकृति का एक नियम है, और हमारा इस स्थूल लोक में जन्म लेकर शरीर धारण करना ही कर्म के चक्र के। चालू करने का साधन वन जाता है। एक व्यक्ति के जिवन में होने वाले कुछ परिवर्तन उसके कर्म की गति की प्रवत और वेगयुक्त वना सकते हैं। द्रष्टान्त के लिये, जब आप शीघ उन्नति करने के लिये लाधना करने का निश्चय कर लेते हैं, ते। आपको दी हुई उस सम्मति हारा कर्म के विधाता देव आपके उस यंत्र अर्थात जीवन में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, ग्रौर श्रापके कर्मों की शक्ति की अधिक प्रवलता से प्रकट होने देकर अल्प समय में ही उसे त्रापको शुगता देते हैं; इस परिवर्तन में त्रापका संकल्प ही प्रधान कारण होता है।

यदि शीव उन्नति करने के हेतु अपने वुरे कर्म-विपाक से शीव हुरकारा पाने के लिये व्यक्त की गई मनुष्य की वह इच्क्षा उसकी सची अभिलाण हो, ताकि उसकी ब्रात्मा के। उसी ओर स्थिर किया जा सके तब उसकी वह आकांक्षा कर्म के विधाता देवां तक पहुंचती है, और वे उसके पूर्व कर्मों के चक्र की प्रवर्तन देकर उसे उन्हें भेगने का पात्र बना देते हैं। कर्म ते। पहिले ही विधमान हैं, उसने नये कर्मों का निर्माण नहीं किया, किंतु जो कर्म उसने संचित कर रखे थे, उन्हें वह शेष करना आरंभ कर देता है।

यदि आप कमें के विधान को समसते हैं, तो आप पर चाहे जो कुछ भी बीते, आपको कुछ भी आश्चर्य न होगा। धी इत्लामृति के पूर्व जन्मों की कथाओं को लीजिये और देखिये कि उनमें कैसी कैसी भयंकर घटनायें घटी हैं। एक जन्म में तो उनके पुत्र की हत्या की गई; एक और जन्म में उन्होंने स्वयं किसी ऐसे अपराध के लिए फांसी का दंड भीगा जो उन्होंने नहीं किया था, इत्यादि। यदि आप उनके पूर्व जन्मों के इतिहास की एक कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आप इन वातों को कठिनता से समस सकेंगे, किंतु यदि उनमें से कीई एक भी बात आपके इसी जन्म में घटित होने वाली हो, तो वे आपके। अति भयानक प्रतीत होंगी। वे सब विपत्तियां और दुख उन्हों के अगुभ कमों का फल-भोग था।

जय त्राप पर जरुदी जरुदी विपित्तियां त्राने लगती हैं, तो उसमें यह स्चित होता है कि कम के विधाता देवों ने ज्ञापकी प्रार्थना सुन ली है ज्ञौर यह एक वहुत ही शुभ चिह है। यदि आपका जीवन निर्विद्यता से च्यतीत हो रहा है तो समिभये कि उन्होंने क्रभी आपकी प्रार्थना के। नहीं सुना है। अस्तु, इस विषय में भी अध्यात्मिक द्रष्टिकोण सांसरिक-दृष्टिकीण से विपरीत है। संसार जिसे दुर्भाग्य कहता है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह सीभाग्य है।

जव श्राप पर आने वाले दुख-दर् श्रीर विपत्ति में लोगों की निंदाजनक श्रीर श्रनुदार आलोचना भी समिमिलत हो जाये तो समिभिये कि यह श्रापका सबसे वड़ा सौभाग्य हैं। कुछ विपत्तियां ऐसी होती हैं जो तत्काल ही दूसरों की सहानुभृति की जाश्रत करती हैं, श्रीर दुखी मनुष्य के प्रति प्रदर्शित की गई समस्त सहानुभृति उसकी वहुत श्रिक सहायता करती हैं, किंतु कुछ विपत्तियां श्रपवाद श्री लाया करती हैं। आपके यथाशक्ति भलाई करते हुये भी श्राप पर प्रवल दुख आकर पड़ते हैं, श्रीर उसके उपरान्त संसार भी अपिके विरुद्ध होकर श्राप पर देशवारीपण करने लगता है। जब ऐसा होता हैं, तब समिभिये कि मनुष्य श्रपने कर्मों की बहुत बड़े परिमाण में निःशेष कर रहा है। इसके श्रतिरिक्त श्रप्रिय वात का होना मनुष्य की शी श्रता-पूर्वक श्रीर संपूर्णतया कर्मों की निःशेष करदेने में सहायक होता है।

इन सव बातों को जब श्राप खैद्धांतिक रूप में पढ़ते श्रीर खुनते हैं, तब तो यह सरल प्रतीत होतो है, किंतु आपको इन्हें उपयुक्त श्रवसर श्राने पर भी स्मरण रखना चाहिये। साधारणतया, जब तक मनुष्य के जीवन में इनके टयवहारिक श्रनुभव का अवसर नहीं श्राता,तभी तक यह वात बाद रहती हैं, किंतु ऐसा श्रवसर श्राने पर तुरंत ही भूल जाती हैं। अपने मन में इन वातों का पूर्णतया जमा लेने का प्रयत्न कींजिये, ताकि आप इन्हें भूल न सकें श्रीर आपके दुख के समय इनका विचार आपको शक्ति प्रदान करे एव

इसरों के दुख में उन्हें सहायता देने के योग्य वनाये। इस वात की स्पप्तया समभाने के लिये, जिसकी कि आवश्यकता है, आपको इस वात से सहायता मिल सकती है। यदि श्राप अपने चारों ओर दृष्टि दौडायें ता आप पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि चहुत सले मनुष्येां पर लगातार ही विपत्तियां और दुख-कप्ट त्राते रहते हैं, जिन्होंने - जैसा कि वहुधा कहा जाता है - ऐसे कोई भी काम नहीं किये जिनके फलस्वरूप वे उन दुखें के पात्र बनते, अर्थात, उनका वर्तमान जीवन इतना श्रेष्ठ और उपयोगी है कि उसमें उनका ऐसा कोई भी बुरा कर्म नहीं हुआ। हमारी मनःप्रवृत्ति सदा अपनी तुलना अपने से अधिक सामाग्यशाली व्यक्तियां से करने की ओरही रहती है ; किन्तु कर्मा-कर्भा त्रपने से कम सौमाग्यशाली व्यक्तियों से तुलना करना अच्छा होता है, ताकि हमारे जीवन में जितना भी सुख है उसके लिये हम भगवान् का अनुग्रह मान सकें। हमारा यह भूल जाना संभव है कि हमारे पास कितनी ऐसी वस्तुयें हैं जिनके लिये हमें कृतज्ञ होना चाहिये, क्योंकि हम सदा अपने भाग्य में जो दुख और अभाव है उसी का विचार करते रहते हैं, किंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिये।

लेडवीटर—जो मनुष्य वास्तव में ही कम के विधान को सममता और उस पर विश्वास करता है, वह सदा-सर्वदा प्रसन्न रहता है। यह बात पूर्णक्ष से स्पष्ट कर देनी चाहिये कि गुरुत्वाकर्षण की भाँति कम भी प्रकृति का एक नियम है, जोकि सर्वदा कियाशील रहता है। इसके विषय में कभी-कभी लोग ऐसा सोचते अथवा कहते हैं कि जब वे कुछ किया करते हैं तभी उस किया के प्रसंगवश सांसरिक-दृष्टिकीण से विपरीत है। संसार जिसे दुर्भाग्य कहता है, ब्राध्यात्मिक दृष्टि से वह सीभाग्य है।

जब त्राप पर आने वाले दुख-दर्द त्रीर विपत्ति में लोगों की निंदाजनक और अनुदार आलोचना भी स्मिलित होजाये तो समिभये कि यह आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है। कुछ विपत्तियां ऐसी होती हैं जो तत्काल ही दूसरें। की सहानुभृति की जाग्रत करती हैं, और दुखी मनुष्य के प्रति प्रदर्शित की गई समस्त सहानुभुति उसकी वहुत अधिक सहायता करनी हैं; किंतु कुछ विपत्तियां अपवाद भी लाया करती हैं । आपके यथाशक्ति भलाई करते हुये भी **श्राप पर प्रवल दुख आकर पड़ते हैं**, श्रौर उसके उपरान्त संसार भी आपके विरुद्ध होकर त्राप पर देखारोपण करने लगता है। जब ऐसा होता है, तब समक्तिये कि मनुष्य अपने कर्मों को बहुत बड़े परिमाल में निःशेष कर रहा है। इसके अतिरिक्त अप्रिय वात का होना मनुष्य के। शीव्रता-पूर्वक और संपूर्णतया कर्मों के। निःशेष करदेने में सहायक होता है।

इन सब बातों के जब आप खैद्धांतिक रूप में पढ़ते और सुनते हैं, तब तो यह सरल प्रतीत होतो है, किंतु आपके इन्हें उपयुक्त अवसर आने पर भी स्मरण रखना चाहिये। साधारणतया, जब तक मनुष्य के जीवन में इनके व्यवहारिक अनुभव का अवसर नहीं आता, तभी तक यह वात वाद रहती हैं, किंतु ऐसा अवसर जाने पर तुरंत ही भूल जाती हैं। अपने मन में इन बातों का पूर्णतया जमा लेने का प्रयत्न कीजिये, ताकि आप इन्हें भूल न सकें और आपके दुख के समय इनका विचार आपके शिक्त प्रदान करे एंव

दूसरों के दुख में उन्हें सहायता देने के याग्य बनाये। इस वात का स्पष्टतया समभाने के लिये, जिसका कि श्रावश्यकता है, आपकी इस वात से सहायता मिल सकती है; यदि श्राप श्रपने चारों श्रोर इष्टि दीड़ायें ता आप पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि यहुत सले मनुष्यां पर लगातार ही विपत्तियां और दुख-कप्ट त्राते रहते हैं, जिन्होंने - जैसा कि बंहुधा कहा जाता है - ऐसे कोई भी काम नहीं किये जिनके फलस्वरूप वे उन दुखं के पात्र बनते, ऋर्थात, उनका वर्तमान जीवन इतना श्रेष्ट श्रीर उपयोगी है कि उसमें उनका ऐसा कोई भी दुरा कर्म नहीं हुआ। हमारी मनःप्रकृति सदा अपनी तुलना अपने सं अधिक सीभाग्यशाली व्यक्तियां से करने की ओरही रहती है : किन्तु कर्मी-कभी अपने से कम सौभाग्यशाली व्यक्तियाँ से तुलना करना अच्छा होता है, ताकि हमारे जीवन में जितना भी सुख है उसके लिये हम भगवान का अनुबह मान सकें। हमारा यह भूल जाना संभव है कि हमारे पास कितनी ऐसी वस्तुयें हैं जिनके लिये हमें छत्व होना चाहिये, क्योंकि हम सदा श्रपने भाग्य में जे। दुख और अभाव है उसी का विचार करते रहते हैं, किंत हमें ऐसा नहीं करना चाहिये।

लेडबीटर—जो मनुष्य वास्तव में ही कर्म के विधान की समभता और उस पर विश्वास करता है, वह सदा-सर्वदा प्रसन्न रहता है। यह वात पूर्णक्रप से स्पष्ट कर देनी चाहिये कि गुरुत्वाकर्षण की भाँति कर्म भी प्रस्ति का एक नियम है, जोकि सर्वदा क्रियाशील रहता है। इसके विषय में कभी-कभी लोग ऐसा सोचते अथवा कहते हैं कि जव वे कुछ किया करते हैं तभी उस क्रिया के प्रसंगवश सांसरिक-दृष्टिकाेण से विपरीत है। संसार जिसे दुर्भाग्य कहता है, श्राध्यात्मिक दृष्टि से वह सोभाग्य है।

जब त्राप पर आने वाले दुख-दर्द त्रौर विपत्ति में लोगों को निदाजनक श्रौर श्रनुदार आलोचना भी स्मिलित हो जाये तो समिभये कि यह ब्रापका सबसे बड़ा सौभाग्य है। कुछ विपत्तियां ऐसी होती हैं जो तत्काल ही दूसरें। की सहानुभूति की जाग्रत करती हैं, त्रौर दुखी मनुष्य के प्रति प्रदर्शित की गई समस्त सहानुभुति उसकी वहुत श्रधिक सहायता करती हैं; किंतु कुछ विपत्तियां श्रपवाद श्री लाया करती हैं। आपके यथाशक्ति भलाई करते हुये भी श्राप पर प्रवल दुख आकर पड़ते हैं, श्रीर उसके उपरान्त संसार भी आपके विरुद्ध होकर त्राप पर दे।षारे।पण करने लगता है। जब ऐसा होता है, तब समिक्स कि मनुष्य अपने कर्मों की बहुत बड़े परिमाण में निःशेष कर रहा है। इसके अतिरिक्त अपिय वात का होना मनुष्य की शीव्रता-पूर्वक श्रोर संपूर्णतया कर्मों के। निःशेष करदेने में सहायक होता है।

इन सब बातों की जब आप सैद्धांतिक रूप में पढ़ते और सुनते हैं, तब तो यह सरल प्रतीत होतो है, किंतु आपको इन्हें उपयुक्त अवसर आने पर भी स्मरण रखना चाहिये। साधारणतया, जब तक मनुष्य के जीवन में इनके व्यवहारिक अनुभव का अवसर नहीं आता, तभी तक यह बात याद रहती हैं, किंतु ऐसा अवसर आने पर तुरंत ही भूल जाती हैं। अपने मन में इन बातों की पूर्णतया जमा लेने का प्रयत्न की जिये, ताकि आप इन्हें भूल न सकें और आपके दुख के समय इनका विचार आपको शक्ति प्रदान करे एंव

दृसरों के दुख में उन्हें सहायता देने के योग्य बनाये। इस वात के। स्पष्टतया समभते के लिये, जिसकी कि ज्ञावश्यकता है, आपको इस वात से सहायता मिल सकती है; यदि आप अपने चारों और दृष्टि दौड़ायें ता आप पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि यहुत भले मनुष्यों पर लगातार ही विपत्तियां और दुख-कप्ट त्राते रहते हैं, जिन्हें।ने – जैसा कि यंहुधा कहा जाता है – ऐसे कीई भी काम नहीं किये जिनके फलस्वरूप वे उन दुखें के पांत्र वनते, अर्थात, उनका वर्तमान जीवन इतना श्रेष्ट श्रीर उपयोगी है कि उसमें उनका ऐसा कोई भी दुरा कर्म नहीं हुआ। हमारी मनःप्रवृत्ति सदा अपनी तुलना अपने सं अधिक सै। भाग्यशाली व्यक्तियां से करने की ओरही रहती है ; किन्तु कभी-कभी श्रपने से कम सौभाग्यशाली व्यक्तियाँ से तुलना करना अच्छा होता है, ताकि हमारे जीवन में जितना भी सुख है उसके लिये हम भगवान् का अनुप्रह मान सकें। हमारा यह भूल जाना संभव है कि हमारे पास कितनी ऐसी वस्तुयें हैं जिनके लिये हमें छतहा होना चाहिये, क्योंकि हम सदा अपने साग्य में जी दुख और अभाव है उसी का विचार करते रहते हैं, किंत हमें ऐसा नहीं करना वाहिये।

लेडवीटर—जो मनुष्य वास्तव में ही कम के विधान को समस्ता और उस पर विश्वास करता है, वह सदा-सर्वदा प्रसन्न रहता है। यह वात पूर्णक्रप से स्पष्ट कर देनी चाहिये कि गुरुत्वाकर्षण की भाँति कर्म भी प्रकृति का एक नियम है, जोकि सर्वदा क्रियाशील रहता है। इसके विषय में कभी-कभी लोग ऐसा सीचते अथवा कहते हैं कि जब वे कुछ किया करते हैं तभी उस किया के प्रसंगवध कर्म की क्रिया भी चालू होती है। किन्तु यह वात सत्य नहीं है। कर्म की किया ते। प्रतिक्षण चालू है। मनुष्य अपने निश्चित कार्य, विचार और वचन से इसके लिये केवल ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जिसमें कि इसकी कियात्रों का प्रभाव उस पर पड़ सके। कर्म-विधान के अनुसार प्रत्येक के अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाय का एक खाता सदा वर्तमान रहता है। हम सभी जंगलियों की उस अवस्था के। पार करके त्राये हैं जिसमें कि हमने सभी प्रकार के असंयत कार्य किये थे, अतः यह संभव है कि जव तक हम उन सब की भागकर शेप कर देने के लिये वहुत से जन्म न लेलें, तब तक एक बहुत बड़े परिणाम में हमारे वे बुरे कर्म अपना फल देने की राह देख रहे हैं। जब कोई दुख हम पर आकर पड़ता है तो हमें यह सींच लेना चाहिये कि हम कदाचित् उस कर्म के अवशेष श्रंश को भाग रहे हैं। यदि हम कुछ महान् सन्तें का जीवन-चरित्र पढें तो देखेंगे कि उन्होंने असीम कए भागे हैं। जिन-जिन लोगों ने जगत की सहायता करने की चेष्टा की है उन सबने ही कप्ट पाया है। यह दीक्षा के लिये दिये जाने वाले शिक्षण का ही एक अंग है, किंतु यह सदा पूर्ण न्याय-युक्त ही होता है, क्योंकि शिक्षण के प्रयोजन की लेकर भी कभी कोई अन्याय नहीं किया जा सकता।

कर्म के विधाता देव केवल उस नियम के पालनकर्ता ही हैं। यह 'विधाता' शब्द कुछ अस्पष्ट सा है, क्योंकि इससे यह स्चित होता है कि यह लोग कर्म के नियम का संचालन श्रीर उसका शासन करते हैं। आप गुरुत्वा कर्षण के नियम का संचालन था उस पर शासन नहीं कर सकते, किन्तु आप किसी विशेष स्थल पर श्रीर विशेष प्रकार से इसका उपयोग करने का प्रबंध कर सकते हैं। यही बात कर्म के नियम की भी है; जे। देव इसके सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं वे इसके अवन्यकर्ता हैं। कर्म के अधिष्टा-ताओं का एक कार्य यह है कि वे मनुष्य के संचित कर्मों का कुछ श्रंश छाँटकर उसके आगामी जीवन में भोगने के लिए प्रारच्य के रूप में दे देते हैं। मनुष्य के जितने कर्म संचित होते हैं उनकी अपेक्षा वे अधिक अच्छे या अधिक बुरे कर्मों के। नहीं ले सकते, किंतु वे उसके उतने भाग की छाँट अवर्ष्य देते हैं जितने की भागने के लिए वे उस मनुष्य की समर्थ समसते हैं। तथापि मनुष्य के। अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता है, और यदि मनुष्य अपने प्रारव्ध कर्मों की उनको आशा से शीव ही भाग कर निःशेष कर दें ते। ऐसी अवस्था में वे उसे और भी अधिक कर्म भोगने के लिये दे देते हैं। 'एक मक्त का जीवन सदा कप्टमय रहता है," इस असाधारण वाक्य का यही अर्थ है कि ईम्बर जिस पर अनुग्रह करते हैं उसी की दंड देते हैं। मनुष्य अपने कर्मी के। दार्शनिक रीति से न भागकर उन्हें दुख मान कर भागता है, और अपना प्रत्यक्ष मुर्खता के कारण ही अपने लिये अनिर्दिष्ट कर्षों की खड़ा कर लेता है किन्तु इसके लिए कर्म के विधाता देव उत्तरदायी नहीं हैं।

" यह कर्मफल कितना ही किन्न या दुःसह क्यों न हो, किन्तु प्रभु का अनुषद मानो कि यह इससे भी अधिक किन नहीं है।" लेडवीटर—कए पानेवाला लगभग प्रत्येक मनुष्य यहीं कहा करता है कि यह कए कितना कठिन हैं। और सदा अपने अच्छे दिनें। की वातें ही सोचता रहता है। हम इसे दूसरे दृष्टिकाण से देख कर ऐसा कह सकते हैं कि "कदाचित् स्थिति इससे भी अधिक कठिन हो सकती थीं," अथवा "मैं वहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे यह सब चुरे कमें शेष हो रहे हैं। संभव था कि मुभे इससे भी अधिक कमें भागने की मिल जाते, कम से कम मुभे अपनी स्थिति का लाभ उठाना चाहिये।"

"स्मरण रखेा कि अपने बुरे कर्मी फा क्षय हुए विना तुम श्री गुरुदेव के कार्य के लिये अधिक उपयोगी नहीं हा सकते।"

ऐनी वेसंट —श्री गुरुदेव के दृष्टिकीए के श्रनुसार मनुष्य के संचित कर्म में से किसी भी बुरे कर्म का क्षय होना वहुत ही सौभाग्य की वात है, क्योंकि हमें यह याद रखना चाहिये कि जो लोग श्री गुरुदेव की सेवा करने के इच्छुक हैं, इनके बुरे कर्म श्री गुरुदेव के कार्यों में विद्युक्त हैं। इस विद्युक्त के कारण श्री गुरुदेव के कार्यों में विद्युक्त हैं। इस विद्युक्त के कारण श्री गुरुदेव के कार्यों में विद्युक्त हैं। इस विद्युक्त के कारण श्री गुरुदेव उनका उपयोग उतनी सरलता से नहीं कर सकते जितना कि श्रन्थथा वे कर सकते थे। श्रीमती ज्लावेडस्की ने, जो कि स्वयं अपने विषयमें सदा ही स्पष्ट वात कहा करती थीं श्रीर जो सभी वातों में पूर्ण सत्यशील थीं—एक वार कूलस्व दम्पति द्यारा दिये जानेवाले कष्ट के विषय में कहा था कि "इस जन्म के किसी कर्म के फलस्वरूप तो में इस कष्ट की श्रधकारिणी नहीं हूँ, किंतु यह मेरे किसी पूर्वजन्म के कर्म का फल है।" उनके लिये अपने उस कर्म से मुक्त होना श्रत्यावश्यक था, अतः उस घटना में श्रादि से अन्त तक उनके साथ

क्षे निदनीय और लजाजनक वर्ताव किया गया, वह उनके लिये वड़े से वड़ा श्राशीर्वाद था। श्रीर जब उन्होंने इस विषय की दार्शनिक रीति से देखा तो इस वात की समभ लिया किंतु कभी-कभी उनमें वाहरी ज्याकुलता दिखाई हे जाती थी।

इस विचार द्वारा सभी जिलासुओं की आइवासन मिलना चाहिये, ताकि वे अपनी ओर दिए रखने के स्थान पर श्री गुरुदेव की ओर ही दृष्टि रखें और सीचें कि "जिन करों की मैं सेल रहा हूँ, वे मुक्ते श्री गुरुदेव की सेवा के लिए अधिक उपयोगी वना देंगे।"

यदि आपने अपने कर्मों की शीघ्र क्षय कर देने की प्रार्थना की है, ते। उस प्रार्थना के स्वीकृत होने पर असंतोष प्रकट करना व्यर्थ हैं। इस प्रेरणादायक विचार के। सदा अपनी स्कृति में रिखये कि 'मैं अपने बरे कर्मों से जितना ही अधिक हुक्त हो उँगा, उतना ही श्री गुरुदेव की सेवा के लिए अधिक उपयोगी है। उँगा। " एक बार ऋपेंग कर दी गई भेंट की लौटाना नहीं चाहिये। प्राचीन हिन्दू अन्धें की कयाओं में कई स्थलें पर इस विषय का वर्णने ञ्राता है। एक ₁बार दिखा भया दिल अथवा कहा गया. वचन कभी लौटाया नहीं जा सकता। यदि श्राप का दिया हुआ दान किसी परिस्थितिवश आपके पास लाट भी आफ़े, तो आपको उसे फिर दे देना चाहिये। यह अव त्रापका नहीं रहा, ऋतः इसे ऋपने पास रखना एक प्रकार की. चे।री ही होगी। अतः जब आपने अपने आप की ही भेंट-स्वरूप अर्पण कर दिया जोकि सबसे महत् और सबसे श्रेष्ठ भेट हैं—ते। आपका फिर इसे लौटाना नहीं चाहिये। लोग अपने श्रापको श्री गुरुदेव के भंट कर देने को मै। खिक बातें तो करते रहते हैं, किंतु उस भंट को वे मुठ्ठी से छोड़ते नहीं, जिसका श्राशय यह कि यदि श्री गुरुदेव उनकी इच्छा के विरुद्ध उसका उपयोग करें ते। वे उसे वापिस लौटा लें। यदि श्री गुरुदेव उनके दिये हुये वच्चनों के। स्वीकार कर लें, तो वे मुकरने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि श्री गुरुदेव उन्हें यह जतलाने के लिये कि वे लोग श्रपने श्राप के। घोखा दे रहे हैं, श्रहण कर लें।

लेडबीटर-यदि मनुष्य के समस्त बुरे कर्म क्षय हेां जायें, ते। वह अपनी संपूर्ण शक्ति और समय के साथ श्री गुरुदेव की सेवा करने के लिये स्वतंत्र हो जायेगा। यह स्पष्ट किया गया है कि श्री गुरुदेव के कार्य में हमारे बुरे कर्मी द्वारा विञ्च पड़ता है, ऋतः इनसे शीब्र छुटकारा पाना अपने की श्री गुरुद्व की सेवा के लिये अधिक उपयुक्त बनाना है। महास में सन् १८८४ ई० में श्रीमती कूलम्ब तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा आरोपित लांछनों को आमती ब्लावैडस्की ने इसी दृष्टिकीण से देखा था। यद्यपि उन्हें उन लांछनों के लिये रोष था, उनलोगों को कृतप्रता के लिये खेद था, तथा इस बात की चिंता थी कि कहीं इन बातों की छाया थि आँसे। फिकल से। सायटी पर न पड़े और इसकी कोई हानि न हो, तथापि उन्होंने कहा कि "कम से कम यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि यह सब विपत्तियाँ मुक्ते श्री गुरुदेव की सेवा के लिये श्रधिक उपयुक्त बनाती हैं।"

इस विचार के। व्यक्तिगत कर्षों के साथ २ हम सोसायटी के संकटों पर भी लागू कर सकते हैं। स्रोतायही के संकटा के समय भी सदा भी गुरुदेव की सेवा का ही विचार की जिये। जय भी यह किसी चिटेर कडिनाई में से निकलती;है तो इसकी और भी उन्नति होती है, क्योंकि यह कुछ बुरे कमों से मुक्त हा जाती है श्रीर इसलिसे अधिक उपयोगी अर्थात् अपने संचालक्षे के लिये अधिक अच्छा यंत्र वन जाती है। ऐसे अधिय प्रसंगां की समाप्ति पर सासायटी और भी अधिक उन्नति की ओर अप्रसर हा सकती है। मैडम-क्लावेडस्की के कथनानुसार ऐसे प्रसंगें द्वारा दे निरूपयोगी व्यक्ति. जिनहीं और अधिक उन्नति करने की सामर्थ्य समाप्त हो चुको है, डिग जाते हैं और उनका विच्छेद हो जाता है। वे व्यक्ति किसी समय उपयोगी रहे हैं। में, किंतु मिक्य की उन्नति के मार्ग में ता वे एक वाधा ही वन गये थे। तथापि हमें उन मिर्जो के विच्छेद का बहुत दुल हुआ। उनके द्वारा खड़ी की गई पिछली घटना के समय सुके ऐसा लगा कि उनके विरोध का केंद्र में हो या ब्रोर उन विरोधियों की यह एक श्रुच्छा वहाना मिल गया था। श्रतः मैंने यह घटना महा बाहान के सम्मुख रखने का साहस किया और उससे प्रार्थना की कि यह पर्राक्षा डा लोगों के लिये बहुत ही कठिन थीं. अतः उनपर अनुब्रह किया जाये। स्वभावतः ही वे मेरे इस प्रस्ताव पर सदय भाव से हँसे ओर वाले कि "यदि येही लाग श्रीमती वेलॅंट का भी विरोध करें. तव तो तुम (उनके विच्छेर से) संतुष्ट होगी १" मैंने कहा हाँ, निश्चय ही।" मुसे विश्वास था कि वे ऐसा नहीं करेंगे। किंतु कुछ ही महीतें के पञ्चात् उन्हें।ने श्रीमती वेसेंट का भी विरोध करना प्रारंभ कर दिया, और तब महा चौहान अपनी लोग अपने आपको श्री गुरुदेव के मेंट कर देने को मैा खिक चातें तो करते रहते हैं, किंतु उस मेंट को वे मुद्दी से छोड़ते नहीं, जिसका आशय यह कि यदि श्री गुरुदेव उनकी इच्छा के विरुद्ध उसका उपयोग करें ते। वे उसे वापिस लौटा लें। यदि श्री गुरूदेव उनके दिये हुये वचनों को स्वीकार कर लें, तो वे मुकरने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि श्री गुरुदेव उन्हें यह जतलाने के लिये कि वे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ग्रहण कर लें।

लेडवीटर-यदि मनुष्य के समस्त बुरे कर्म क्षय हो जायें, ता वह अपनी संपूर्ण शक्ति और समय के साथ श्री गुरुद्व की सेवा करने के लिये स्वतंत्र हो जायेगा। यह स्पष्ट किया गया है कि श्री गुरुदेव के कार्य में हमारे बुरे कमों द्वारा विच्न पड़ता है, अतः इनसे शीव छुटकारा पाना अपने के। श्री गुरुदेव की सेवा के लिये अधिक उपगुक्त वनाना है। मड़ास में सन् १८८४ ई० में श्रीमती कृतम्व तथा अन्य व्यक्तियें द्वारा आरोपित लांछनें को श्रीमती व्लावैड्स्को ने इसी दृष्टिकीण से देखा था। यद्यपि उन्हें उन लांछुनों के लिये रोष था, उनलागों को कृतप्रता के लिये खेद था, तथा इस वात की चिंता थी कि कहीं इस वातें की छाया थि आँसे। फिकल से। सायटी पर न पड़े और इसकी कोई हानि न हो, तथापि उन्होंने कहा कि "कम से कम यह वात स्मरण रखनी चाहिये कि यह सव विपत्तियाँ मुक्ते श्री गुरुदेव की सेवा के लिये श्रधिक उपयुक्त वनाती हैं।"

इस विचार के। व्यक्तिगत कष्टों के साथ २ हम सोसायटी के संकटों पर भी लागू कर सकते हैं। सातायही के संकटा के समय भी सदा श्री गुरुदेव की सेवा का ही विचार की जिये। जब भी यह किसी विशेष कठिनाई में से निकलती है तो इसकी और भी उन्नति होती है, क्योंकि यह कुछ बुरे कर्मों से मुक्त हा जाती है श्रीर इसलिसे अधिक उपयोगी अर्थात् अपने संचालकों के लिये अधिक अच्छा यंत्र बन जाती है। ऐसे अप्रिय प्रसंगों की समाप्ति पर से।सायटी और भी अधिक उन्नति की ओर श्रग्रसर हो सकती है। मैडम-ब्लावैड़स्की के कथनानुसार ऐसे प्रसंगों द्वारा वे निरुपयागी व्यक्ति, जिनकी और अधिक उन्नति करने की सामर्थ्य समाप्त है। चुकी है, डिग जाते हैं और उनका विच्छेद हा जाता है। वे व्यक्ति किसी समय उपयोगी रहे हैं।गे, किंतु भविष्य की उन्नति के मार्ग में तो वे एक वाधा ही वन गये थे। तथापि हमें उन मित्रों के विच्छेद का यहुत दुख हुआ। उनके द्वारा खड़ी की गई पिछली घटना के समय मुक्ते ऐसा लगा कि उनके विरोध का केंद्र में ही था और उन विरोधियों के। यह एक श्रव्छा वहाना मिल गया था। श्रतः मैंने यह श्रटना महा चाहान के सम्मुख रखने का साहस किया और उनसे प्रार्थना की कि यह परोक्षा उन लोगों के लिये बहुत ही कठिन थी, अतः उनपर त्रनुग्रह किया जाये । स्वभावतः ही वे मेरे इस प्रस्ताव पर सदय भाव से हँसे ओर वेलि कि "यदि येही लोग थीमती वेसेंट का भी विरोध करें. तव तो तुम (उनके विच्छेद से) संतुष्ट होगी ?" मैंने कहा हाँ, निश्चय ही;" मुक्ते विश्वास था कि वे ऐसा नहीं करेंगे। किंतु कुछ ही महीतें के पश्चात् उन्हें।ने श्रीमती वेसेंट का भी विरोध करना प्रारंभ कर दिया, और तव महा चौहान अपनी उसी मंद मुस्कान से वेलि "अव तुम समक्ष सकते है। कि इस जीवन के लिये उनका सूर्य अस्त है। चुका है। किंतु अभी और भी वहुत से जन्म वाकी हैं, और उनमें उनका सौभाग्य सूर्य फिर उदिय होगा।"

कोई भो मनुष्य अपरिहार्य नहीं है। यद्यपि भारतवर्ष में कभी २ से। सायटी की किसी २ शाखा का कार्य किसी एक ही प्रतिष्ठित सभासद पर निर्भर रहता है और उसके उस नगर से चले जाने पर उस शाखा की कार्यशीलता मंद पड़ जाती है। जब श्रीमती ब्लावैडस्की का देहान्त हुआ तो हम लोगों की, जी कि उनसे नित्य प्रेरणा पाने के **श्रभ्यस्त थे ऐसा प्रतीत हुआ मानों** श्रव सव जगह श्रंधकार छा जायेगा। कितु हमारी प्रेसिडेंट के रूप में एक और महान् ब्यक्तित्व का प्रादुर्भाव हुन्ना। तथापि मुक्ते विश्वास है कि सबसे पहिले वे ही यह कहेंगी कि उनके शरीर त्याग की वारी आने पर भी हमें से।सायटी के लिये चिंता करने की आवश्यकता नहीं। श्री गुरुदेव के कार्य के ये सब चंत्र अपना शरीर बदल लेते हैं। यद्यपि "अज्ञानी लोगें की द्रष्टि में वे मृत्यु की प्राप्त होते प्रतीत होते हैं।' परन्तु श्री गुरुदेव. जो इस कार्य के पृष्ठ पे।षक हैं, वे मृत्यु के। प्राप्त नहीं होते, श्रतः जब तक वे विद्यमान हैं, तब तक उनका कार्य चलाने के लिये कोई न कोई मिलता ही रहेगा।

"श्री गुरुदेव को आत्म-समपर्ण करके मानों तुमने शीव ही कर्मक्षय कर देने की प्रार्थना की है, अतः अब एक या दो जन्मों में शीव ही तुम उन संपूर्ण कर्मों को भोग लोगे, जिन्हें भोगने के लिये कदाचित तुम्हें सो जन्म धारण करने पड़ते हैं। किंतु इसका पूर्ण लाभ छेने के लिये तुम्हें इनको प्रसन्न और प्रफुद्धित चित्त से सहन करना चाहिये।"

ऐनीवेसेंट—जिस विधि से पुराना ऋण चुकाया जाता है, उसके अनुरूप ही नया कारण उत्पन्न कर लिया जाता है। यह बात कभी नहीं मूलनी चाहिये। यदि आप अपने दुष्कर्मों के फल की दुढ़िमानी से भोगते हैं, ते। त्राप अपनी भलाई के लिये नई शक्तियों का संचार करते हैं। श्रीर यदि श्राप उन्हें श्रनिच्छापूर्वक भोगते हैं और अपने उस ऋण के। रो रोकर चुकाते हैं, ते। ठीक इससे विपरीत स्थिति उत्पन्न हे। जाती है। 'पहाड पर के उपदेश' (Sermon on the mount) नामक पुस्तक में काइस्ट ने कहा है कि "यदि मार्ग में कभी तुम्हारे शतु का भी साथ हो जाये, ते। तुरंत उसके साथ मैत्री स्थापित कर ले। ।" विपत्ति के समय के लिये यह एक उत्तम उपदेश है। आपके कप्ट और अभाव आपके सन्मुख रात्रु के ही रूप में उपस्थित होते हैं। साहसपूर्वक उनका सामना कीजिये, तुरंत ही उनके अनुकूल वन जाइये, और तब वे समाप्त है। जायेंगे। यदि हमारे पूर्वकृत्कर्मों की भागते समय हम नवीन कर्मी के बीज न बेर्चे, ती हम अपने संचित कर्मों से बहुत शोध्र मुक्त हो सकते हैं।

लेडवीडर—लेग कभी कभी थ्री गुरुदेव की अपना सर्वस्त्र अर्पण कर देने की वात तो करते हैं, किंतु फिर उन्हें इस वात का भय होता है कि कहीं थ्री गुरुदेव उनसे वहुत अधिक माँग न कर लें। चाइवल में विर्णित अनानियास (Ananias) और साफिरा (Sapphira) नामक स्त्री-पुरुष की यही वृत्ति हैं। इस अभागे दम्पित की अपने पदार्थों का कुछ माग अपने लिए सुरक्षित रखने का सचमुच ही पूर्ण अधिकार था, किंतु उन्होंने यह

बहाना करने की भूल की कि वे सभी कुछ त्याग रहे हैं। यह कहना कि "मैं यह दे सकता हूँ, मैं श्रीगुरुदेव के लिये इतना कुछ कर सकता हूँ, किंतु मैं श्रविरोध भाव से पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं कर सकता—हमारी वर्तमान अवस्थाका द्योतक है। किन्तु जब मनुष्य श्री गुरुदेव के प्रति ज्ञात्म समर्पण करता है ते। उसे यह समर्पण भी उसे प्रकार सच्चे हृद्य से करना चाहिये, जिस प्रकार कि वह श्रन्य वस्तुत्रों को समर्पण करता है। इसके लिये ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिये कि इसका उपयाग इस प्रकार होना चाहिये और इस प्रकार नहीं होना चाहिये, श्रौर न इसे लौटाने की ही इच्छा करनी चाहिये। किसी की यह भय करने की आवश्यकता नहीं कि श्री गुरुदेव उनकी सामर्थ्य से अधिक मांग कर लेंगे। यदि हम अपने आपको श्री गुरुदेव के अर्पण कर देते हैं ते। श्रचानक श्राये हुए कष्टों के लिये दुखित अथवा विस्मित नहीं होना चाहिये। इन कष्टों से यह सूचित होता है कि श्रापका समर्पण किसी श्रंश में स्वीकार कर लिया गया। अतः वे बहुत सी बातें जिन्हें संसार दुख श्रौर कष्ट कहता है, हमारे लिये शीघ्र उन्नति की सूचक हैं। लेग वहुधा हमारे साथ सहानुभूति रखने के स्थान पर हमें देाप दिया करते हैं, किन्तु यह भी एक सौभाग्य की ही बात है। जैसा कि कइसबोक (Ruysbrock) ने कहा है कि जब मनुष्य अपने लद्य के निकट पहुंचने की स्थिति पर त्राता है, तभी उसके विषय में मिथ्यावीध उत्पन्न हुत्रा करता है और उसकी भलाई की भी बुराई ही बताया जाता है। सम्पूर्ण इतिहास वतलाता है कि ब्रात्म-विद्या

अथवा रहस्यवाद के महान शिक्षकों के साथ सदा यही बीती है। इसे प्रसन्नता-पूर्वक सहना स्वयं ही एक सत्कर्म है, और इससे हमारे भीतर धेर्य, इड़ता, सहन-शीलता, दीर्घकाल तक दुःख सहन करने की क्षमता आदि विभिन्न अमृख्य गुणां का विकास होता है। अस्तु, अतीत काल की बीती हुई बुराई में से भी हम भलाई निकाल सकते हैं।

एक बात और भी है; तुम्हें प्रत्येक वस्तु में से 'अहं भाव' को त्याग देना चाहिये। तुम्हारे कमीं के फलस्वरूप तुमसे अपनी परम सभीट वस्तुओं और परम प्रिय व्यक्तियों का भी वियोग हो सकता है। उस अवस्था में भी तुम्हें प्रसन्न ही रहना चाहिये और प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक व्यक्ति से विलग होने के लिये, प्रस्तुत रहना चाहिये।"

पेनीवेसेंट—अब हम उस बात पर आते हैं जो पहली वात की अपेक्षा बहुत किटन है। पूर्व के कर्म-फल के सहन करना इससे कहीं सरल है। आपको अपने 'अपना पन' के भाव अर्थात् अधिकार-भावना का त्याग कर देना चाहिये। सबसे पहिले वस्तुओं पर से अपनी ममता का, तत्पश्चात् व्यक्तियों पर से स्वाधिकार का! इनमें से दूसरी बात ही अधिक किटन है। क्या आपने उन व्यक्तियों के प्रति ममता की भावना को त्याग दिया है जिन्हें आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं? किंतु लोगों को ऐसा सेंच लेने पर भी उनकी परीक्षा के लिये ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाया करतीं है जिनसे यह प्रकट हो जाता है कि उनकी यह धारणा मिथ्या है। क्या आप उस व्यक्ति को अपने जीवन से विलग कर सकते हैं जो आपको प्राणों से भी प्रिय है ? इसे

त्राप श्री गुरुदेव के प्रति श्रपनी सची भक्ति की श्रंतिम श्रीर सवसे कठिन परीक्षा कह सकते हैं। जिज्ञासुत्रों को चाहिये कि इस विषय में परीक्षा का समय आने से पहिले ही वे अपने को तैयार कर लें. क्योंकि प्रविभ्यास द्वारा वे उस आबात को कम कर सकते हैं। किसी के प्रति अपनी प्रेम-भावना को नष्ट मत कीजिये, यह तो वाम-मार्गियों की रीति है। उस व्यक्ति के प्रति हर समय प्रेम भावना रखते हुए. किंतु कुछ समय के लिये उसके सहवास से ग्रलग होकर अथवा कुछ ऐसा कार्य हाथ में लेकर जा श्राप के जीवन को सुखी करने वाले व्यक्ति से दूर रहकर ही किया जा सके, अथवा ऐसा ही किसी अन्य उपाय द्वारा ऋष इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप प्रसन्नता और हर्षपूर्वक ऐसा कर सकते हैं तो समभो कि श्राप उस मार्ग पर त्रा गये हैं जब कि सबके। त्याग कर श्री गुरुदेव का **अनुसरण करने की पुकार ग्राने पर त्राप उसके लिये** भी प्रस्तृत हो जायेंगे।

जव अगघान मैत्रेय पैलेस्टाइन में थे उल समय की घटनाओं का जो वृत्तांत हमें बताया गया है उसमें इस बात को कितना महत्व दिया गया है, यह आप को स्मरण होगा। उस समय उनकी पुकार की सुनकर कतिपय व्यक्तियों ने ही लाम उठाया था, सबने नहीं। जिन लोगों ने अपना सर्वस्व त्याग कर उनका अनुसरण किया था, वे ही उनके पश्चात् धर्मगुरु वने। अन्य लोगों ने तो उनके विषय में किर कभी कुछ सुना ही नहीं। उस धनी युवक की बात याद कीजिये जो शोक करता हुआ लौट गया था, यद्यप उससे केवल अपने धन का ही परि- त्याग करने के लिये कहा गया था। लोग सोचा करते हैं कि यद उस युवक के स्थान पर वे होते तो अवश्य ही उनके आदेश का उरंत पालन करते; तथापि मुफे विश्वास नहीं कि संसार में ऐसे मनुष्य बहुत होंगे जो एक परि-वाजक का अनुसरण करने के लिये अपनो अनुल सम्पत्ति को त्याग देंगे क्योंकि काइस्ट उस समय इसी रूप में अर्थात् कुछ अर्ध शिक्षित लोगों से विरे हुये और स्थान स्थान पर जमण करने वाले एक शिक्षक के रूप में ही प्रकट हुए थे। तथापि अपनी परम अभीष्ठ वस्तुओं और परम प्रिय जनों का त्याग करके भी श्री गुरुदेव का अनुसरण करने को प्रस्तुत रहना ही साधक की परीक्षा है।

लैडवीडर—हमें यह वात अवश्य सममनी चाहिये कि व्यक्तिगत रूप से यहां कुछ भी हमारा अपना नहीं हैं; और जो कुछ भी हमारे पास है वह हमें विकास कम में सहायता करने के लिये धरोहर के रूप में ही प्रदान किया गया है। यदि मनुष्य के पास धन अथवा सत्ता है तो वह इसलिये कि इनसे इस कार्य में सहायता करने के और भी अवसर कार्य हैं। कोई भी वस्तु इस रूप में हमारी अपनी नहीं हैं कि हम इस काय के अतिरिक्त उसका और भी कोई उपयोग करें। मनुष्य की स्थिति सदा एक व्यवस्थापक अधवा सेवक जैसी हो है जो अपने स्वामी के धन का उपयोग करते हुए भी उसकी पाई पाई के लिये उतना हो सावधान रहता है जितना कि उस धन के अपना होने पर रहता। प्रत्येक धनवान और सत्तावान मनुष्य की यहीं मने। वृत्ति होनी चाहिये।

इन जीवन्युक्त महात्मात्रों में मानवजाति के प्रतिनिधि के रूप में जीवन धारण करने की मनावृत्ति का अद्भुत और त्रातीय सुन्दर प्रदर्शन हुआ है। उनमें जितनी महार शक्तियां हैं उन सब का वे अपने को केवल एक भंडारी ही समभते हैं।यही कारण है कि श्रीगुरुदेव के कोई भी शुभाशुभ कमें उन्हें मनुष्य को स्थिति में वांधने वाले नहीं होते। इन महापुरुषां श्रीर महा श्रभिनेताओं का कोई भी कर्म बन्धनकारक नहीं होता, क्योंकि वे सभी कर्मों को अकर्त्तापन के भाव से, व्यक्तिगत इच्छा से सर्वधा रहित होकर ही करते हैं। वे अपना सारा कार्य उसी प्रकार करते हैं जैसे युद्ध करते समय एक सैनिक के मनमें किसी शत्र विशेष के मारने का विचार नहीं रहता, किंतु यह भावना रहतं। है कि वह किसी महान् योजना का ही एक त्रांग है त्रोर किसी विशेष प्रयोजन के लिये ही लड़ रहा है। ब्रस्त. ये महर्षिगण उस महान भ्रातृमंडल (Great Brotherhood) के एक सदस्य के रूप में ही अपना कार्य करते हैं, और उनके समस्त कार्य मानवजाति के कल्याण त्रीर उत्थान के लिये ही होते हैं।

सर्व प्रथम तो हमें वस्तुमात्र के प्रति और तत्पश्चात् व्यक्तियों के प्रति, जो सबसे किन है, 'ममता' की भावना को त्याग देना चाहिये। संभव है मृत्यु ही उन्हें हमसे जिलग कर दे, अथवा कदाचित् मनुष्यजाति की सेवाके लिये ही हमारा उनसे विच्छेद हो जाये। महायुद्ध के समय यह वात सहस्रों ही मनुष्यों के लिये सत्य हो गई—पत्नी ने पति की, माता ने पुत्र की अपने कर्त्तव्य के लिये युद्ध करने को भेज दिया। निश्चय ही हमें भी विना किसी असमजस के श्री गुरुदेव की उसी प्रकार सेवा करनी चाहिये जैसे कि उन सहस्रों महुन्यों ने अपने देश की सेवा की। किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने को प्राणों से भी प्रिय है, विस्मरण करना वहुत ही कठिन है। तथापि वहुती को ऐसा करना पड़ा है; किसी को तो दुखप्रद स्थितियों में पड़कर बलात् ऐसा करना पड़ा, और किसी को ऐसी स्थिति में पड़कर करना पड़ा जिसने कि उनके बलिदान को पवित्र और सुंदर वना दिया।

अपनी प्रेम-भावना को नष्ट करके समस्त दुखों से वचने की रीति तो उन लोगों की है जा वाममार्ग का अदुसरण करते हैं किंतु जिन्हें उस महा भ्रात्मंडल का सदस्व बनना है। उन्हें तो श्रपने वो इत्तरोत्तर दृढ़ ही करना चाहिये, तथापि अपने उस प्रेम में से स्वार्थ को नष्ट कर दी जिये जो कि सदा ही प्रेम में कैवल वाधा ही पहुंचाया करता है। आपको याद होगा कि किस प्रकार क्राइस्ट की माता कुमारी मेरी के हृदय को तलवार से वेधा गया था, यदि उन्होंने अपने एुज की स्मृति को हृदय से निकाल कर उन्हें सर्वथा भूल जाना स्वीकार कर लिया होता, तो वे उस आधात से वच सकती थीं । कहुत वार ऐसा ही होता है; जैसे कि स्वयं क्राइस्ट ने भी कहा है कि ''यह मत सोंचो कि मैं पृथ्वी पर शांति लाने के लिये आया हूं, मैं शांति नहीं वरन संघर्ष उत्पन्न करने आया हूं।'' उनके कशत का तात्पर्य यह था कि उनकी नवीन शिक्षा को कहीं कहीं किसी कुटुम्ब में कोई एक आध व्यक्ति ही प्रहल करेगा, कुटुम्ब के अन्य लोग उस पर श्रापत्ति करेंगे, जिससे कि भेद उत्पन्न होगा; त्रथवा मनुष्य को किसी विशेष कार्य को करने के

इन जीवन्युक्त महात्मात्रों में मानवजाति के प्रतिनिधि के रूप में जीवन धारण करने की मनेवृत्ति का श्रद्धत श्रीर अतीव सुन्दर प्रदर्शन हुआ है। उनमें जितनी महान् शक्तियां हैं उन सब का वे अपने को केवल एक भंडारी ही समसते हैं।यही कारण है कि श्रीगुरुदेव के कोई भी शुभाश्चम कमे उन्हें मनुष्य को स्थिति में वांधने वाले नहीं होते। इन महापुरुषों श्रीर महा श्रभिनेताओं का कोई भी कर्म वन्धनकारक नहीं होता, क्योंकि वे सभी कर्मों को अकर्त्वापन के भाव से, व्यक्तिगत इच्छा से सर्वधा रहित होकर ही करते हैं। वे ऋपना सारा कार्य उसी प्रकार करते हैं जैसे युद्ध करते समय एक सैनिक के मनमें किसी शत्रु विशेष के मारने का विचार नहीं रहता, किंतु यह भावता रहतं। है कि वह किसी महान्योजना का ही एक त्रंग है त्रौर किसी विशेष प्रयोजन के लिये ही लड़ रहा है। त्रस्त. ये महर्षिगण उस महान भ्रातृमंडल (Great Brotherhood) के एक सदस्य के लप में ही अपना कार्य करते हैं, और उनके समस्त कार्य मानवजाति के कल्याण और उत्थान के लिये ही होते हैं।

सर्व प्रथम तो हमें वस्तुमात्र के प्रति और तत्पश्चात् व्यक्तियों के प्रति, जो सबसे कठिन है, 'ममता' को भावना को त्याग देना चाहिये। संभव है मृत्यु ही उन्हें हमसे ित्तग कर दे, अथवा कदाचित् मनुष्यजाति की खेवाके लिये ही हमारा उनसे विच्छेद हो जाये। महायुद्ध के समय यह बात सहस्रों ही मनुष्यों के लिये सत्य हो गई—पत्नी ने पित को, माता ने पुत्र को अपने कर्तव्य के लिये युद्ध करने को भेज दिया। निश्चय ही हमें भी विना किसी महाराज गुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिये अतुलक्षीय शक्ति और यश की इच्छा की थी, और वह आये भी, किंतु उस क्ष्म में नहीं जिसकी कि उसने इच्छा और योजना की थी। भगवान वृद्ध की शिक्त पृथिवी के किसी भी सम्राट्क की अपेक्षा महान् है, और उनकी कीर्ति आज समस्त जगत् में छाई हुई है।

काइस्ट ने लोगों से कहा था कि "सवका परित्याग करके मेरा ब्रहुसर्य कराः, जव हमारे ईसाई मित्र उनके इस वचन की पढ़ते हैं तो समभते हैं कि वे तो ऐसा तुरन्त हीं कर सकते थे। किंतु यह बात उतनी सहल नहीं है। हमें चाहिये कि हम अपने की उस समय के लोगों की स्थिति में रख कर देखें। आपको उस युवक की वात याद होगी जो अतुल धन-सम्पत्ति के साथ काइस्ट के पास ब्राया था; श्रव यह भी सम्भव है कि उसे त्रपनी उस सम्पत्ति द्वारा त्रावश्यक कर्त्तं व्य कर्म करने हैं। श्रीर इसी कारण वह उसे न त्याग सका हो। उस समय का समस्त जन-मत, सम्पूर्ण प्रतिष्ठित समाज, और सव धर्माचारियों का सम्पूर्ण वल काइस्ट का विरोध करने में जुटा हुआ था। वे तो केवल एक ऐसे परिवाजक मात्र थे जिनका कहीं भी आश्रय न था। क्या इन सब वातों का सामना करके भी हम उनका श्रनुसरण कर सकते ? क्या निश्चय ही हम उनका अनुसरण करने के लिये सर्वस्व त्याग देते. जिन पर हमारे गुरुजन, वड़े-वड़े परिडत श्रौर धर्मा-चार्य धर्मोन्मचता का कलंक लगाते थे ? क्या हमें यह संदेह न होता कि कहीं हम सार की त्याग कर छाया की तो नहीं पकड़ रहे हैं ? यह बात उतनी सहल नहीं लिये — जिसे करने की उसमें सामर्थ्य है, अपने पुराने घर और मित्रों का त्याग करना पड़ेगा। ठींक इसी प्रकार ऐसी घटनायें भी हुई हैं कि ब्रह्मविद्या के सत्य को कुटुम्ब के किसी एक व्यक्ति ने तो समभा किंतु अन्य नहीं समभ सके, जिससे कि कप्ट और भेद की उत्पत्ति हुई। आधुनिक समय में बहुधा ही मनुष्य धन कमाने के उहा देय से कुटुम्ब को छोडकर पृथिवी के दूसरे कोने को चला जाता है, और किसी को भी उसके लिये आपत्ति नहीं होता; किंतु यांदे कोई मानवजाति के हित के लिये जाने का प्रस्ताव करे, तो तुरन्त ही उसका विरोध होता है —हमारे समय की यहीं अनुन्नत गति है।

याद कोजिये कि जब राजकुमार सिद्धार्थ ने परार्थ का जीवन व्यतीत करने की इच्छा की थी, तो महाराज ग्रुहोधन ने उनके मार्ग में कितनी वाधायें खड़ी कर दीं थीं। उन्होंने अपने पुत्र की उसके परम सौभाग्य की प्राप्त करने से रोकने के लिये, तथा उसे जगत् का सर्वश्रेष्ठ गुरु बनाने के स्थान पर भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्राट्ट बनाने के उद्योग में—क्योंकि ज्येतिषियों की गण्ना के अनुसार उनका इन दोनों में से कीई एक बनना अवश्यम्भावी था—अथाह घन और अपने जीवन का एक बड़ा भाग व्यय कर दिया था। महाराज ग्रुहोधन की यह विदित था कि उसके पुत्र के धर्मगुरु वनने का अर्थ ही है उसके लिये दरिद्रता और त्याग; उन्होंने यह नहीं समक्षा कि यह पद एक सम्राट्ट के पद की अपेक्षा कहीं उच्च है। एक महान् धर्मगुरू के नाम की कीर्ति इतिहास में जितनी अमर होती है, उतनी किसी सम्राट्ट की नहीं होती।

महाराज ग्रुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिये अनुलतीय शक्त और यश की इच्छा को थी, और वह आये भी, किंतु उस रूप में नहीं जिसकी कि उसने इच्छा और योजना की थी। भगवान युद्ध की शक्ति पृथिवी के किसी भी सम्राट् की अपेक्षा महान है, और उनकी कीर्ति आज समस्त जगत् में छाई हुई है।

काइस्ट ने लोगों से कहा था कि "सवका परित्याग करके मेरा अनुसरण कराः जव हमारे ईसाई मित्र उनके इस वचन की पढ़ते हैं तो समभते हैं कि वे तो ऐसा तुरन्त हीं कर सकते थे। किंतु यह वात उतनी सहल नहीं है। हमें चाहिये कि हम अपने की उस समय के लोगों की स्थिति में रख कर देखें। आपके। उस युवक की बात याद होगी जो अतुल धन-सम्पत्ति के साथ काइस्ट के पास श्राया था; श्रव यह भी सम्भव है कि उसे श्रपनी उस सम्पत्ति द्वारा त्रावश्यक कर्चच्य कर्म करने हैं। त्रीर इसी कारण नह उसे न त्याग सका हो। उस समय का समस्त जन-मत, सम्पूर्ण प्रतिष्ठित समाज, और सप धर्माचारियां का सम्पूर्ण वल काइस्ट का विरोध करने में जुटा हुआ था। वे ते। केवल एक ऐसे परित्राजक मात्र थे जिनका कहीं भी त्राश्रय न धा। क्या इन सब वातों का सामना करके भी हम उनका अनुसरण कर सकते ? क्या निरुचय ही हम उनका अनुसरण करने के लिये सर्वस्व त्याग देते, जिन पर हमारे गुरुजन, वड़े-वड़े परिडत श्रीर धर्मा-चार्य धर्मोन्मचता का कलंक लगाते थे ? क्या हमें यह संदेह न होता कि कहीं हम सार की त्याग कर छाया को तो नहीं पकड़ रहे हैं ? यह बात उतनी सहल नहीं है। श्राज भी कदाचित् यह वात वैसी ही प्रतीत होती है, तथापि हममें से जिन्होंने उन महर्पियों का श्रमुसरण करने के लिये श्रन्य वस्तुओं की त्याग दिया है उन्हें श्रपने इस काम के लिये कभी क्षण भर की भी पश्चात्ताप नहीं हुआ।

"बहुधा इन महात्माओं को अपनी शक्ति प्रवाहित करने के लिये किसी शिष्य की आवश्यकता हुआ करती है, किन्तु यदि वह शिष्य विपाद-ग्रस्त हो तो वे ऐसा नहीं कर सकते; अस्तु, सर्वदा प्रसन्न रहने को अपना एक नियम ही यना छेना चाहिये।"

लेडवीटर—इस पुस्तक में लगातार वारम्वार श्री गुरुदेव की सेवा का ही वर्णन किया गया है। विषाद के
विरोध में श्रीर भी बहुत से कारण दिये जा सकते हैं,
जैसे कि यह स्वयं उस मनुष्य के लिये भी हानिकर है
श्रीर इसका दूसरें। पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है इत्यादि,
किन्तु यहाँ पर इसी एक वात पर ज़ोर दिया गया है
कि यदि हम विषादग्रस्त हो जायें तो श्री गुरुदेव अपनी
शिक्त प्रवाहित करने के लिये हमारा उपयोग नहीं कर
सकते।

ऐनी वेसेंट—यहाँ यह बताया गया है कि किस लिये हमें सदा प्रसन्न रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ वहीं प्रेरणादायक विचार फिर उपस्थित किया गया है कि श्री गुरुदेव के। आप की सहायता अपेक्षित है और आप उनके लिये उपयोगी वन सकते हैं। उनकी शक्तियाँ आनन्दमयी हैं, क्योंकि वे ईश्वरीय शक्ति का ही एक भाग हैं, अतः वे अपनी शक्तियों की किसी ऐसे स्रोत द्वारा प्रवाहित नहीं कर सकते जो विषाद से अवरोधित है।।

यह कथन आश्चर्य-जनक प्रतीत होता है कि श्री गुरुदेव किसी कार्य के। करने में असमर्थ हैं, तथापि यह सच है। यदा कदा मनुष्य श्री गुरुदेव की ऐसा कुछ कहते हुए सुन सकता है कि "में ऐसा करने में सफल न हो सका।" जब वे स्थूललोक में अपना काम करते हैं तो यहाँ की स्थितियों के कारण उनकी शक्ति भी परिमित हो जाती है। वहुधा किसी के मध्यस्थ हुये विना वे स्थूललोक में किसी व्यक्ति तक नहीं पहुँच सकते, श्रतः उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती हैं, जो कदाचित श्राप उन्हें दे सकते हैं। उस सहायता के विना बहुत से कार्य असंपादित ही रह जाते हैं श्रीर फलतः पीछे से ऐसी-ऐसी वाधाआ की दूर करना पड़ता है जिनके होने की वहाँ आवश्यकता ही नथी।

## बाँईसवाँ परिच्छेद

## एकनिष्ठा

''तुम्हें सदा अपने सामने गुरुदेव के कार्य का ही लक्ष्य रखना चाहिये। इसके अतिरिक्त तुम्हें चाहे जो भी कार्य करने पढ़ें किंतु सपने इस लक्ष्य को कभी नहीं भूजना चाहिये।''

लेडवीटर—सामान्य जीवन में भी वास्तविक सफलता के लिये एकनिष्ठा की आवश्यकता है। एकनिष्ठ मनुष्य इंत में सदा ही सफल होता है, क्योंकि उसकी समस्त हाकियां संगठित होकर कार्य करती हैं, जहाँ कि अन्य लोगों है। श्राज भी कदाचित् यह वात वैसी ही प्रतीत होती है, तथापि हममें से जिन्होंने उन महर्षियों का श्रनुसरण करने के लिये श्रन्य वस्तुश्रों की त्याग दिया है उन्हें श्रपने इस काम के लिये कभी क्षण भर की भी पश्चात्ताप नहीं हुआ।

"बहुधा इन महात्माओं को अपनी शक्ति प्रवाहित करने के लिये किसी शिष्य की आवश्यकता हुआ करती है, किन्सु यदि वह शिष्य विपाद-ग्रस्त हो ते। वे ऐसा नहीं कर सकते; अस्तु, सर्वदा प्रसन्न रहने को अपना एक नियम ही बना ढेना चाहिये।"

लेडवीटर—इस पुस्तक में लगातार वारम्वार श्री गुरु-देव की सेवा का ही वर्णन किया गया है। विषाद के विरोध में श्रीर भी वहुत से कारण दिये जा सकते हैं, जैसे कि यह स्वयं उस मनुष्य के लिये भी हानिकर है श्रीर इसका दूसरें। पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है इत्यादि, किन्तु यहाँ पर इसी एक वात पर ज़ोर दिया गया है कि यदि हम विषादश्रस्त हो जायें ते। श्री गुरुदेव श्रपनी शक्ति प्रवाहित करने के लिये हमारा उपयोग नहीं कर सकते।

ऐनी बेसेंट—यहाँ यह वताथा गया है कि किस लिये हमें सदा प्रसन्न रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ वहीं प्रेरणादायक विचार फिर उपस्थित किया गया है कि श्री गुरुदेव के। श्राप की सहायता अपेक्षित है श्रीर आप उनके लिये उपयोगी बन सकते हैं। उनकी शक्तियाँ आनन्दमयी हैं, क्योंकि वे ईश्वरीय शक्ति का ही एक भाग हैं, अतः वे अपनी शक्तियों की किसी ऐसे स्रोत द्वारा प्रवाहित नहीं कर सकते जो विषाद से अवरोधित है।। यह कथन आश्चर्य-जनक प्रतीत होता है कि श्री गुरुदेव किसी कार्य की करने में श्रसमर्थ हैं, तथापि यह सच है। यदा कदा मनुष्य श्ची गुरुदेव की ऐसा कुछ कहते हुए सुन सकता है कि "मैं ऐसा करने में सफल न हो सका।" जब वे स्थूललोक में अपना काम करते हैं तो यहाँ की स्थितियों के कारण उनकी शक्ति भी परिमित हो जाती है। वहुधा किसी के मध्यस्थ हुये विना वे स्थूललोक में किसी व्यक्ति तक नहीं पहुँच सकते, श्रतः उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ती है, जो कदाचित श्चाप उन्हें दे सकते हैं। उस सहायता के विना वहुत से कार्य असंपादित ही रह जाते हैं और फलतः पीछे से ऐसी-ऐसी वाधाआ को दूर करना पड़ता है जिनके होने की वहाँ श्रावश्यकता ही नथी।

## बाँईसवाँ परिच्छेद

## एकनिष्ठा

"तुम्हें सदा अपने सामने गुरुदेव के कार्य का ही लक्ष्य रखना चाहिये। इसके अतिरिक्त तुम्हें चाहे जो भी कार्य करने पहें किंतु अपने इस लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिये।"

लेडवीटर—सामान्य जीवन में भी वास्तविक सफलता के लिये एकनिष्ठा की आवश्यकता है। एकनिष्ठ मनुष्य छंत में सदा ही सफल होता है, क्योंकि उसकी समस्त इाक्तिया संगठित हे।कर कार्य करती हैं, जहाँ कि अन्य लोगों के नाना लदय होते हैं जिनमें सदा ही परिवर्तन होता रहता है। द्रष्टांत के लिये, जो व्यक्ति धन कमाने के लिये उद्यत हो जाता है और अपने समस्त विचार और इच्छा शक्ति की उसी उद्देश की प्राप्ति में लगा देता है, एवं प्रति समय उसी के लिये अवसर ताकता तथा योजनायें वनाता रहता है, उसका काम सफल होना लगभग निश्चित ही है। यदि मनुष्य अपनी शक्ति की लगातार वृद्धि करते हुये श्री गुरुदेव की सेवा करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है और उसके लिये अन्य सव वस्तुओं का त्याग करने की प्रस्तुत है, तो उसकी उन्नित निःसंदेह शीध ही होगी।

"तथापि कोई भी अन्य कार्य तुम्हारे मार्ग में नहीं ला सकता क्योंकि सभी उपयोगी और निःस्वार्थ कार्य गुरुदेव के हो कार्य है, और तुम्हें उन सबको उन्हीं के निमित्त करना चाहिये। तुम्हें अपना प्रत्येक कार्य दत्तवित्त होकर करना चाहिये, ताकि वह सर्वोत्तम रीति से संपादित हो सके।"

लेडवीटर-एक शिष्य का वहुत सा कार्य अपने के।
भविष्य में श्री गुरुदेव की अधिक दायित पूर्ण सेवा करने
योग्य बनाना ही होता है। उसके कुछ कार्य ऐसे भी हैं
जो श्री गुरुदेव की वर्तमान योजना में प्रत्यक्ष उपयोगी नहीं
हैं, किंतु उनकी तुलना एकूल के उस विद्यार्थी से की जा
सकती है, जो उदाहरणार्थ, लैटिन पढ़ते समय केाई विशेष
भलाई का काम ते। नहीं करता, किंतु अपने मन की शक्तियों
श्रीर चरित्र के गुणें का विकास कर रहा है अथवा कर
सकता है, जो कि उसके भावी जीवन के लिये उपयोगी
होंगे। सामान्य जीवन के कर्यंच्यों में भी बहुधा इन्हीं

देविं वातें का समावेश होता, क्येंकि जा अपने इन ्. कर्रुंट्यों का भर्ती भाँति पालन करते हैं, उन्हें इनमें भी अभ्यास और शिक्षा प्राप्त करने के सुन्दर साधन मिल जाते हैं, और अन्य लोगों के भी चरित्र और आदशों को उत्हर वनाने में सहायता करने के अवसर प्राप्त होते हैं, जो कि निश्चय श्री गुरुदेव का ही कार्य है। हमारे नित्य जीवन के कार्यों की भी जब हम श्री गुरुदेव के नाम पर और उन्हीं के निमित्त करते हैं, तो वे भी श्री गुरुदेव की सेवा करने वे हमारे एकान्त उद्योग के अन्तर्गत ही आजाते हैं। श्री गुरुदेव के कार्य कोई अने। खे और अनूठे नहीं हैं। अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देना ताकि अपनी वारी आने पर वह भी श्री गुरुदेव की सेवा कर सके, धन-प्राप्ति का उद्योग करना ताकि उस धन के। उन्हीं की सेवा में उपयोग किया जा सके. सत्ता प्राप्त करना ताकि उससे उन्हीं की सहायता की जा सके--यह सब काम भी उन्हीं के कार्य के अन्तर्गत हैं; तथापि इन कार्यों को करते समय हमें आता प्रवंचना से सदा सावधान रहना चाहिये कि कहीं हम धन और सत्ता की प्राप्त करने की हमारी । छुपी हुई कामना की ते। श्री गुरुदेव के पवित्र नाम का आवरण नहीं पहना रहे हैं ?

"इन्हों भाचार्य ने यह भी लिखा था कि "तुम जो भी कुछ करते हो, उसे हार्दिक उत्साह से ईश्वर का ही कार्य समझ कर करो, अपना नहीं। विचार करो कि यदि तुम्हें यह विदित हो जाये कि तुम्हारे गुरुदेव अद्युक वार्य का निरीक्षण करने को आ रहे हैं, तो तुम उस केंसे करोगे ? टीक उसी प्रकार तुम्हें अपने सभी कार्यों को करना चाहिये। जिन्हें अधिक ज्ञान है, वही इस वचन का श्रथार्थ अर्थ के नाना लच्य होते हैं जिनमें सदा ही परिवर्तन होता रहता है। द्रुण्टांत के लिये, जो व्यक्ति धन कमाने के लिये उद्यत हो जाता है और अपने समस्त विचार और इच्छा शिक की उसी उद्देश की प्राप्ति में लगा देता है, एवं प्रति समय उसी के लिये अवसर ताकता तथा योजनायें वनाता रहता है, उसका काम सफल होना लगभग निश्चित ही है। यदि मनुष्य अपनी शक्ति की लगातार वृद्धि करते हुये श्री गुरुदेव की सेवा करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है और उसके लिये अन्य सव वस्तुओं का त्याग करने की प्रस्तुत है, तो उसकी उन्नित निःसंदेह शीघ ही होगी।

"तथापि कोई भी अन्य कार्य तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकता क्योंकि सभी उपवागी और निःस्वार्थ कार्य गुरुरेव के ही कार्य है, और तुम्हें उन सबको उन्हीं के निमित्त करना चाहिये। तुम्हें अपना प्रत्येक कार्य दत्तचित्त होकर करना चाहिये, ताकि वह सर्वोत्तम रीति से संपादित हो सके।"

लेडवीटर-एक शिष्य का बहुत सा कार्य अपने की भविष्य में श्री गुरुदेव की अधिक दायित्वपूर्ण सेवा करने योग्य वनाना ही होता है। उसके कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो श्री गुरुदेव की वर्तमान योजना में प्रत्यक्ष उपयोगी नहीं हैं, किंतु उनकी तुलना स्कूल के उस विद्यार्थी से की जा सकती है, जो उदाहरणार्थ, लैटिन पढ़ते समय कोई विशेष भलाई का काम तो नहीं करता, किंतु अपने मन की शक्तियों श्रीर चरित्र के गुणों का विकास कर रहा है अथवा कर सकता है, जो कि उसके भावी जीवन के लिये उपयोगी सुनी। सामान्य जीवन के कर्त्तव्यों में भी बहुधा इन्हीं

होनें। चातें। का समावेश होता, क्योंकि जा अपने इन कर्नां द्यों का भली भाँति पालन करते हैं, उन्हें इनमें भी अभ्यास और शिक्षा प्राप्त करने के सुन्दर साधन मिल जाते हैं, और अन्य लेगों के भी चरित्र और आदशों की उत्कृष्ट वनाने में सहायता करने के अवसर पाप्त होते हैं, जो कि निश्चय श्री गुरुदेव का ही कार्य है। हमारे नित्य जीवन के कार्यों की भी जब हम श्री गुरुदेव के नाम पर और उन्हीं के निमित्त करते हैं, तो वे भी श्री गुरुदेव की सेवा करने के हमारे एकान्त उद्योग के अन्तर्गत ही आजाते हैं। श्री गुरुदेव के कार्य कोई अने। खे और अनूठे नहीं हैं। अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देना ताकि अपनी वारी आने पर वह भी श्री गुरुदेव की सेवा कर सके, धन-प्राप्ति का उद्योग करना ताकि उस धन की उन्हीं की सेवा में उपयोग किया जा सके. सत्ता प्राप्त करना ताकि उससे उन्हीं की सहायता की जा सके--यह सब काम भी उन्हीं के कार्य के अन्तर्गत हैं; तथापि इन कार्यों को करते समय हमें आतम प्रवंचना से सदा सावधान रहना चाहिये कि कहीं हम धन और सत्ता को प्राप्त करने की हमारी छिपी हुई कामना की ते श्री गुरुदेव के पवित्र नाम का आवरण नहीं पहना रहे हैं १

<sup>&</sup>quot;इन्हों आचार्य ने यह भी लिखा था कि "तुम जो भी कुछ करते हो, उसे हार्दिक उत्साह से ईश्वर का ही कार्य समझ कर करो, अपना नहीं । विचार करो कि यदि तुम्हें यह विदित हो जाये कि तुम्हारे गुरुदेव अपुक वार्य का निरीक्षण करने को आ रहे हैं, तो तुम उस कैंसे करोगे ? टीक उसी प्रकार तुम्हें अपने सभी कार्यों को करना चाहिये । जिन्हें सिक ज्ञान है, यही हस वचन का प्रथार्थ अर्थ

समझेंगे। ऐसा ही एक और वचन इससे भी पुरातन है कि "जो भी कार्य तुम्हारे सम्मुख आये उसे अपनी पूरी योग्यता से करो।"

लेडवीटर —यह सारा संसार उन एक दी आगुह — उन्हीं जगदी श्र्यर की चेतना में समाहित है, अतः वे हमारे प्रत्येक कार्य के साक्षी हैं। इसी सत्य के द्वारा ईश्वर के सर्वदर्शी और सर्वश्यापो होने के विचार की उत्पत्ति हुई है जिसके विषय में कहा गया है कि "संपूर्ण जगत उसी में व्याप्त हैं।" यह कोई काव्य-कल्पना नहीं है, वरन एक वैज्ञानिक सत्य है कि हम उस जगत् के स्वामी के तेज ज्ञ के भीतर ही निवास करते हैं। अवश्य ही जो चेतना एक ही समय में समस्त जगत् में परिव्याप्त है, वह हमारे लिये अकि लिप कर से उबीं हैं; तथापि एक न एक दिन हम उस परम पद की अवश्य पहुँचों।

ईसाइयों में पहिले ईश्वर के सर्वव्यापक होने की धार-णा एक भयानक विचार बनी हुई थी; ईश्वर के लिये ऐसी कल्पना की जाती थी कि जैसे वह सदा देग ही हूंड़ा करता है, और अपने किसी नियम के भंग होने की उत्सुकतापूर्वक राह देखा करता है, ताकि उस अभागे अपराधी पर अपनी कीप वरसाये। बहुत से वालक इस धारणा के कारण आतंकित हुये हैं; वे इसे एक अन्याय समभते हैं कि उनके के हि भो काम गोपन नहीं रह सकते। ऐसा विशेषतः इसलिये भी होता है कि एक भयभीत वालक यह नहीं समभ सकता कि उसके सब कार्यों का साभी उसके कार्या की किस दृष्टि से देखेगा। किंतु इसके स्थान पर यदि मनुष्य उस देवी प्रेम की पहचान ले, तो उसे प्रतीत होगा कि ईश्वर की सर्वव्यापकता ही हमारी सुरक्षा है, और यह हमारे तिये सबसे वड़ा वरदान है।

एनी वेसँट-श्री गुरुदेव के वताये हुये इस उपाय की हमें अपने सभी कार्यों में प्रयोग करना चाहिये। मान लीजिये कि आप एक पन लिख रहे हैं, यदि आप जानते हैं कि श्री गुरुदेव आकर इसे देखेंगे, तो आप एन की लिखा-वर और उसके विषय दोनों में ही वहुत सावधानी वरतेंगे। यदि आप अपने प्रत्येक कार्ये को सर्वोत्तमरीति से संपादित करते हैं, तो वह कार्य श्री. गुरुदेव का ही है, चाहे वह कोई ऐसा कार्य ही जिसे श्री. गुरुदेव किसी उद्देश्य की शीझ पूर्ति के लिये करवाना चाहते हैं अथवा ऐसा हो जो आपको अविषय के कार्य के लिये तैयार करे। यदि हमने उन्हें आत्म समर्पण कर दिया है तो हमारा प्रत्येक कार्य भी उनके ही लिये हैं, जन्य किसी के लिये नहीं। इसे अपने मन की स्वामाविक और अनवरत वृक्ति वना लीजिये, और तव ऐसी अवस्था वन जाती हैं जिसमें एक निष्ठा की उत्पत्ति होती है।

यदि हममें सर्ज्ञा एक निष्ठा हो तो हमारा प्रत्येक कार्य कितनी सुंद्रता से होगा। में स्वयं भी अपने मन में सद् श्री गुरुरेव की सेवा के लिये ही प्रत्येक कार्य को करने क विचार रखती हूँ, जैसे कि कोई नया शिष्य रख सकता है— यद्यपि नये शिष्य की अपेशा स्वभाव का वल मुभूमें अधिक है जो कि मेरी सहायता करता है। में स्वयं ही सौंचा करती हूँ कि "इस पत्र का उत्तर में क्यों दूं?" और मेरे अपने ही प्रश्न का उत्तर तुरंत ही मेरे मस्तिष्क में आ जाता है कि "क्योंकि मेरे सम्मुख यह कार्य करने के लिये आया है, अतः यह कार्य भी श्री गुरुरेव का हो है।"

श्राप इस विचार को सदा अपनी स्मृति में रिखये कि श्राप एक साधक हैं, प्रत्येक मनुष्य को इस श्रादत का निर्माण करना है, श्रीर एक वार इसके वन जाने पर इसे श्रीर भी प्रवल वनाते रहना है। इससे हमें श्रपने प्रत्येक कार्य को पूरी योग्यता से करने में सहायता मिलेगी। हमें श्रपना प्रत्येक कार्य श्रपनी पूरी योग्यता से करना चाहिये, क्योंकि इस प्रकार यह देवी कार्य का ही एक भाग वन जाता है, श्रीर इससे हमारे चरित्र का शिक्षण होता है। श्रपने कार्य को सदा सर्वश्रीष्ठ वनाहये, मध्यम श्रेणी का नहीं।

"एकिनिष्ठा का यह भी अर्थ है कि कोई भी वस्तु कभी तुम्हें एक अणके लिये भी उस पथ से विचलित न कर सके, जिस पर कि तुम आहृद हो जुके हो। कोई प्रलोभन, कोई भौतिक वस्तु, यहाँ तक कि कोई सांसारिक स्नेह भी तुम्हें कभी पीछे न हटा सके; क्यों कि तुम्हें स्वयं उस पथ के साथ एक रूप हो जाना चाहिये। यह बात तुम्हारी प्रकृति का ही एक अङ्ग बन जानी चाहिये, ताकि इसका कोई विचार किये विना ही तुम इसका अर्जुसारण करते रही, और इससे कभी विमुख न हो। तुमने अर्थात आत्मा ने इसका निश्चय कर लिया है; इससे नाता तोड़ने का

लेडवीटर—मनुष्य की इस पथ के साथ एक हो जाना चाहिये, यह वचन इस पुस्तक के अतिरिक्त अन्य प्रत्यों में भी कहे गये हैं। काइस्ट ने अपने शिष्यों से कहा था कि "में ही वह मार्ग हूँ" ठीक यही बात भगवान श्रीकृष्ण ने भी कहा है कि मैं ही वह पथ हूँ जिस पर कि साधक की अवस्य चलना चाहिये," 'सारशब्द' (Voice of the Silence) नामक पुस्तक में भी यही विचार प्रकट किया गया है, उसमें कहा गया है कि "तुम उस पथ पर तव तक आरूढ़ नहीं हो सकते, जब तक कि तुम स्वयं उसके साथ एक रूप न है। जाओ।।। वास्तव में होता यही है कि तब मतुष्य अपने सचे स्वरूप को पहचानने लगता है। पातंजिल ते योग की व्याख्या करते हुए कहा है कि जब मनुष्य अ<mark>पने</mark> मन पर निग्रह प्राप्त कर लेता है तो वह "सच्चे स्वक्रप की प्राप्त हैं। जाता है। अहसा ( Monad ) जी कि सनुष्य में ईश्वर रूप से स्थित है, वहीं हमारा सत्य स्वरूप (True Seli) है; किन्तु उसने जीवात्मा ( ego . के रूप में अपना ही एक श्रंश नीचे उतारा है. श्रीर वहीं जीवातमा ( ego ) पुनः अपने एक श्रंश से देहाभिमानी व्यक्तित्व ( Personality ) के रूप में प्रकट होता है। जब तक सतुष्य पर्याप्त उचाति न कर ले, तब तक जीवात्मा (ego) देहाभिमानी व्यक्ति (Personality) पर शासन नहीं कर सकता। उससे पहिले की आशाहीन स्थिति में ते। वह विना किसी विशेष प्रयत्न किये चुपचाप देखता रहता है। इसके परचात् प्रथम दोक्षा की वह अवस्था आती है जब कि देहाभिमानी व्यक्तित्व की अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा शेष नहीं रह जाती, और उसका अस्तित्व केवल जीवाःमा के उपयोग के लिये ही रहता है ( केवल उस समय के श्रतिरिक्त जय कि यह इस पात की मूल जाता है )। अय देहासिमानी व्यक्तित्व के द्वारा जीवात्मा ही नीचे के लोकों में क्रियाशील रहता है, और आत्मा ( Monad ) की इच्छा की पहचा-नना तथा उसी की इच्छानुसार वर्तना आरम्भ कर देता है। श्रातमा (:Monad:) ने ही जीवातमा (ego) के विकास

का मार्ग निर्दिष्ट किया है और वह अय दूसरे किसी मार्ग की नहीं चुन सकता, क्योंकि वह अव अपने स्वरूप की पहचान रहा है, और प्रत्येक वन्धन से यहां तक कि अध्यातम लोकों के वन्धन से भी मुक्त हो रहा है। इस पथ पर चलते हुये साधक लगातार इधर उधर भटकता रहेगा किंतु एकनिष्ठा प्राप्त कर लेने पर सदा ठीक मार्ग की और पुनः मुझ जायेगा।

ऐनी वेसेन्ट — लोग बहुधा ही यह भूल जाते हैं कि वे श्रात्मा (Monad) का ही प्रतिरूप हैं। श्रापका सचा स्व-क्षप आत्मा ही है, अतः आप जो कुछ भी यहाँ करते हैं वह त्रापके ही सत्य संकल्प द्वारा किया जाता है, किसी ऋन्य इच्छा के दाहरी अनुरोध से नहीं। आत्मा का संकल्प ही आपका संकल्प है, आपकी इच्छायें आपका संकल्प कदापि नहीं है; किन्तु आपके यह सब शरीर किसी विशेष सुख की इच्छा करते रहते हैं इसी लिये श्राप श्रन्य वस्तुओं की ओर त्राकर्षित होते हैं। उन सुखों की चाहना करने वाले आप नहों हैं, यह तो वह मूलभूत पदार्थ (Elemental material) ही है जो इनका रस लेना और इनका अनुभव करना चाह-ता है। अपने सक्चे स्वरूप को पहचान कर, जिसका लह्य ... निश्चित रूप से सदा उच ही रहता है, आपको ऐसी स्थिति-यों का विरोध करना चाहिये। त्रापको उस कुतुवनुमा (Compass) कंपास घड़ो की सूई के समान होना चाहिये, जो घुमाई तो अवश्य जा सकती है किंतु सदा ही अपने स्थान पर फिर लौट श्राती है। जब तक आप इतने हुड़ न हो जायें कि कोई भी वस्तु आपको विचलित न कर सके, तव तक उस एक ही संकल्प पर वारंवार लौट ग्राने का

**त्रापको निरंतर अभ्यास करना चाहिये** ।

श्राप प्रकृति (Matter) नहीं हैं; इसे तो श्रापको श्रपना एक यन्त्र बना लेना चाहिये। यह एक असंगत सी वात है कि श्राप किसी ऐसे यंत्र के श्राचीन हो जायें जिसे कि श्रापने अपने उपयोग के लिये बनाया था। यह तो हैस ही बात है जैसे कि किसी बढ़ई के हाथ का हथोड़ा उसकी इच्छानुसार चलने के स्थान पर श्रपनी ही इच्छानुसार चलने लगे, श्रीर कील पर पड़ने के स्थान पर उसी की श्रंगुली पर पड़नेलगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य श्रपने हथियार से अपनी ही श्रंगुली की क्रचल लेता है, किंतु इसका कारण यही है कि वह एक अनाड़ी कारीगर है। श्रपने उद्देश्य के प्रति, अपने सत्य संकल्प के प्रति सच्चाई रखनी सीखिये श्रीर तब यह समय श्रायेगा जब कि श्राप उससे विचलित नहीं हो सकेंगे।

एकिनिष्ठा की बृद्धि एकायता के अभ्यास से भी की जा सकती हैं। किसी भी समय में अपना ध्यान किसी छें। टे लेज पर लगा दीजिये, एक समय में एक ही काम पर मन कें। एकाय्र कीजिये, ताकि श्राप उसे भली-भाँति संपादित कर सकें। जितना जल एक छोटी नहर में एकित्रत होने पर प्रयल प्रवाह से वह सकता है, उसे ही यदि यड़े केंज में फैला दिया जाये, ते। वह कें। री पानी की एक चहर ही वनकर रह जाती है। यही बात आपकी शक्तियों के लिये भी है। सभी कार्यों के। अनिश्चित रूप से करने के स्थान पर, एक-एक कार्य के। हाथ में लीजिये और प्रत्येक के। निश्चित रूप में और अपनी पूरी सामर्थ लगा कर पूरा की जिये। यदि आप स्थिरतापूर्वक इस सम्मित पर चलते रहेंगे, तो शीव्र ही एक निश्चित परिणाम की प्राप्त करेंगे; वह परिणाम पहिले तो आपको थे। इा ही दिखाई देगा, किंतु जैसे-जैसे समय चीतता जायगा, वैसे-वैसे आप उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त करंगे और शीव्र ही आप के कार्य और शक्ति दें। नेंं की ही प्रसुर मात्रा में उन्नति होगी।

# तेईसवाँ परिच्छेद

#### श्रद्धा

"तुम्हें अपने गुरुदेव पर भरोसा रखना चाहिये, और अपने आप पर विश्वास होना चाहिये। तुमने यदि श्री गुरुदेव के दर्शन कर लिये हैं तो तुम जनगजनमान्तर तक उनमें पूरा भरोसा रखोगे। यदि तुम्हें उनके दर्शन नहीं हुये, तेर तुम्हें उनकी अमीपता का अनुभव करने तथा उन पर भरोसा रखने का प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि ऐसा हुए विना तो वे भी तुम्हारो सहायता नहीं कर सकते।"

लेडवीटर—उपरोक्त शब्द वहुत कुछ श्री कृष्णभृति के निज के हैं जोिक यहाँ वे अपने गुरुदेव के निषय में कह रहे हैं, किंतु ऐसी ही वात श्री गुरुदेव ने भी अपने से महान श्रात्माओं के विषय में कही थी, क्योंकि जैसे हम श्री गुरुदेव के विषय में सांचते और कहते हैं, वैसे ही वे भी भगवान बुद्ध, भगवान मैंबेय श्रादि के विषय में सोचते और कहते हैं, जो उनसे भी श्रिधक उच्च श्रेणी पर हैं।

श्री गुरुदेव की पूर्णकप से समस्ता हमारे लिये लगभग असम्भव है। हमें इसके लिये प्रयत्न अवश्य करना चाहिये; हम उनमें अपनी समक्त में आनेवाले उच्चतम आद्रों की करूपना कर सकते हैं; किंतु धी गुरुदेव इतनी प्रकार की महानताओं के मूर्तिमान स्वरूप हैं कि हमारे लिये उनकी करूपना भी असम्भव हैं। और हम अपने जिस ऊँचे से ऊँचे आदर्श का उनमें आरोप कर सकते हैं, वह भी उनको महानता के सामने अति तुच्छ है। ऐसी अवस्था में उनके ज्ञान पर पूरा भरोसा रखना ही सरल वृद्धिमानी की वात है।

श्री गुरुदेव सें पूर्ण श्रद्धा का होना मनुष्य के पूर्व जन्मा से संबन्ध रखता है। यदि हम एलक्योनी के पूर्वजन्मों का बृत्तान्त पढ़ें तो हमें विदित होगा कि उनके विषय में यह वात कितनी सत्य है। उनका श्रपने गुरुदेव के साथ अनेक जन्मों से निकट सम्पर्क रहा है। उदाहरणार्थ, श्री कृष्णपूर्ति के इन्हीं जन्मों के वृत्तानत से मुक्ते मालम हुआ कि मैं तथा और भी कई लोग अपने अपने गुरुदेव के निकट सम्पर्क में त्राते रहे हैं। मैं समसता हूँ कि इस वात की सत्यता का यह भी एक प्रमाण है कि जिस क्षण मैंने श्री गुरुदेव के विषय में पढ़ा, उसी क्षण मेरे हृदय में उनके लिये प्रवल आकर्षण उत्पन्न हो गया। जव मुक्ते उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो कभी एक क्षण के लिये भी उन पर अविश्वास करने का विचार उत्पन्त नहीं हुआ। ऐसे स्थानों पर यह कहा जा सकता है कि या तो होने के कारण अथवा पूर्व जन्मों में उनके परिचय की स्मृति के कारण जीवात्मा उनसे परिचित रहता है। कभी-कर्भा ऐसा होता है कि जीवात्मा किसी वात को जानता तो है, किंतु अपने उस वोध को वह देहा भिमानी व्यक्तित्व तक प्रेषित नहीं कर सकता, और कभी कभी उसका वह प्रेषण अपूर्ण या अयथार्थ भी हो जाया करता है; अथवा किर कहीं कहीं जीवातमा स्वयं ही उससे सर्वथा अनभिन्न रहता है। जीवातमा से भूल होना कभी संभव नहीं, स्पष्टतः ही वह कभी किसी बात में धोखा नहीं खा सकता, किंतु यह सच है कि कुछ विषयों के संवन्ध में वह अज्ञान है, और वास्तव में इसी अज्ञान की दूर करना ही उसके जन्म लेने का उहे श्य है।

जिन लोगों के पास इन महर्षियों के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं, वे इस निश्चित और युक्तिसंगत बात पर भली प्रकार विचार कर सकते हैं कि जहां मनुष्य विकास कर रहा है और उसकी श्रेणी से नीचे यहुत सी श्रेणियां विद्यमान हैं, तो उससे ऊपर भी विकासकम की अन्य श्रेणियां अवश्य होनी चाहिये। हम अपने आप की अपने युग के सर्वेश्वत मनुष्य नहीं कह सकते। जो लेग इन महर्षियों से मिले हैं, और जिन्होंने इनसे वार्तालाप भी किया है, उनके द्वाराइनके अस्तित्व का यथेए प्रमाण मिलता है। १

कुछ मनुष्य ऐसे भी हैं जिन्होंने श्री गुरुदेव के प्रत्यक्ष दर्शन किये हैं श्रीर तो भी पीछे जाकर उनका उनपर से विश्वास उठ गया हैं, यद्यपि यह बात अकल्पित सी प्रतीत होती हैं। उदाहरणार्थ, छंडन के मिस्टर ब्राउन नामक व्यक्ति कि घटना सुके भली प्रकार याद है। उसने स्वयं हो एक

<sup>9.</sup> जीवन्मुक्त और मुक्तिमार्ग (The Masters and The Path) नामक पुस्तक में इस निषय का निस्तृत निवरण दिया गया है।

पुस्तिका में अपना जीवन-वृत्तान्त लिखा है, अतः उसकी उदाहरण देने में यहाँ कोई हानि नहीं। वहुत वर्ष पहले जन वह भारतवर्ष में था, तव उसे थिंगासीफिकल सीसी-यही के प्रवर्तक दो महात्माओं में से एक के दर्शन स्थूल शरीर में ही होने का असाधारण सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे महात्मा अपने तिन्वत के निवास स्थान से बहुत ही कम बाहर जाते हैं, किन्तु सोसायटी के प्रारंभिक वर्षों में जय में इसका सदस्य बना था, तब वे दोनों महात्मा भारतवर्ष में ही थे 'आध्यातम-जगत' (Occult World) नामक पुस्तक में महात्मा कुथुमि के अमृतसर में पर्धारने की वृती-न्त त्राया है, जहाँ कि सिक्खों का वड़ा भारी स्वर्ण-मंदिर है। उन्होंने कहा कि "मैंने इस गुरुद्वारे में सिक्खों की मिंदरा पान करके भूमि पर पड़े देखा, ...... मैं कह अपने आश्रम की ओर जाता हूँ।'' मेरी समक्त में अधिकाधिक यही आता है कि वे अपनी शक्तियों को सर्वोत्तम उपयोग उच्चलोकों में हो कर सकते हैं, और नीचे के लोकों का कार्य उन व्यक्तियों पर छोड़ सकते हैं जो संसार में कमशी उनके संसर्भ में आ रहे हैं। मिस्टर ब्राउन ने सबसे पहले ता महात्मा कुशुमि की सूच्मलीक में देखा था, और उसके परचात् जर्व वह कर्नल आलकार का लेकररी बनकर उत्तर भारत में यात्रा कर रहा था, तब श्री गुरुदेव अपने स्थूल शरीर में ही कर्नल आँलकार का देखने आये। मि० ब्राउन भी उसी तम्बू के दूसरे भाग में सी रहा था। श्री -गुरुदेव ने पहिले तो कुछ देर तक कर्नल ब्रॉलकार से बात की, और तब तम्बू के दूसरे भाग में गये। कारण ती में नहीं समभा सकता, किंतु मि० ब्राउन ने श्री गुरुदेव के

सन्मुख होने के भय से पलंग की चादर से त्रपने सिर की खपेट लिया। स्वभावतः मनुष्य की ऋपने दोषों का भान ते। अवश्य होगा, किंतु शुतरमुर्ग के समान श्रपने (सर के। चादर से ल्विपाने में ते। कुछ ल।भ नहीं हे। सकता, क्योंकि स्थमदृष्टि के सामने ता वह चादर भी पारदर्शी ही थी। तै। भी, श्री, गुरुदेव ने धीरे से उससे यही कहा कि 'श्रपने सिर के। चादर से वाहर निकाल ले।, मैं चाहता हूँ कि तुम यह देखला कि जिस व्यक्ति का तुमने अपने सूदम चरीर में देखा था, मैं वही हूँ या नहीं।" किंतु अन्त में श्री गुरुदेव ने वह चेए। छीड़ दी, और उसके लिये एक रुक्का लिखकर छोड़ गये, श्रौर तब कहीं जाकर उसके हे।श ठिकाने त्राये । उसे वह सुत्रवसर प्राप्त हुन्ना था जिसे प्राप्त करने के लिये मनुष्य बहुत कुछ दे सकता है। वह उसे प्राप्त करने के योग्य अवश्य था किंतु उसने उसका लाभ न उठायाः और पोछे जाकर ते। वह श्री गुरुदेव के अस्तित्व में हो श्रविश्वास करने लगा । ऐसे लोग श्रीर भी हैं जिन्होंने श्री गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य पाया है, और तै। भी घोरे घारे उनका विश्वास क्षीण हो गया है।

श्रपने पूर्व जन्मों के अनुभव के कारण कुछ मनुष्यों की प्रकृति तो श्रित शंकाशील होता है, श्रीर कुछ की अति विश्वासशील। किंतु मनुष्य की उन्नति के लिये ये दोनों ही पराकाष्टायें श्रव्ही नहीं, दोनों हो समान रूप से श्रिके ज्ञानिक हैं। प्रत्येक मनुष्य के मन में हर विषय की एक

१ — जीवनमुक्त और मुक्ति मार्ग The Masters and The  $P_{\rm ath}$ ) नामक अंग्रेज़ी की पुस्तक में इस विषय का विस्तृत विवरण दिया गया है।

सामान्य घारणा वनी होती है, यदि उसे वताया गया कोई नवीन सत्य तुरन्त ही उस धारणा के अनुकृत वैठ जाये तो सम्भवतः विना किसी प्रमाण की माँग किये ही वह उसे स्वीकार कर लेता है, और कहता है कि 'हाँ, यह तो बहुत सन्भव प्रतीत होता है; यह वात मेरे ठीक समक्त में आती है, कदाचित् यह ऐसी ही है। '' किंतु इलके विपरीत यदि किसी साधारण मनुष्य के सामने कोई ऐसी वात रक्खी जाये, जो उसकी पहिले की जान-कारी से बिलकुल ही मेल न खाती हो, तो वह उसे सर्वधा त्रस्वीकार कर देता है। किंतु जब मनुष्य उसे तात्विक रूप से समभ कर उसका अनुभव कर लेता है, तव वह उस मनोवृत्ति की त्याग देता है जो किसी भी नवीन वात की स्वीकार नहीं करती । मनुष्य अपने निर्णय की स्था-गित करना सीख जाता है; न ते। वह किसी वात की स्वीकार ही करता है और न उसका निषेध ही करता है, किंतु केवल इतना ही कहता है कि ''मेरे श्राजतक के अनु-भव के अनुसार ते। यह बात मुफ्ते सम्भव नहीं प्रतीत होती, किंतु में इसका निषेध नहीं करता, इस विषय के। में अभी ऐसे ही छोड़ दूँगा श्रीर इसके और भी अधिक रूपष्ट होने की प्रतीक्षा कहँगा।" यह कहना निःसार है कि "क्योंकि त्रमुक वात मेरे श्र**मुभव में नहीं त्राई, श्रतः इसका** श्रस्तित्व हो ही नहीं सकता।'' यह श्रज्ञानियों की मनोवृत्ति है।

सच बात ते। यह है कि मनुष्य का ज्ञान जितना ही ब्रह्म होता है, उतनी ही स्थूल लोक में उसे अपने पर अधिक प्रतीति होती है। वैज्ञानिकों में भी जो लोग सभी केवल विद्यार्थी मात्र ही होते हैं, वे ही अपने मत को निश्चित सिद्धान्त मानकर प्रकट करते हैं; बड़े-बड़े वेज्ञानिक तो सदा यहीं कहेंगे कि 'मैंने श्रमुक बातों का श्रमुमंच किया है, किन्तु अवश्य ही में इसे एक निश्चित नियम कह कर निर्धारित नहीं कर सकता।" एक बार एक बड़े न्यायाधीश ने कहा था कि "एक छोटे वकील के समीन मुभे इस बात का पूरा निश्चय है।" एक छोटे वकील की अपनी वात पर इतना निश्चय होता है, क्योंकि उसे यह ज्ञान नहीं कि एक घटना के अनेक पक्ष हो सकते हैं, श्रीर आप प्रत्येक बात में एक ही सिद्धान्त का आधार नहीं ले सकते। लोग वर्षों से श्रध्ययन कर रहे हैं, वे अपने विचारों की प्रकट करने की प्रणाली के विषय में श्रधिक सावधान रहते हैं। ऐसे अनेकों ही सत्य प्रति समय हमारे सम्मुख विद्य-मान है जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते। वहुत सी बातें जो आज हमारें जीवन में एक सामान्य वात वन गई हैं, जनका एक पीढ़ी पहिले तक के अधिकांश लोग सवधा असम्भव कह कर उपहास किया करते थे। इस वात की पहिले से ही जान लेना आवश्यक है कि जैसे-जैसे मनुष्य उन्नति करेगा, उसके सामने नये-नये आविष्कार आते रहेंगे।

रहेंगे।
हम लोगों के लिये, जो कि अध्यातम ज्ञान के विद्यार्थी है,
प्रत्यक्ष ही यह अच्छा है कि हम अपनी पूर्व-धारणाओं में
बद्ध होने की मनावृत्तिको छोड़ने का प्रयत्न करें। यदि कीई
क्रांतिकारी सत्य भी अपने पक्ष में संतेष्ठजनक युक्ति लेकर
उपस्थित हो, तो हमें उसे भी सरलता से अगाकार कर
लेना चाहिये। ऐसी करने में असमधे होने पर हमें उस
वात की तथा उसे मानने वालों की निन्दा किये बिना ही

यह कहकर अलग हो जाना चाहिये कि "हम अभी इसे नहीं समक्ष सकते।" चत्य सदा यह प्रशीय होता है, और इसके सभी पक्षों को एक साथ देखना किसी भी एक व्यक्ति या समाज के हाथ की बात नहीं है। फलतः जी बात अज हमें युक्तिहीन प्रतीत होती है। उसमें सदा कह न कह सार का होना सम्भव है।

के द्याक वा जिल्ला के स्वा के स्वा के कि कि वहुत से सुदा कुछ न कुछ सार का होना सम्भव है।

एक बड़ी कठिनाई की बात ता यह है कि बहुत से लेग जो किसी विषय के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते वे ऐसा समभते हैं कि वे सभी कुछ जानते हैं। विशेषतया श्रामिक विषयों में जिनका ज्ञान बहुत ही अहप होता है, उन्हें भी इस वात की हटपूर्ण रहना रहती है कि जिस अम ने उनके मस्तिष्क की घर रक्खा है, उस पर सभी की विश्वास होना चाहिये। कभी कभी वे कहते हैं कि उनका अन्तःकरण ही उन्हें इस प्रकार प्रेरित, करता है। यदि यह बात है। भी, तब भी हम सदा अन्तः करण पर निर्भर न्हीं रह सकते, जब कि जीवारमा जिसकी कि यह वाणी है वहीं प्रत्येक बात की नहीं जानता। इतिहास साक्षी है कि लोगों ने इस अन्तः करण के नाम पर ही दूसरों के। बीते, बला दिया था और उन्पर अनेक ऋयाचार किये थे। जी जीवात्मा ऐसे विचारी का समर्थन करता है, वह उन आवश्यक विषयों से अनभिन्न है। यदि मनुष्य की यह विश्वास है। कि अमुक भेरणा उसके अन्तः करण की ही है, ते। उसे अवस्य ही उस पर ध्यान देना चाहिए, किन्तु विशाप साउथ (South ) के इस प्रसिद्ध उत्तर की याद रिवये जो उन्होंने अपने विशेषी मत वाले स्यक्ति की दिया था कि 'अपने अन्तः करण की ज़रणा के अनुसार अवश्य

चलो, किन्तु ध्यान रक्को कि कहीं तुम्हारा अन्तःकरण एक मुर्ख का अन्तःकरण न हो।

विश्वास का होना यद्यपि अच्छा है, किन्तु प्रेम के समान विश्वास भी इच्छा करते ही उत्पन्न नहीं किया जा सकता। किन्तु जिस प्रकार सदा किसी व्यक्ति के सद्गुणों के। ही देखते रहने से हमें उससे प्रेम करने का कारण मिल जाता है, उसी प्रकार विश्वास करने के कारणों पर विचार करने से कदाचित् वह भी प्राप्त हो सकता है। अवश्य ही मनुष्य की किसी विषय विशेष पर विश्वास करने की इच्छा नहीं करनी चाहिये, किन्तु जो सत्य प्रतीत हो उसो पर विश्वास करना चाहिये। तथापि, यदि उस सत्य पर हमें पूर्व-प्रतीति न हो, तो हम उस विषय का विचारपूर्ण अध्ययन करके उसे अपना सकते हैं।

यड़े-यड़े ऋध्यातम-गुरुओं की रीति यह नहीं होती कि व प्रत्येक बात की हमारे लिये सरल बना दें। में सबसे पहिले श्रीमतो ब्लावैडस्की के द्वारा ही गूड़कान के सम्पर्क में श्राया था। वे समय समय पर अपने शिष्यों की ज्ञान की कई बातें बताती थीं, किंतु वे निरंतर उनकी कड़ी परीक्षा लिया करती थीं। उनके कार्य की यह विधि बहुत ही कठेर थी, किंतु इससे केवल सच्ची लगन वाले ही उनके साथ रहे श्रीर वाकी के सब शीव्र ही उन्हें छोड़ कर चले गये। उन्होंने हमें रूढ़िवाद की बुराई से बचा लिया, किंतु उसी कम में श्रनुयायियों की सच्ची परीक्षा हो गई। बहुत से लीग कहते थे कि उन्होंने ऐसे कार्य किये जो एक अध्यात्मिक-गुरु की नहीं करने चाहिये। मेरी श्रपनी भावना सदा यही रहती थी कि "श्रीमती ब्लावैड-

चलो, किन्तु ध्यान रक्ते। कि कहीं तुम्हारा श्रन्तःकरण एक मूर्व का अन्तःकरण न हो।

विश्वास का होना यद्यपि अच्छा है, किन्तु प्रेम के समान विश्वास भी इच्छा करते ही उत्पन्न नहीं किया जा सकता। किन्तु जिस प्रकार सदा किसी व्यक्ति के सद्गुणों को ही देखते रहने से हमें उससे प्रेम करने का कारण मिल जाता है, उसी प्रकार विश्वास करने के कारणों पर विचार करने से कदाचित् वह भी प्राप्त हो सकता है। अवश्य ही मनुष्य की किसी विषय विशेष पर विश्वास करने की इच्छा नहीं करनी चाहिये, किन्तु जो सत्य प्रतीत हो उसो पर विश्वास करना चाहिये। तथापि, यदि उस सत्य पर हमें पूर्व-प्रतीति न हो, तो हम उस विषय का विचारपूर्ण अध्ययन करके उसे अपना सकते हैं।

वड़े-वड़े अध्यातम-गुरुओं की रीति यह नहीं होती कि व प्रत्येक वात की हमारे लिये सरल बना दें। में सबसे पहिले श्रीमती ब्लावैडस्की के द्वारा ही गूड़क्षान के सम्पर्क में श्राया था। वे समय समय पर अपने शिष्यों की ज्ञान की कई बातें बताती थीं, किंतु वे निरंतर उनकी कड़ी परीक्षा लिया करती थीं। उनके कार्य की यह विधि बहुत ही कठेर थी, किंतु इससे केवल सच्ची लगन वाले ही उनके साथ रहे श्रीर वाकों के सब शीव्र ही उन्हें छोड़ कर चले गये। उन्होंने हमें रूड़िवाद की बुराई से बचा लिया, किंतु उसी कम में अनुयायियों की सच्ची परीक्षा हो गई। बहुत से लेग कहते थे कि उन्होंने ऐसे कार्य किये जो एक अध्यात्मिक-गुरु की नहीं करने चाहिये। मेरी अपनी भावना सदा यही रहती थी कि "श्रीमती ब्लावैड-

स्की की आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त है, श्रीर यदि वे मुभे इस ज्ञान की देंगी ता मैं उसे प्राप्त कहुँगा, इसके अतिरिक्त वे क्या करती हैं और क्या नहीं, वह उनका अपना विषय है। मैं यहाँ उनकी त्रालाचना करने नहीं श्राया हूँ। उनके उत्थान और पतन का सम्बन्ध उनके गुरुद्व से हैं, मुभसे नहीं । जो कुछ वे करती हैं, उसका उनके पास केई न कोई ऐसा कारण हा सकता है जिसे में तनिक भी नहीं जानता । उन्हें यह ज्ञान प्राप्त है, वे इन जीवन्मुक महा-त्माओं के संबंध में बाते करती हैं। मेरी इस ज्ञान की प्राप्त करने की अभिलाषा है; श्रीर यदि यह मनुष्य के लिये सम्भव हा, ता मैं इन महात्माओं के चरणों तक पहुँचने की त्राकांक्षा रखता हूँ।" श्रीमती व्लावैंडस्की का अनुसर्ण करने के लिये मैंने सर्वस्व त्याग दिया, और मुक्ते उनपर भरोसा रखने के लिये कभी पश्चाताप नहीं हुआ। यदि किसी मनुष्य का स्वभाव ठीका-टिप्पणी करने का है, ते। वह उसके कर्म का देश है, और वह मनुष्य उस मनुष्य की अपेक्षा जो युक्तिसंगत वात की ग्रहण करने के लिये सदा उचत रहता है, बहुत धीरे धीरे उन्नति करेगा ।

यह वात याद रखनी चाहिये कि हम आध्यात्मिकता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करते हैं, तो ठीक नहीं करते और इसका कोई भी उपयोगी परिणाम न होगा। यदि यह आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं. तो इसका कुछ भी मृख्य नहीं। हम इसे अपने जीवन में गीण स्थान नहीं दे सकते, जैसा कि बहुत से भले मनुष्य किया करते हैं। हमारे जीवन में ठीक इसी का मुख्य स्थान होना चाहिये, अन्य सब वातें इसके

ब्रन्तर्गत होनी चाहिये। अभिगुरुदेव में श्रद्धा होने का अर्थ ही यह है कि हमें हसका पूर्ण विश्वास है कि श्री गुरुदेव हमारे करत्व कार्यों के। भूली प्रकार जानते हैं और उन्हें ही करने के। हमसे कहते हैं। अस्तु, जब वे हमें किन्हीं विशेष बातों का त्रादेश देते हैं — जैसा कि इस पुस्तक में द्विया गया है—ते। हमें उनका पालन करने के लिये यथाशंकि प्रयत्न करना चाहिये। मैं जानता हूं कि यह वात कठिन प्रतीत होती है, श्रोर लोगों की इसका ठीक ठीक विश्वास दिलाना भी बहुत कठिन है। लेगि कहते हैं "श्री गुरुदेव का तालार्य लगभग इस बात से है, वे कुछ कुछ इस प्रकार की बात चाहते हैं।" किन्तु श्री गुरुदेव ता जा कुछ कहते हैं, स्पष्ट अर्थों में ठीक वहीं चाहते हैं, और यदि उन पर भरासा न रखने के कारण हम असफल होते हैं, तो यह हमारा त्रपना द्राप है। आध्यात्म-मार्ग में हमें संसार के कपट से सत्य के प्रकाश में और अपने जगत से उनके जगत में प्रवेश करना है।

"पूर्ण अद्धा के हुये विना प्रेम और शक्ति का पूर्ण प्रवाह नहीं हो सकता।"

生物性

THE IS AT A PORT WITH

लेडवीटर-यदि मनुष्य श्री गुरुदेव के अस्तित्व में, अथवा उन तक पहुंचने श्रीर उन्नति करने की अपनी शक्ति में संदेह करता हो, तो उसका वह संदेह समस्त अधामुखी कम्पने की गतिवान कर देता है, और ऐसे अपिक के द्वारा श्री गुरुदेव की शक्ति प्रवाहित नहीं की जा सकती। अतः एक शिष्य के हृदय में श्री गुरुदेव के प्रति श्रदा और प्रेम का होना आवश्यक है, और साथ ही उसमें मनुष्य मान्न के प्रति भी निष्काम प्रेम अवश्य होना चाहिये। श्री गुरुदेव का सदा एक ही विचार रहता है कि उन्हें जो भी कार्य करना है, उसे करने के लिये यथासम्भव कम आध्यात्मिक शिक्त व्यय की जाये, ताकि उस शिक्त का अन्य कामा में व्यय किया जा सके। यदि कोई मनुष्य पूर्ववाणत स्थिति में हो तो वह एक अञ्ज्ञा स्रोत नहीं है, अतः वह श्री गुरुदेव के उपयोग में नहीं आ सकता। यदि हम अपने विविध शरीरों में ऐसे कपन उत्पन्न करलें, जो उनके प्रभाव को प्रेषित करने के स्थान पर उसका प्रतिकार करें और इस प्रकार हमारी सेवा की आवश्यकता के समय श्री गुरुदेव हमारा उपयोग करने में असमर्थ हो, तो यह वास्तव में ही एक दुख की वात होगी।

मुभे एक व्यक्ति की घटना याद है जिसे श्री गुरुदेव का शिष्य बनने की प्रवल श्राकांक्षा थी। उसने, पहिले विविध प्रकार से श्री गुरुदेव की सेवाय की थीं, श्रीर श्री गुरुदेव के प्रत्यक्ष दशन की श्रभिलाषा ही उसकी सब से बड़ी श्रीमलाषा थीं। मैं स्वयं उस समय उसी सजान के यहां रहता था, जब कि श्री गुरुदेव श्रपने स्थूल शरीर में उस नगर में पचारे; किंतु वे उसके घर नहीं आये। में दूसरे स्थान पर उनसे मिला, और बहुत देर तक बात चीत की, किंतु जो मनुष्य उनका शिष्य बनने की इतनी श्रमिलाषा रखता था, उससे मिलने वे नहीं श्रा सके, क्योंकि ठीक उसी समय उस व्यक्ति का वासना शरीर (Astral Body) बहुत ही प्रचएड कंपनें से युक्त था, श्रीर किसी विशेष प्रकार के निष्ठष्ट विचारों से छिन्न भिन्न हो रहा श्रा विशेष

प्रकार उसने जीवन भर के लिये, श्रीर कदाचित कई जन्में। के लिये, उस सुअवसर की खो दिया। यदि वह व्यक्ति यह जानता होता कि श्री गुरुदेव उसने इतने निकट हैं. तो मुक्ते पूरा विश्वास है कि उसके वे विचार एक ही क्षण में नए हो गये होते। तथापि, श्री गुरुदेव के लिये केवल उसे दर्शन देने के अभिपाय से उसके विकारों की नए करने में श्राणनी शक्ति का उपयोग करना उसका अपव्यय करना ही होता।

यह विचार नहीं करना चाहिये कि श्रद्धा के अभाव के कारण अथवा ऐसी ही किसी ब्रन्य वृत्ति के कारण श्री गुरुदेव हमसे अपसन्न होते हैं, अथवा एक निहासु के किसी विकार की नष्ट करने में अपना समय व्यय न करना उनकी कठेारता का सूचक है। वे किसी वात के भावुकता-जन्य कारगों द्वारा प्रभावित नहीं किये जा सकते, वे ते। केवल वहीं करेंगे जी उनके कार्य के लिये सबसे ऋधिक उपयोगी होगा। जब केाई आवश्यक कार्य करने केा होता है ते। त्राप उसके लिये सर्वोपयोगी मनुष्य की ही चुनते हैं, और यदि स्राप उस योग्य व्यक्ति को छोड़ किसी श्रटप याग्यता वाले मनुष्य के। इस लिये चुन लेते हैं कि वह श्रापका मित्र है, ता श्राप श्रपने कर्चव्य से विमुख होते हैं। दृष्टांत के लिये, महायुद्ध के समय त्रापका ऋपनी सेना का संचालन करने के लिये. मंत्रिमंडल की ऋध्यक्षता के लिये ऋथवा किसी विशेष विभाग का कार्य करने के लिये योग्यतम मनुष्य की ही जुनना चाहिये। इस समय यह नहीं देखा जाता कि अमुक व्यक्ति का भतीजा अमुक पद की पा सकता है या नहीं; आपकी ती उसी व्यक्ति की नियुक्त करना चाहिये जो उस कार्य की सव से अधिक योग्यता रखता हो, क्योंकि अन्य सव वातें। की अपेक्षा कार्य का भलो प्रकार होना ही सबके लिये आवश्यक है।

अध्यात्मज्ञान का कार्य भी इसी प्रकार का है, इसे करना ही होगा, और इसका संचालन करने वाले सदा वेग्यतम व्यक्ति की ही नियुक्त करेंगे। श्री गुरुदेव की वर्षी तक की हुई सेवा से भी किसी की यह स्वत्व प्राप्त नहीं होता कि किसी कार्य विशेष के लिये उसी की नियुक्ति हो और श्री गुरुदेव उसी की त्रीर प्रयान दें। जो मनुष्य उस कार्य की करने में दक्ष हो, उसी की नियुक्त करना उनका कर्णव्य है, चाहे वह मनुष्य कोई नवागत हो अथवा वर्षी से उनकी सेवा कर रहा हो।

जो मनुष्य कार्य की ही मुख्य स्थान देता है, वह दूसरे की अपने से भी अच्छा कार्य करते देख कर हिंपत हुये विना रह ही नहीं सकता। वहुत समय पिहले रिस्कन ने एक कार्य के लिये कहा था कि "यह कार्य मेरा हो या तुम्हारा, अथवा किसी और का हो तब भी जीक है, यह सुन्दरता से संपादित हुआ है।" वह कार्य यदि आपने स्वयं किया हो तब भी आपको उसकी प्रशंसा करने में असमंजस नहीं करना चाहिये; आपको दूसरे के उत्तम कार्य को पहचानने में भी नहीं चूकनां चाहिये, क्योंकि इस वात का विशेष महत्व नहीं होता कि वह किसके द्वारा किया गया। रिस्कन की, पुस्तकों में अति सुन्दर वाक्य मिलते हैं। जहां तक मैं जानता हूं उसे अध्यातमविषयक कीई ज्ञान न था और न उस समय में ही इस विषय में

कुछ जानता था, तथापि उसकी वातें। में अध्यात्महान के सच्चे चिन्ह एाये जाते हैं।

"तुम्ह अपने आप पर विश्वास होना चाहिये। क्या तुम यह कह सकते हो कि तुम अपने आपको पूरी तरह पहचानते हो १ यदि तुम ऐसा समझते हो तो तुम अपने को कुछ भी नहीं पहचानते; तुम तो केवल अस दुर्वल बाह्य आवरण को ही जानते हो जो बहुधा ही माया में फंसता आया है। किंतु तुम आत्मा तो स्वयं ईम्बरीय तेज का ही एक अंश्व हो, और वह सर्वशिक्तमान ईम्बर तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है; और इसलिये ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसे तुम न कर सको। ऐसा विचार करो कि 'जो कार्य एक मतुष्य ने किया है, वह दूसरा भी कर सकता है। मैं मतुष्य हूँ, किंतु साथ ही ईम्बर अवस्थ करुंमा। क्योंकि यदि तुम्हें इस पथ पर आरूढ़ होना है, तो तुम्हारा संकल्य पक्ष प्रोत्ताद के समान हढ़ होना चाहिये। "

ऐनोबेसेंट—लोगों के सम्मुख जब इन बहुत सी शिक्षाओं की, जिन पर कि हम विचार करते हैं, रखा जाता है और जब उन्हें मूर्खतापूर्ण और अनुचित कार्यों की न करने की सम्मृति दी जाती है तो वे कभी कभी कहा करते हैं कि "यह तो मेरे वस की बात नहीं, यह तो मेरी प्रकृति ही है।" बहुत लोग इसी भाति छुटकारा पाने की, च्येष्टा करते हैं। किंतु यदि आप ऐसा कहते हैं तो आपकी लगन सची नहीं है, जिसका होना आवश्यक है; आप इन गृढ़ विषयों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जिस किसी भी कार्य की करने के लिये आप उद्यत हो जाते हैं, उसे तकाल न सही, किंतु कर अवश्य सकते हैं।

अवस्य ही, यदि आप ऐसा कहते हैं कि यह मेरे वस की बात नहीं, 'तो श्राप उसे नहीं कर सकते, क्योंकि इस निराहाजनक विचार द्वारा श्राप अपने की शिथिल कर लेते हैं। यह एक गहन दोष है, यह श्रापकी सब प्रकार की उन्नति में वाधक है, और इससे जाए महीनें। एवं वर्षें तक जहां के तहां ही रह जाते हैं। यह तो वैसा ही है जैसे कि कोई मंतुष्य अपने पावां का रस्सी से वांधकर कहे कि मैं चल नहीं सकता।' निश्चय ही वहें नहीं चल सकता, क्योंकि उसने अपने आपको बांध रखा है। यदि उसे वहीं का वहीं बैठे नहीं रहना है, ते। उसे अपने त्रापको 'बंधनमुक्त करना ही होगा और तैव वह सुगमता से चल सकेगा। त्राप प्रत्येक कार्य की कर सकते हैं। केवल उन मिथ्या विचारी से मुक्त हा जाइये जा आपकी अक्षम वनाते हैं। निश्चय कर लीजिये कि ऋषि उसे कर सकते हैं और अवस्य करेंगे, और तब आपकी अपनी उन्नति की शीव्रता पर बार्ख्य होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते, तेा सची लगन नहीं है, अथवा आप उस पदात से कार्य नहीं करते जिले श्रो गुरुदेव चाहते हैं, श्रीप केवल उस लगन का ढोंग करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उस लगन का जान करते, किंतु आप ऐसी रीति से प्रयत्न त्राप प्रयत्न नहीं करते, किंतु आप ऐसी रीति से प्रयत्न करते हैं जिससे अधिक लाभ नहीं होता।

यदि इस बात की सांसारिक कार्यों पर—उस व्यवसाय पर जिसके द्वारा आप अपने कुटुम्ब का भरण पेषिण करते हैं, लागू किया जाय तो देखिये कि इसका क्या अर्थ होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यदि उस कार्य में आपने सम्मुख कीई वाधा औई तो आप उसे दूर करने का तुरन्त ही निश्चय कर लेंगे और उसके लिये भरसक प्रयत्न करेंगे। वहां आप निश्चल वैठकर ऐसा नहीं कहेंगे कि "मैं विवश हूं।" ठीक उसी प्रकार के निश्चय का यहां भी प्रयोग की जिये। सभी निःसार वातों के लिये श्रापका निश्चय सदा हृढ़ रहता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उस सार वस्तु के लिये ही सच्चे उत्साह का अभाव है।

यदि त्राप स्वयं ही अपनी सहायता करने का प्रयत्त नहीं करते. तो श्री गुरुदेव से सहायता की प्रार्थना करना व्यर्थ है। यह ते। वैसा ही है जैसे कि अपने गिलास की सावधानीपूर्वक हाथ से ढककर जल के लिये प्रार्थना इरना: तय यदि आपको जल दिया जायेगा, ते। वह जल आपके हाथ पर से बहकर गिलास के चारों और वह जायेगा और आपको उसका कोई लाभ न होगा। जब तक मनुष्य किसी कार्य के। करने का भरसक प्रयत्न करता है, तय तक वह उसे अध्यात्मज्ञान की ही पद्धति के अनुसार कर रहा है। उसके प्रयत्न का परिणाम वाह्य जगत् में तुरन्त ही दिखाई नहीं देगा, किंतु उसमें प्रति समय शक्ति संचित हो रही है, जो अन्त में सफलता में परिणत हो जायेगी।

जो कार्य आपको करने हैं, वे पहिले भी किये जा चुके हैं और अब भी किये जा सकते हैं, किंतु जब तक आप यह सोचते हैं कि आप उन्हें नहीं कर सकते तब तक आप कभी नहीं कर सकेंगे। किंतु यदि आप ऐसा विचार करें कि "यह कार्य तो करने ही हैं और मैं उन्हें अवश्य करूँगा," तो आप उन्हें अवश्य कर सकेंगे। ऐसा विचार कर लेने पर आपका वह विचार ही आपके लिये एक मार्ग-दर्शक देवता का कार्य करेगा और सदा आपके निकट रहता हुआ

आपको उस कार्य के। करने की क्षमता देता रहेगा। अन्यथा, ईसाइयों के शब्दों में, आपके पास सदा एक शैतान का ही निवास होगा जिसका निर्माण आपने अपने ही विचारों द्वारा किया है। आपको ऐसे शैतानों की सृष्टि नहीं करनी चाहिये; इसके स्थान पर एक देवता की एक श्रेष्ठ विचार—क्षप की, कि इसे मैं कर सकता हूँ और अवश्य करूंगा —उत्पत्ति की जिये।

लेडवीटर-यह सर्वथा सत्य है कि ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे मनुष्य न कर सकता हा, किंतु ऐसा नहीं कहा गया है कि वह इसे तत्क्षण कर सकता है। यहीं पर लोग कभी कभी भूल करते हैं। मैं इस वात की भली भांति जानता हूं, क्योंकि मुभे किसी न किसी गंभीर कठिनाई में पड़े हुये लोगों के वीसियों पत्र मिलते। रहते हैं, जिन्हें किसी मादक द्रव्य या मादक पदार्थ की टेव पड़ी होती है अथवा जो किसी प्रेतवाधा के प्रभाव में आये होते हैं। वे लोग वहुचा यही कहते हैं कि 'हमारी समस्त इच्छाशक्ति नपू होगई, कुछ भी शेष नहीं रही; हम अपनी कठिनाई पर विजय नहीं पा सकते, अब हम क्या करें ?" जिनकी ऐसी , किसी घटना की देखने का योग न मिला है। वे सीच ही नहीं सकते कि मनुष्य पर इन वातों का प्रभाव कितना भयानक होता है, कैसे उसकी इच्छाशक्ति जड़ से नष्ट हो जाती है, श्रीर कैसे वह अपने की सभी कार्यों के लिये असमर्थ समभने लगता है।

ऐसे ही लोग कभी कभी आत्महत्या का विचार किया करते हैं। यह विचार बहुत घातक है। यदि मनुष्य

जीवन भेर के लिये भी अविंग हो जावे तो उस दिशा में भी उसे कमर कल कर जीवन से संघर्ष करते रहना चाहिये और प्रत्येक श्रेवसंद का लाभ उठाना चाहिये। आत्महत्या करके ते। मनुष्य उसी स्थिति में लैाट ब्राता है जिससे कि उसने बचना चाहा था, और साथ ही एक वुरे कर्म का भी निर्माण कर लेता है। जो व्यक्ति कप्ट में है उसे यह समक लेना चाहिये कि उसमें भी इच्छाशक्ति वर्तमान है, चाहे वह किंतनी ही अप्रकट क्यों न हों। यदि उसे स्वयं उस इंच्छाशक्ति का निर्माण करना होता. तब तो वह निराश हीं होता, किंतु उसे यह यादे रखना चाहिये कि वह इच्छा-शक्ति उसमें पहिले से ही वर्तमान हैं; यह ईश्वर की ही इच्छाशक्ति है जो मनुष्य में व्यक्त होती हैं। इसे अभी और भी व्यक्त श्रीर उन्नत करनी है, किंतु यह कार्य शंनैः शनैः ही किया जा सकता है। "ऐसे स्थानी पर कभी-कभी किसी सम्बन्धी अर्थवा मित्र का धिर्य, प्रेम और अनुराग ईरवर की देन ही प्रमाणित हुन्ना करता है।

उस मनुष्य के इस स्थिति की प्राप्त होने का क्या कारण है ? संभवतः इस समूचे जीवन में अथवा कदाचित् एक या दो गत जन्मों में भी वह निश्चयपूर्वक काममूलमूत (Desire elemental) अर्थात् निरुष्ट प्रकृति के प्रलाभनों के आर्थान होता रहा है और उसे अपने पर शासन करने दिया है। प्रारम्भ में ते। वह इसके विरुद्ध संघर्ष कर सकता था, किंतु अब तक इस पर नियंत्रण नहीं करने के कारण उसने वुराई की इतनी अधिक शक्ति एकत्रित कर ली है कि अब उसे तुरन्त ही नहीं रोका जा सकता; किंतु वह मनुष्य इसे रोकने का प्रयत्न करना अवश्य चालू कर सकता है।

दृशान्त के लिये हम उस मनुष्य की ले सकते हैं जो रेलवे-स्टेशन पर किसी देले या गाड़ी के ढकेल रहा हो। किसी गाँव के स्टेशन पर, जहाँ कि समय की कमी नहीं होती. त्राप कभी-कभी एक कुली की खाली डब्बे की रेल के एक चीले से दूसरे चीले तक ले जाते देखेंगे। देखिये कि<sup>®</sup> यह किस प्रकार अपना काम करता है। उसके सामने एक बहुत वड़ा और टनेां भारी डब्बा हैं; वह धीरे धीरे उसे धक्का लगाना , आरम्भ करता है, पहिले ता उस डब्वे के चलने के कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते, किंतु थोड़ी ही देर में वह घीरे-धीरे हिलना त्रारम्म करता है; वह कुली उसे धका लगाता रहता है, और धीरे-धीरे डब्बा गति पकड़ लेता है। उसके पश्चात् वह उसे ठहराने का काम करता है; किंतु अब वह उसे तुरंत ही नहीं ठहरा सकताः यदि वह उसके सामने खड़ा हो जाये और हटे नहीं, तो डब्बा उसके ऊपर से निकल जायेगा और उसे कुचल डालेगा। अतः अब वह उसके सामने जाकर धीरे-धीरे रोकने का प्रयत्न करता है, सरकता भो जाता है श्रीर उसे रोकता भी रहता है, जब तक कि कमशः वह उसे पूरी तरहं खड़ा नहीं कर देता। उसने उसमें एक विशेष परिमाण में गति उत्पन्न कर दी थी, अब वह उसे ते। नहीं लाटा सकता, किंतु उसके विरुद्ध उतनी ही शक्ति लगाकर उसका अवरोध कर सकता।

जिस मनुष्य ने श्रपने की काममूलभूत (Desire elemental) के श्राधीन कर दिया है, उसकी भी यही स्थिति है। उसने उसमें प्रवल शक्ति उत्पन्न कर दी है, और श्रव उसे उसका सामना करना ही चाहिए। मनुष्य कह सकता है कि "यह शक्ति तो वहुत प्रयल है।" ठोक है, किंतु

फिर भी वह शक्ति सीमित ही है। यदि वह इस विषय के। भावुकता से नहीं, बरन् गणित के प्रश्न के समान तत्व की दृष्टि से देखे, तो यह नहीं कहेगा "में तो एक तुच्छ जीव हूँ और यह शक्ति मेरे लिये वहुत ही प्रवल है," बरन् उसका सामना करेगा। वह इस वात पर पूरा विश्वासकर सकता है कि उसने उसमें एक सीमित परिमाण में ही शक्ति उत्पव की है, किंतु उनका सामना करने के लिये तो उसके मीतर असीम शक्ति है। क्योंकि हम उस दैवी तेज का ही एक खंश हैं और ईश्वर की समस्त शक्ति हमारी सहायता पर हैं। वह शक्ति यद्यपि समय-समय पर अल्प मात्रा में ही प्रकट होती है, किंतु यह निरन्तर प्रकट हो रही है।

इन सब वातों की जीवातमा के दृष्टिकीण से ही देखना चाहियेः चह इन कार्यों की कर सकता है और अवश्य करेगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिये जो कुछ मनुष्य कर सकता है, उसे तत्काल ही नहीं कर सकता। जैसे वि संगीत का केवल मनुष्य की आत्मा में ही होना पर्याप्त नहीं है, वरन् उसके कानों और हाथों का भी शिक्षण होन आवश्यक है, ताकि वह संगीत को शिक्त का उपयुक्त स्रोत चन सके। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा को भी पहिले अपरेशियों का धेर्यपूर्वक शिक्षण करना पड़ता है।

लोग कभी-कभी कहा करते हैं कि "यदि में अपनी इस वुरी देव की इस जन्म में नहीं जीत सका, ते दूसरा शरीन . शप्त होने तक प्रतीक्षा करने दीजिये।" ऐसा व्यक्ति यह भूल जाता है कि यदि वह इस जन्म में अपने स्वभाव के वदलने की कोई चेष्टा नहीं करता, तो आगामी जीवन में भं उसे ठीक वैसे ही गुण-स्वभाव वाला शरीर प्राप्त होगा श्रीर उसे ऐसा ही श्राशाहीन स्थिति में रहना होगा। किंतु यदि इस जीवन में वह निश्चयपूर्वेक उन्हें जीतने का प्रयत्न करता रहेगा, ते। चाहे इस जीवन के अन्त तक भी वह नीती न जा सके, किंतु श्रागामी जीवन में उसे अधिक श्रनु-कूल शरीर प्राप्त होगा। उच्चभूमिकाओं पर भी यही वात लागू होती है। एक मनुष्य अपने दुर्व्यंसनें द्वारा अपने मन-शरीर ( Mental Body ) की इतनी हानि पहुँचा लेता है कि इस जीवन में वह कभी भी ऋपनी पूर्वस्थित में नहीं आ सकता। ते। भी, यदि वह अपने देखें। पर विजय पाने का प्रयत्न करता रहे, ते। श्रागामी जीवन में उसे ऐसा शरीर प्राप्त नहीं होगा जो उसके देखों की पुनरुत्पत्ति करे, वरन् अनुकृत शरीर प्राप्त होगा। इस वात में तथा ऋन्य वातों में भी केवल प्रारंभ में ही कठिन प्रयत्न करना पडता है, पीछे जाकर ते। स्वयं ही विश्वास उत्पन्न हे। जाता है जो कि शनैः शनैः दृढ़ होता रहता है।

जिस प्रकार वहुत से लोग थ्री गुरुदेव के साथ अपने संवंध में अपनी भावुकताओं को स्थान देना चाहते हैं, उसी प्रकार कुछ लोग प्रकृति के नियमों से भी छुटकारा पाने की इच्छा करते हैं; व चाहते हैं कि अपने समस्त पाप-तापों से तुरंत मुक्ति पा जायें। एक भावुक प्रकृति का ईसाई कहेगा कि "काइस्ट के रक्त द्वारा तुम्हारी यहां इसी स्थान पर रक्षा हो जायेगी, तुम्हारे सब कष्ट इस प्रकार दूर हो जायेंगे मानों वे कभी थे ही नहीं।" यह वात आकर्षक तो अवश्य है, किंतु सत्य नहीं; सत्य तो यह है कि जब आप यथार्थता की और मुड़कर देवी इच्छा के अनुकृत आचरण करने लगते हैं, तो अपने अन्तर में तो आप समस्त दुख-

कष्टों से मुक्त हो जाते हैं जो कि अब तक उनके विरुद्ध संघर्ष करने से उत्पन्न हुये थे, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आपके पूर्वकृत कर्मों के वाह्य परिणाम भी आमूल नष्ट हो जायेंगे। आपने अपने से परिवर्तन कर लिया है और अब आपकी काया पलट गई है एवं आप यथार्थ मार्ग परंचल रहे हैं, किन्तु पूर्व में उल्टे मार्ग पर चलने का परिणाम अब भी आपको से।गना शेष है।

आप अपनी वृत्ति को एक ही क्षण में वदल सकते हैं, और अवश्य ही आपकी क्षमा मिल जाती है-आध्यात्मिक दृष्टि से तो अव कुछ भी आपके प्रतिकृत नहीं है, आपका उद्घार हो गया है; किंतु एक कट्टर पादरी भी आपके। तुरंत यही कहेगा कि "मैं तुम्हारे पूर्वकृत दुष्कर्मों के। सुधारने का वचन नहीं देता। यदि तुमने दुर्व्यसनों में प्रस्त जीवन व्यतीत किया है और अपनी धारीर रचना को नष्ट कर लिया है, ते। मैं उसे सुघार नहीं सकता। उसका परिणाम तो मिलेगा ही, और उस परिणाम को समाप्त करने का तुम्हारा प्रयत्न ही तुम्हारा प्रायश्चित्त होगा। मैं तुम्हारे देखिं को सुधार सकता हूं। तुम ईव्वरीय इच्छा से प्रतिकूल चलते रहे हा. मैं तुम्हें पुनः सीधे मार्ग पर ला सकता हूँ और इस वात में तम्हारे लिये की हुई मेरी क्षमा-प्रार्थना तुम्हारा कुछ उपकार कर सकेगो। यह उच संकरप की ही शक्ति है, निम्न संकल्प की नहीं। और एक बार इच्छा करने पर तुम इसे प्राप्त कर सकते है। यह तुम्हें उचित पथ पर स्थिर रखने में सहायक होगी। किंतु इससे वाह्य परिस्थिति में केाई परिवर्तन नहीं हो सकता।" अपनी वृत्ति को आप स्वयं ही बदल सकते हैं; एक धर्म शिक्षक ते। उच्च भूमिका पर

ही आपकी सहायता कर सकता है, जहां कि आप में शक्ति का अभाव है। मैं यह नहीं कहता कि मनुष्य यह काम स्वयं नहीं कर सकता, किंतु वह इसे यहत ही परिश्रम से, अनाड़ीपन से और अवैज्ञानिक रीति से करेगा। क्षमा-प्रार्थना में यही शक्ति होती है, किंतु यह मनुष्य के किये हुये पापों से उसकी रक्षा नहीं कर सकती— प्रकृति के नियम इस रीति से कार्य नहीं करते।

उपरोक्त विषय के साथ एक वात का विचार और भी करना है: जब तक मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति की वृद्धि नहीं करता और उसे अपने पर नियंत्रण प्राप्त नहीं होता, तव तक वह सचे रूप में श्री गुरुदेव को आत्मसमर्पण नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि, मैं श्री गुरुदेव की आत्म-समर्पेण करता हूँ," किंतु विचार की जिये कि जब तक आप स्वयं ही दोषों में प्रस्त हैं, तब तक श्री० गुरुद्व की पूर्ण ब्रात्मसमप्ण किस प्रकार कर सकते हैं ? इसलिए भी हमें इच्छा राक्ति की वृद्धि करनी चाहिय। श्री गुरुदेव ने कहा था कि "वह इच्छा शक्ति पक्ते फ़ौलाद के समान हुढ़ होनी चाहिये।" मुक्ते वह समय भली प्रकार याद है, क्योंकि श्री कृष्ण मूर्ति फौलाद के समान दूढ़ इच्छा शक्ति के अर्थ को नहीं समभ पाये थे और उन्हें इसे थे। इा प्रत्येक्ष करके दिखाने की आवदयकता हुई थी। वह संकल्प लाहे के समान नहीं, वरन् फ़ौलाद के समान होना चाहिये, जिसे मोड़ा न जा सके। इच्छाशक्ति तो पहिले से ही वर्तमान है, दैवी शक्ति भी हमारे भीतर ही है, हमें ता उसे केवल प्रकट करना है और इस प्रकार स्वयं ही अपनी स्वामी वनना है। और तव हम श्री गुरुदेव के चरेलों में श्रुपने उस संकल्प की गारवशाली भेट अपूर्ण कर सकेंगे।

### पंचम खण्ड

# PP

## चौंबीसवाँ परिच्छेद प्रक्ति, निर्वाण और मोन्त

"सभी गुणों में प्रेम का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि, यदि मनुष्य के हृदय में प्रेम काफी प्रवल है, तो वह बाध्य होकर अन्य सभी गुणों को प्राप्त कर लेता है और इसके बिना अन्य सभी गुण कभी भी पर्याप्त नहीं होते। बहुधा इस का अनुवाद "मुमुझुत्व अर्थात् आवागमन के चक्र से, मुक्ति पाने की एवं परमात्मा में लीन होने की तीव लालसा" किया जाता है। किंतु इसका इस प्रकार से निरूपण किया जाना कुछ स्वार्थपन सा झलकता है, और इसका अर्थ भी अधूरा ही मालूम होता है।"

लेडवीटर—हम पहिले कह चुके हैं कि इस पुस्तक में इन गुणों के लिए जो शब्द प्रयोग किये गये हैं वे इन गुणों के लिए जो शब्द प्रयोग किये गये हैं वे इन गुणों के लिये जो शब्द साधारणतया प्रचलित हैं, उनसे वहुत भिन्न हैं। अन्य सब भिन्नताओं में से यहां 'मुमुक्षुत्व' को 'प्रेम' कह कर निरूपण करना अधिक साहसपूर्ण है। 'मुमुक्षुत्व' शब्द 'मुच्' धातु से बना है, जिसका अर्थ 'मुक्त करना' या 'छोड़ देना' है। इसके इच्छावाचक रूप, जैसे 'मुमुक्ष' अर्थात् मोक्ष की इच्छा करना, बनाने में मृलधातु की हिस्कित की जाती है, अथवा अन्य परिवर्तन भी किये जाते हैं। 'मुमुक्ष' भाववाचक संक्षा है, जिसका वर्थ है 'मोक्ष की इच्छा,' और 'मुमुक्षुत्व' का अर्थ है "मोक्ष वर्थ है 'मोक्ष की इच्छा,' और 'मुमुक्षुत्व' का अर्थ है "मोक्ष

की तीव लालसा की स्थिति में होना।" संस्कृत के 'त्व' प्रत्यय का अर्थ अंग्रेजी के 'नेस' ('ness') प्रत्यय जैसा ही होता है, जैसे 'ईगरनेस' (eagerness) में 'नेस' इत्यादि, भाववाचक संज्ञायें वनाने में लगाया जाता है। 'मोक्ष' अर्थात् मुक्ति—स्वतंत्रता—शब्द की उत्पित्त भी इसी धातु से हुई है।

यह प्रश्न बहुधा ही पूछा जाता है कि मोक्ष श्रीर निर्वाण एक ही वस्तु हैं या नहीं। हम इन्हें एक ही श्रवस्था के दो विशेषण मान सकते हैं, अथवा यें। कहिये कि यह वह त्रवस्था है जो हमारी कल्पना से परे हैं। 'निर्वाण' शब्द की उत्पत्ति 'वा' धातु के साथ 'निस्' उपसर्ग के मिलने से हुई है, जिसका ऋर्थ है \*िनःशेष करना," ऋतः इसका त्रमुवाद 'निःशेष कर देना' (The Blowing out) अर्थात् "वुका देना" करके किया गया है। मोक्ष आवागमन के चक से मुक्ति पाने की कहते हैं, और निर्वाण मनुष्य में से उस अंश अर्थात् कर्म की शेष या समाप्त कर देने की कहते हैं, जा उसे ब्रावागमन के चक्र से वांधता है, क्योंकि ् किली वस्तु से संवंध स्थापित करने पर ही हम मनुष्यों को मनुष्य करके पहचानते हैं। कुछ हिन्दू लोग मेाक्ष को एक शूल्य सी अवस्था समभाते हैं और वे लोग समस्त व्यक्तिगत इच्छाओं के। तथा मानवीय अभिक्रचियों के। नष्ट करने का यत्न करते हैं, ताकि किसी भी वस्तु अथवा .\_ किसी भी व्यक्ति का श्राकर्षण उन्हें पुनर्जन्म लेने केा वाध्य न करे; श्रीर इस प्रकार वे दीर्घ काल के लिये त्रावागमन के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। किंतु त्रधिकांश हिन्दुत्रों की मेक्षसंबंधी साधारण आनंद की उस त्रनि-र्वंचनीय स्थित से होती है जो द्वैत के भ्रम से परे है और जिसे कैवल्य अर्थात् स्वाधीनता-पूर्ण अद्वैत भाव— कहते हैं। वौद्धों में भी कुछ लोग ते। निर्वाण का अर्थ मनुष्य के पूर्ण अवसान होने (Complete blotting out of man) से लेते हैं, किंतु अन्य उसे उस झान और आनन्द की प्राप्ति सममते हैं, जिसके प्राप्त होने से मनुष्य की 'अहंभाव' और अपने अनुभव की समस्त पूर्व धारणायें मिथ्या प्रतीत होने लगती हैं, क्योंकि यह अवस्था वर्णनातीत है। अस्तु, हम देखते हैं कि एक ही धर्म के भिन्न २ लोग भी इस विषय में भिन्न-भिन्न मत रखते हैं।

कभी-कभी हम थिश्रॉसीफ़िस्ट लोग श्रात्मिक श्रथवा श्राध्यात्मिक लोक में चेतना की जो स्थिति होती है, उसे निर्वाण कहते हैं, किंतु हम निर्वाण की उन मनुष्येत्तर व्यक्तियों (Super men) अथवा जीवन्मुक्त महात्माश्रों की स्थिति का सूचक भी मानते हैं, जिन्हें ने पांचवीं दीक्षा ले ली है, और जो अवने सामने खुले हुये सात मार्गों में से एक की चुन लिया करते हैं, उनकी स्थिति वैद्धों के वास्तविक निर्वाण की श्रवस्था से—उनके दक्षिणी मठ में प्रचलित "निःशेष हो जाने" की अवस्था से नहीं, चरन उनके उत्तरीय मठ में प्रचलित विश्राम और आनन्द की श्रवर्णनीय श्रवस्था से समानता रखती है।

जा मनुष्य चौथी दीक्षा की लेकर अहैत् पद की प्राप्त कर लेते हैं वही अपनी चेतना की निर्वाण लेकि (Nirvanic Plane) तक पहुँचा सकते हैं और वहाँ वह उस मूल चेतना के प्रवाह का अनुभव करते हैं जिसका वर्णन करने का प्रयत्न मैंने "आन्तर जीवन" (The Inner Life) और "जीवन्मुक और मुक्ति मार्ग" (The Masters & the Path) नामक पुस्तकों में किया है। इस स्थूल लोक में हम जिस चेतना से परिचित हैं, उसकी अपेक्षा उस लोक की चेतना इतनी अधिक विस्तृत हैं।ती है कि मनुष्य उसे अपनी चेतना कहने में भी सकुचाता है। वहां वह एक अति विशाल चेतना के साथ एक रूप हो जाता है और उसका समस्त द्वैतभाव लुप्त हो जाता है। इस भाव को शब्दों द्वारा व्यक्त करने का सारा प्रयत्न असफल हो जाता है, क्योंकि यह भाव अनिर्वचनीय है।

संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद करने में यथार्थ भाव का व्यक्त करना बहुत ही कठिन है, किन्तु जिस मनुष्य ने निर्वाणिक चेतना की स्पर्श किया है, उसे भली प्रकार ज्ञात हो सकता है कि इन प्राचीन ग्रन्थकारीं का, जिन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया था, निर्वाण से क्या तात्पर्य था। केवल एक के।वकार से इस प्रकार के शब्द का यथार्थ अर्थ व्यक्त करने की श्राशा नहीं का जा सकती। मान लीजिये कि एक यन्ष्य ने जिसे कि ईसाई धर्म का कुछ भी झान नहीं है 'ग्रेस' (Grace) अर्थात् 'ग्रमुकस्पा' शब्द का तात्पर्य समभने की चेष्टा को। अब यदि वह इस शब्द की "केष" में देखे ता वह 'ललित' ( Graceful ) और 'कृपालु' ( Gracious ) ब्रादि शब्दों में ब्रटक जायेगा ब्रौर वहाँ उसे इसका दूसरा ही अर्थ मिलेगा। इसी प्रकार ईसाईयों की धार्मिक परिभाषा में 'डिस्पेन्सेशन' (Dispensation) अर्थात् 'आशीर्वाद' शब्द का अर्थ साधारण भाषा में लिये जाने वाले वितरण करने के श्रर्थ से विस्कुल निराला है। प्रत्येक धर्म की बहुत सी परिभाषायें होती हैं, जी कालकम से एक विशेष अर्थ के लिये प्रयुक्त हुआ करती हैं, और जब तक मनुष्य को पालन-

पेषिण उस्रो धर्म के अन्तर्गत होकर उसकी उसके भीतर तक पहुँच न हुई हेा, तव तक उस विचार का यथार्थ भावार्य समभाना सरल वात नहीं है। थिश्रॉसेाफिकल सोसायदी के प्रारम्भिक काल में हममें से किसी की भी संस्कृत भाषा का ज्ञान न था। श्रीमतो व्लावैडस्की की भारतवर्ष के कुछ धर्मों का ज्ञान अवश्य था, किंतु वे पाली श्रौर संस्कृत भाषात्रों के। न जानती थीं। उनकी प्रणाली यह थी कि वे अपने निज के अनुभव की यथाशक्ति व्यक्त करके वहाँ उपस्थित किसी भारतीय मित्र से कहतीं कि "इस बात के। ब्राप ब्रपनी भाषा में किस प्रकार व्यक्तः करेंगे ? बहुधा वह उनके तात्पर्य की पूर्णतया नहीं समक्ता था, तौ भी वह उन्हें उसकी निकटतम परिभाषा वता देता था। फिर कभी जब उन्हें कोई शब्द पूछना होता, तो वे किसी दूसरे मनुष्य से पूछतीं, किंतु उन्होंने कभी इस वास पर ध्यान नहीं दिया कि वह पहला व्यक्ति कदाचित् एक हिन्दृ हो श्रौर दूसरा वौद्ध—अथवा कदाचित वे हिन्द ही भिन्न-भिन्न मतों के अनुयायी हो।

इसके साथ ही यह वात भी थी कि श्रीमती ब्लावेडस्की की प्रणाली एक विद्यान के शिक्षक की भाँति नहीं थी, जो किसी सिद्धांत की व्याख्या करने के लिये उसके अनु-कूल प्रयोगों के दृष्टांत दे रहा हो और साथ हा प्रमाण भी उपस्थित करता जाता हो। उनकी कार्य-विधि ऐसी न थी जिससे कि वे प्रत्येक नई वात का श्रपने प्रस्तावित सिद्धांत की जो एक खाका बनाली हो, उससे मेल बैठा सकें। उनके कितनेही वक्तव्य ऐसे होते थे जो परस्पर विपरीत प्रतीत होते थें यदि उन्हें उनका स्पष्टीकरण करने के लिये कहा जाता तो वे कहती कि "शब्दों की परस्पर विपरीतता पर ध्यान मत दे।, उन वक्तव्यों पर विचार करे। ।'' उनके विचारआइ-श्चर्यजनक रूप से स्पष्ट होते थे, श्रौर उनका ज्ञान निश्च-यात्मक होता था।

उनकी विधि हमारी उस सामान्य विधि से सर्वधा विपरीत थी जिसमें पहिले शब्दों की व्याख्या करके उसके साथ एक विशेष ऋषें की जोड़ दिया जाता है। इसके फलस्वरूप बहुधा यह ऋाशंका रहती है कि विद्यान और दर्शन शास्त्र शतरंज के से खेल वन जाते हैं जिसमें कि प्रत्येक मोहरे की चाल नियत की हुई होती है। श्रीमती ब्लावैड्स्की के लिये शब्द ऋर्थात् स्थूल लेकि के वे विचार-रूप मानो एक सजीव वस्तु थे, जिन्हें वे श्रोताओं के मनमें उस ज्ञान को, जो उन्हें स्वयं प्राप्त था, जागृत करने का साधन वनाया करती थीं।

यदि हम जीवातमा और देहाभिमानी व्यक्तित्व के वीच के जिटल संबंध की सममना चाहते हैं, तो हमें सर्व प्रथम इस बात का हान होना आवश्यक है कि यह दोनों क्या वस्तु हैं। ब्रह्मविद्यां साहित्य में, थिऑसोफिकल से।सायटी के प्रारंभिक ग्रंथ और नवीन प्रकाशन दोनों में ही, इस विषय का विस्तृत विवेचन किया गया है। 'जीवन्मुक्त और मुक्तिमार्ग' (Masters And The Path) नामक पुस्तक में मेंने इस विषय का कुछ निरूपण किया है। सं-त्रेष अथवा कुछ अपूर्ण रूप से ऐसा समभ लीजिये कि मनुष्य का अस्तित्व तीन भागों में विभक्त है, जिन्हें सेंट पाल ने चिरकाल पहिले 'बॉडी, सेाल और स्प्रीट' (Body, Soul and Spirit,) अर्थात् देह, जीवातमा, और आतमा कहा है। ब्रह्मविद्या अर्थात् त्रापनी अनन्त लीला के कम में हमारी सृष्टि के ईश्वर (Logos of our System) की यह इच्छा हुई कि अपने ही अंश की इन मैानाडों (आत्माओं) के विशाल समुदाय के रूप में प्रक्षित करें। यदि हम सम्मानपूर्वक इस उपमा का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यह मैानाड (आत्मायें) चिन्गारियों के रूप में ईश्वर से उत्पन्न हुये, ताकि इन चिचिध आधिभौतिक लोकों का अनुभव शात करके और सूर्य के समान महान् और तेजस्वी वन के पुनः ईश्वर के पास लीट जायें, और उनमें से प्रत्येक इस याग्य हो जाये कि एक विशाल सृष्टि की जीवन और प्रकाश प्रदान कर सके, जिसके द्वारा और जिसके आश्रय से लाखों ही दूसरी आत्मायें भी उन्नति करके विकास पा सकें।

जिस विशाल ऊँचाई से इस देवी अश का, जिसे हम 'मोनाड' (Monad-आत्मा) कहते हैं, उद्गम हुआ है, उसे मनुष्य से परिचित किसी भी लोक की परिमापा द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। किंतु जिस नीची से नीची भूमिका तक मेानाड की गति की सीमा है, उसे हम इसी के नाम से 'मैानाडिक लोक" (Monadic Plane) कहते हैं। यह समरण होगा कि हमारी प्रेज़िडेंट डाक्टर वेसेंट की दी हुई नामावली में सात लोकों में से, जिनके विषय की शिक्षा हमें दी गई है, उच्चतम लोक को दिव्य लोक (Divine Plane) कहा है, इससे नीचे के दूसरे लोक को मेानाडिक (Monadic), तीसरे की आध्यात्मक (Spiritual) और वैश्वे की बुद्ध लोक (Intuitional) कहा है। ईश्वर के उद्देश्य की पूर्ति के लिये 'मैानाड' को इससे भी अधिक

स्थूल लोक की प्रकृति (Matter) में प्रवेश करना ऋावश्यक हैं। किंतु यह ''मैानाड'' ऋपने पूर्ण रूप द्वारा इससे नीचे के लाकों में उतरने में असमर्थ प्रतीत हाता है। अतः यह त्रपना एक **त्रंश नीचे उतारता है जो उच्च मनोलो**क (Upper Part of the Mental Plane) तक उतरने में समर्थ है। इस प्रकार नीचे उतारा हुआ "मै।नाड" का यह अंश आध्यात्मिक या निर्वाणिक लोक में त्रिमूर्त आत्मा के रूप में व्यक्त होता है। उस त्रिमुर्त त्रात्मा का प्रथम स्वरूप तो उसी लोक पर रह जाता है, और दूसरा स्वरूप वुद्धिक लोक पर उतर कर इस लोक के पदार्थ का त्रावरण धारण कर लेता है। तीसरा स्वरूप और भी एक लोक नीचे उतर कर उच मनेलोक में निवीस करता है, जहां कि हम उसे उच मनसू के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार यह जीवात्मा जो मैानाड के नीचे के लेक में उतारे हुये श्रंश की कहते हैं, श्रात्मा, वृद्धि श्रौर मन के संयाग से वनता है, जिसकी हम श्रंश्रेजी में श्राध्यात्मिक-संकल्प (Spiritual Will), श्रंतःप्रेरित ज्ञान (Intuitional Wisdom), श्रौर कमशील बुद्धि (Active Intelligence) कह कर कुछ त्रपूर्ण सी ब्याख्या किया करते हैं।

श्रव यह जीवात्मा (Ego) भी इसी प्रकार श्रपना एक अल्पांश नीचे उतारता है जोिक निम्न मनोलोक (Lower Mental), एवं मुवलोंक (Astral Plane) में से होता हुआ क्रमशः स्थूलशरीर में व्यक्त होता है। इस प्रकार नीचे उतरने की यह क्रिया एक ऐसी परिमितता है जिसका हम ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकते; अतः जिस मनुष्य के। हम स्थूललोक में देखते हैं वह सर्वश्रेष्ठ मनुष्य

भी ईश्वर के एक अंश का भी अंशांश हेाता है, श्रौर उस सच्चे मनुष्य—जीवात्मा-के परिचायक के रूप में तो वह इतना अपूर्ण है कि उसके द्वारा हम इसकी रंचमात्र भी कल्पना नहीं कर सकते कि पूर्ण विकास के। प्राप्त होकर मनुष्य कैसा होगा।

जिन जीवात्मात्रों के साथ हमारा नित्यप्रति काम पड़ता है, वे इस दीर्घकालीन विकासकम की विभिन्न श्रेणियों पर हैं। इन सबका जीवात्मा ते। ऋदि रूप से ऋपने निज के छे।क पर हो रहता है जो जैसा हम कह चुके हैं, उच मने।ले!क है। हे। सकता है कि स्थूलले।क में देह धारण करते हुये भी यह जीवात्मा अपने लोक में पहिले से ही सचेतन तथा त्रपने वातावरण से श्रभिज्ञ हो। त्रौर वहां कियाशील जीवन व्यतीत करता हो, अथवा यह भी हो सकता है कि वह सुप्तावस्था में हो तथा अपने वातावरण से सर्वथा अनिमन्न हा और इस कारण केवल नीचे ही के लोकों पर अपने देहाभिमानी व्यक्तित्व द्वारा क्रियाशील जीवन का अनुभव करने में समर्थ हो। जैसे-जैसे मनुष्य अपनी चेतना के। उच लोकों में उन्नत करता है, वैसे-वैसे उसे प्रत्येक उच लोक में उससे नीचे के लोक की ऋपेक्षा कहीं अधिक वेगयुक्त कंपन मिलते हैं। जब हम जीवातमा के किसी विशेष लेक पर उन्नति कर लेने की बातं कहते हैं. ते। हमारा तात्पर्य यही हे।ता है कि वह जीवात्मा उस लोक के समस्त कंपनें। का पूर्णक्रप से प्रतिवादन करने में समर्थ है। यदि वह इतना सचेतन नहीं है, ता यह वेग-युक्त कंपन उस पर प्रभाव डाले विना ही निकल जाते हैं, ब्रीर इस चेतना की प्राप्त करने के लिये उसे नीचे के लोकों में उतर कर अपेक्षाकृत स्थूल पदार्थों का आवर्ण धारण करना चाहिये, जिसके कंपनें का प्रतिचादन करने में वह समर्थ हो। उस नोचे के लेक में अभ्यास द्वारा वह क्रमशः वहां के उच्च कंपनें का प्रतिवादन कर सकने योग्य वनेगा, और तब बहुत धीरे-धीरे क्रमशः वह उस लेक के। उपर के लेक के कंपनें का प्रतिवादन कर सकेगा। इस प्रकार एक के बाद एक सूक्त्मलेकों पर चेतना की क्रमशः जागृति होती है।

श्रतः मनुष्य की जो चेतना उसके देहाभिमानी व्यक्तित्व में रहती है, वह उन्नति करती हुई निरन्तर जीवात्मा की **ब्रोर ब्रग्नसर होती है; ब्रौर इस प्रकार जव जीवात्मा की** चेतना पूर्णेरूप से विकसित हो जाती है तव वह अपनी चेतना को ब्रात्मा को चेतना की ओर ब्रवसर करना आरंभ करता है। स्थूल प्रकृति में प्रवेश करने के इस समूचे कम की भारतवर्ष में प्रवृत्तिमार्ग अर्थात् प्रवेशमार्ग कहते हैं। जिस निस्नतम भूमिका तक पहुँचना त्रावश्यक है, वहाँ तक पहुँचने के पश्चात् मनुष्य निवृत्तिमार्ग अर्थात् पुनः लौटने के सागे में प्रवेश करता है। जिस प्रकार अपनी वाई हुई चेती को काट कर मनुष्य उसकी इपज को लिये हुये घर लौटता है. उसी प्रकार अपने कठिन प्रयासों के फलस्वरूप इस जीवात्मा की पूर्ण जायत चेतना का लाभ होता है, जिसके हारा वह प्रकृति में प्रवेश करने से पहिले उच लोकों में जितना उपयोगी हो सकता था, उससे कहीं अधिक उपयोगी वन जाता है। जीवात्मा के उस निम्न श्रंश अर्थात् देहाभिमानी व्यक्तित्व के लिये इस मार्ग पर सदा ही यह प्रलेभिन रहता है कि वह अपने उच अंश अर्थात् जीवात्मा से ते। अपना सम्वन्ध भूल जाये श्रीर उसके स्थूल प्रदर्शन

के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ से, जो कि उसके लिये इतना
प्रत्यक्ष होता हैं. श्रौर इस प्रकार जीवातमा से अपना संपंध
तोड़कर स्थूल लेकि में अपने आप की उससे भिन्न समभने
तमें। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं जीवातमा के भी,
जो कि श्रातमा का ही एक श्रंश है, श्रपने उस श्रित उच्च
लेकि पर इसो प्रकार के प्रलेभिन में प्रस्त होने की संभावना
रहती हैं; किन्तु हम इस समय जीवातमा और देहाभिमानी
व्यक्तित्व के सम्बन्ध का ही वर्णन कर रहे हैं, श्रौर इसके
श्रितिरिक्त हम उसे देहाभिमानी व्यक्तित्व के उस दृष्टिकीए
से देख रहे हैं, जहाँ वह जीवातमा के साथ एक रूप होने
का प्रयक्त कर रहा है।

जीवातमा ने अपने की देहाभिमानी व्यक्तित्व के साथ संयुक्त कर लिया है, क्योंकि उसे क्षुधा, पिपासा इत्याद् प्रत्यक्ष अनुभवों का तृष्णा रहा करती हैं। यह जीवातमा अपने निज के लेकि पर अ-उन्नत तथा उस प्रदेश के कंपनेंं का प्रतिवादन करने में असमर्थ होता है; नीचे के लोकों के मंदगति वाले कंपन उसके लिये अधिक आकर्षक होते हैं और इसलिये वह वारम्बार उन्हें प्रहण करने के लिये नीचे उतरता रहता हैं। जैसे-जैसे उसकी उन्नति होती हैं, वैसे-वैसे उसकी यह तृष्णा वुभती जाती हैं, और प्रायः जव वह उन्नति को प्राप्त हो जाता है और अपने लोक के आनन्द और कियाओं के प्रति सचेतन वन जाता हैं, तव वह कभी-कभी इसकी प्रतिकृत पराकाष्टा तक भी पहुँच जाया करता हैं, अर्थात् अपने उस देहाभिमानी व्यक्तित्व की उपेक्षा करने लगता है जो कम के चंगुल में फँसा है और दुख-कर्षों से प्रस्त हैं, क्योंकि यह जीवातमा समभने लगता है कि

चह इस स्थितियों की पार कर चुका है।

अपने देहाभिमानी व्यक्तित्व की उन्नति कर लेने पर उसकी नीचे के लोकों की तृष्णा क्षय हा जाती है। जव वह भुवलोंक पर पूर्ण चेतनता के। प्राप्त कर लेता है, तव उसकी तुलनामें उसे भुवलोंक का जीवन नीरस प्रतीत होने लगता है; निम्न मने।ले।क में पहुँचने पर उसे भुवलींक श्रंघकारमय श्रौर उदासीन दिखाई पड़ता है; श्रीर जव वह कारण-लोक के श्रीर भी अधिक स्पष्ट श्रीर प्रकाशमान जीवन का म्रानंद उठाने के योग्य हा जाता है, तो नीचे के तीनों ही लोकों में उसके लिये कीई आकर्षण शेष नहीं रहता। अनेक मनुष्य विकास की उस श्रेणी तक पहुँच चुके हैं, जिसे प्राप्त करके वे अपनी निदावस्था में भुवर्लोक पर विचर सकते हैं ओर वहां उपयोगी कार्य कर सकते हैं। श्रध्यात्म ज्ञान के सभी साधकों का वासना शरीर (Astral body) उन्नत श्रीर उपयोग में लाने योग्य होता है, यद्यपि बहुत से लेग श्रभी तक उसका उपयोग करने में अभ्यस्त नहीं हुये हैं। मनशरीर का सबसे नीचे का भाग भी व्यवस्थित अवस्था में पवं कार्यशील वनने योग्य हेला है; नियमपूर्वक ध्यान के अभ्यास से इसकी उन्नति होती है श्रीर यह नियंत्रण में आ जाता है। इस अवस्था में पहुंचने पर मनुष्य की श्रपने मनशरीर का उपयाग करना सिखाया जा सकता है, और तव वह अपनी निदावस्था में स्थूल शरीर के साथ वासना-शरीर को मी पीछे छोड़ सकता है। इसका अभ्यास हो जाने पर कारण लोक में भी इसी अभ्यास की देहराया जाता है श्रीर तब यह जीवात्मा अपने निज के लोक पर जागृत और क्रिया-शील हा जाता है।

निम्न लेकों के ये सब शरीर अस्थायी वस्त्रों के समान हैं जिन्हें हम उन तोकों की शक्तियों का उपयोग करना सीखने के लिये धारण करते हैं; और जब हम इसे पूर्णतया सीख लेते हैं, तथा जीवातमा अपने कारण शरीर में पूर्ण चेष्टा प्राप्त कर लेता है, जो कि चैथी दीक्षा प्राप्त होने पर हाता है, तब फिर पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उन पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् मनुष्य किसी भी समय एक अस्थायी मनशरीर और वासनाशरीर धारण करके उन लोकों में व्यक्त होकर इच्छातुसार कार्य कर सकता है। जो मनुष्य इस श्रेणी तक पहुँच चुका है, उसे फिर श्रावागमन के इतने अग्रिय और कप्टदायी चक में आने की आवश्यकता नहीं रहती। कदाचित् हम इसे सदा इतना अधिय नहीं समभते क्योंकि हम जीवन से थोड़ा वडुत सुख भी प्राप्त करते हैं; ठीक है, किंतु यदि ' हम इसे जीवातमा के दृष्टिकीण से देख सकें तो हमें ज्ञात हो जाना चाहिये कि उस अविनाशो आत्मा की जव नीचे के लेकों में किसी ऐसे शरीर में परिमित, वंधनयुक्त और संकुचित होकर रहना पड़ता है, जहां कि वह किसी भी कार्य की अपनी इच्छानुसार करने में असमर्थ हो, तव यह उसके लिये कितना अकथनीय वास होगा। जब तक हम उस शरीर की धारण करते हैं तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग करते हैं, किंतु वह केवल एक अस्थायी उपाधि है, जिसे हम शिक्षण के हेतु धारण करते हैं और उस शिक्षण की प्राप्त कर लेने के पश्चात् तो हमें इस समस्त कम से छुटकारा पाने में अत्यन्त प्रसन्नता होती है।

जिस मनुष्य के। कारणलोक की उन्न भूमिकाओं का कुछ भी अनुभव हुआ है, उसे कभी कभी इन तीनें। निम्स

लोकों की परिमितता का बहुत गहरा भान होता है। यहां वह उच्चलेकों की समस्त गैरिवशाली स्वतंत्रता, प्रेम और सत्य से वंचित रहता है। वह ऋपने इस श्रंधकारमय त्रवस्था में उतरने के कार**ण केा सम**भ लेता है और तव इस प्रकार विचार कर सकता है कि ''मैं अपने के। इस तृष्णा से मुक्त करूँगा जो मेरे स्थूल लेक में जन्म लेने का मुख्य कारण है, और मैं अनासक्त भाव से कर्म करके अपने ु पूर्वकृत कर्मों का समीकरण कर ऌ्रॅगा।'' जे। मनुष्य इस प्रकार कह सकता है वह अवस्य ही एक उन्नत मनुष्य है जिसने कि इन बातों के विषय में यथेष्ट विचार किया है। वह एक तत्वज्ञानी तथा दार्शनिक है। वह संकल्पपूर्वक कहता है "मैं इस तृष्णा की निर्मूल कर दूँगा, मैं अपने कर्मी का यथार्थ रीति से समीकरण कहँगा, और तव मुक्ते संसार में लाने का कोई कारण शेष न रह - जायेगा।" ऐसा किया जा सकता है। जव वह इसमें सफल हो जाता है—श्रौर भारतवर्ष के समृचे इतिहास में ।इस सफलता को प्राप्त करने वाले अनेक मनुष्य हुये हैं—तय वह इस जन्म-मरण के चक्र से छूट जाता है। वह निरंतर उच-मनालेक में निवास करता है, अथवा कदाचित कारणलेक तक भी पहुंच जाता है, किंतु बहुधा वह इससे ऊपर नहीं पहुंच सकताः यहाँ उसे उस वस्तु की प्राप्ति है। जाती है, जिसे सामान्यतः मोक्ष कहते हैं।

ऐसा करने में समर्थ मनुष्य वही होना चाहिये जिसने अपनी समस्त निरुष्ट वासनाओं और इच्छाओं पर विजय पा ली हो, अन्यथा ऐसा संभव नहीं हो सकता। किंतु इतना होने पर भी वह विकासकम के दूसरे पक्ष की भूल रहा है। उसने कर्मविधान की ती पूरी तरह समक्त लिया है और इसीलिये वह मुक्त होने में शक्य हुआ है, किंतु उसने विकासक्रम के नियम की पूरी तरह नहीं समका और उससे स्वतंत्र नहीं हुआ। वह स्कूल के उस चतुर विद्यार्थी की भांति है जो कदाचित् अपने सहपाठियों से तो वहुत आगे बढ़ जाता है और एक ही साथ वहुत-सी परीक्षायें पास कर लेता है, किंतु जब तक उसके अन्य सहपाठी उसी की श्रेणी तक नहीं पहुँच जाते, तबतक वह तीन या चार वर्ष तक निष्चेष्ट वैठा रहता है। उस मोक्ष-प्राप्त मनुष्य की भी ठीक यही स्थिति होती है; उसने अपने लक्ष्य की प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि जीवन्मुक्ति प्राप्त करना ही मनुष्य जाति के विकास का श्रंतिम लक्ष्य है।

एक जीवन्मुक महातमा केवल श्रावागमन से मुक मनुष्य ही नहीं है, वरन वह एक सजीव शिक भी है। वह श्रात्मा (Monad) के साथ, जोिक ईश्वर का ही श्रंश है, एक रूप हो चुका है। ईश्वर की विधि तो यह है कि वह इस प्रकार पूर्ण श्रात्मत्याग करके श्रपनी संपूर्ण योजना में श्रपने को व्यक्त करता है। श्रतः जो मनुष्य ईश्वर के साथ एकरूप हो जाता है, उसमें श्रात्मत्याग की यह भावना पिरपूर्ण रहनी चाहिये। जीवनमुक्त महात्मा बड़े से बड़े जीवप्रेमी मनुष्य की श्रपेक्षा कहीं श्रिषक सार्वलीकिक श्रीर श्रेष्ठ कार्यों को करता है और यह कार्य उचलोंकों पर निरंतर किया जा रहा है; किंतु वह उन्हें मनुष्यजाति के ही नाम पर करता है, जिसका कि वह स्वयं एक श्रंग है। इसी लिये ऐसे महात्माश्रों के कमीं का फल मनुष्यजाति के। ही प्राप्त होता है, उन्हें नहीं। श्रस्तु ऐसी कोई भी वस्तु नहीं

है जो उन्हें पुनर्जन्म के वंधन में डाले; किंतु समस्त मनुष्यजाति उनके पुग्यकमों द्वारा कुछ उत्थान पाती है। यह
उत्थान कोई वड़े परिमाण में नहीं होता, क्योंकि उनके
पुग्यकमों के फल की मात्रा समस्त जगत में विभक्त हो
जाती है, श्रतः मनुष्य के। व्यक्तिगत रूप के। वहुत अधिक
प्राप्त नहीं होता। श्रस्तु एक प्रकार से मनुष्य अपने पावने
से कुछ न कुछ श्रधिक ही प्राप्त करता है। तै।भी, इसमें
श्रन्याय की कुछ भी वात नहीं है, क्योंकि जैसे वर्षा न्यायी,
श्रन्यायी सभी पर समान रूप से बरसती है, उसी प्रकार
उनके पुग्यकमों का फल भी सब समान रूप से ही प्राप्त
करते हैं।

अस्तु, सहस्रों अथवा लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने पर उस मनुष्य के। प्रतीत होता है कि विकास की लहर उसकी श्रेणी तक पहुंच चुकी है और यह फिर एक वार उसके चारों ओर हिलोरें ले रही है, और अब उसे पुर्नजन्म लेकर फिर से अपनी आगे की उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होना है। मोक्ष को खोजने वाला मनुष्य प्रायः यह जानता है कि उसकी मुक्ति सदा के लिये नहीं है किंतु वह सोचता है कि उसे किसी सुदूर भविष्य में ही लाटना होगा और जब तक वह लाटेगा तब तक संसार बहुत कुछ सुधर जायेगा। वह कहता है कि "में पुनः लाटने की आशंका उठाने की तैयार हूं, क्योंकि में सहस्रों वर्षी तक मुक्त रहूंगा और स्वर्गलाक में सुखोपयोग करता रहूंगा।

जिस ऊँचे से ऊँचे लोक तक हमारी पहुँच हो सकती हो उसमें पूर्ण चेतना की प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। हम किसी भी भूमिका तक पहुंच कर संतेष मानने का नहीं कहते। किंतु इसके विषरीत हम ते। ऋषनी चेतना के। खोकर समाधिस्य होना भी आस्वीकार करते हैं — जैसा कि बहुत से लोग अपनी जागृत अवस्था से परे की श्रेणी तक पहुँचने के उद्देश्य से किया करते हैं। प्रायः ही लोग 'समाधिस्थ' होने की वात करते हैं, और कुछ लोग अपने संस्कृत के ज्ञान का जताने के लिये ध्यान करते समय ही 'समाधिस्थ' होने की बात करते हैं। जब तक हमने यह नहीं समभा था कि 'समाधि' शब्द का भी सापेक्षिक अर्थ हाता है, तव तक हम इसके श्रर्थ के सम्बन्ध में बहुत भ्रम में थे। प्रत्येक के लिये, जिस भूमिका पर वह पूर्णरुप से सचेतन रह सकता है उससे ऊपर की भूमिका पर पहुँचना ही समाधि है। यदि कोई मनुष्य भुवलेकि पर चैतन्य है आर मनोलोक पर नहीं, तो उसके लिये मनोलोक पर पहुँचना ही समाधि होगी। जिस भूमिका पर मनुष्य सबेतन रह सकता है, उससे ठीक श्रागे की भूमिका पर स्थित होकर एक प्रकार की विस्मृति की अवस्था की प्राप्त करना ही समाधि है, जहां मजुष्य की समस्त प्रकार की प्रतिभाशाली व् सुन्दर भावनात्रों का अनुभव होता है, किंत वहां प्रायः ही उसकी चेतना रुपए नहीं होती। लोगों की ध्यान करते समय समाधि की अवस्था में नहीं जाना चाहिये। उन्हें श्रपनी चेतना की जागृत रखना चाहिये, ताकि जयवे पुनः लौटें तो जो कुछ उन्होंने देखा है उसे समरण रख सकें। मुक्ते ज्ञात है कि बहुत से मनुष्य समाधि की अवस्था में गये हैं और उन्होंने प्रसन्नता एवं दिव्य आनन्द की भावना का अनुभव किया है, तै।भी, इसका अर्थ उन्नति नहीं है, क्योंकि उनका अपने पर नियंत्रण नहीं रहता है, और जो जुड़ वे वहां करते हैं उसका उन्हें स्पष्ट सान नहीं रहता। इसमें सदा एक आशंका यह भी रहती है कि मनुष्य यह नहीं जानता कि वह पुनः लौट सकने में समर्थ होगा या नहीं।

एक वार श्रीमती बेसेंट तथा मैं उच लोकों से त्राने वार्त उस प्रचंड जीवन-प्रवाह का, उन महान् तरंगें का जो वि हमारे सूर्यमंडल के ईश्वर से स्फुरित होती हैं, निरीक्षर कर रहे थे। श्रीमती वेसेंट ने कहा "त्राओ हम अपने के इस प्रवाह में डाल दें, ब्रौर देखें कि यह हमें कहां ले जाता है।" यदि उनके गुरुदेव ने उन्हें रोका न होता, ते। हमने अपने की उस प्रवाह में डाल दिया होता। तल्ञात् श्रीमती वेसेंट ने श्री गुरुदेव से पृद्धा कि 'यदि हम अपने की उस प्रवाह में डाल देते ती हम कहां पहुंच जाते?" उन्होंने उत्तर दिया कि "तुम लाखें। वर्षों तक बहते वहते कहीं सिरियस नक्षत्र के किनारे लगते, अथवा किसी भन्य सूर्य मंडल में चले जाते।" यह स्पष्ट है कि हमारे लिये अपने की ऐसे किसी भी प्रवाह में डालना बुद्धिमानी नहीं है, जिसकी अवस्था का हमें ठीक ठीक ज्ञान न हो। श्रपनी चेतना के। खोना के।ई अच्छी योजना नहीं है, वरन् इससे ते। यह कहीं अच्छा है कि हम अपने शरीरों पर नियंत्रण रखें और देखें कि हम कहां जा रहे हैं — अन्यथा हम त्रपते स्थूल शरीर को खेा कर ब्रपनी इस ब्रस्थायी उपयोगिता के। भी समाप्त कर देंगे। हमारी कार्य प्रणाली तो यह है कि जिस लाक तक भी हम पहुंच सकें, वहां पूर्ण रूप से सचेतन रहें और उस लोक में उपयोगी वनने का प्रयत्न करें। श्री गुरुदेव इस प्रकार की निष्क्रिय समाधि

की सराहना नहीं करते। निष्चेष्ट वैठ कर आनंदोपयोग करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, वरन् हमें तो श्री गुरुदेव के कार्य अर्थात् जगत् की सेवा के लिये प्रति समय उद्यत रहना है।

इस चैाथे साधन 'प्रेम' का जो विश्लेषण श्री गुरुदेव ने यहां दिया है, वह विशेष रूप से उनकी विशिष्टता की प्रकट करता है। वे इस शब्द के मूल में जो गुढ़ार्थ है, उसी के। व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि 'मुक्ति प्राप्त करने का तम्हारा हेतु क्या है ? तुम ईश्वर के साथ एक रूप वनने का प्रयत्न क्यों करते हो ? इसी लिये कि तुम अधिक उत्तम रीति से सेवा करने के योग्य बन जाओ। वह ईश्वर क्या है ? ईश्वर प्रेम स्वरूप है। यदि तुम्हें उसके साथ एकत्व स्थापित करना है, तो तुम्हें अपने में प्रेम की वृद्धि अवश्य करनी चाहिये। त्रतः यह चैाथा साधन वास्तव में 'प्रेम' ही है।'' 'मनुष्य; कहां से, कव और किधर' (Man; Whence, How, and Whither) नामक पुस्तक के पाउकों की यह वर्णन याद होगा कि अन्य प्रहमालाओं (chains) से 'नावों' में भर भर कर लाये गये लोगों के विभिन्न समुदायों को 'सेवक' (Servers) कह कर संवोधित किया गया है। थित्रॉसेफिकल सेासायटी के समासद लगभग इन्हीं समुदायों से संबंध रखते हैं, इसी कारण सेवा का भाव हमारी प्रकृति का मुख्य श्रंग है। हम जानते हैं कि जिन संस्कारों के। हमने जन्म से ही प्राप्त किया है, उन्हें त्यागना कितना कठिन हैं। दूर्धांत के लिये, हमारी राष्ट्रीयता की भावना के साथ ऐसी कितनी ही छोटी छोटी भावनायें संयुक्त रहती हैं जिन्हें त्यागना वहुत ही काटन है। इस

जो कुछ वे वहां करते हैं उसका उन्हें रुपष्ट भान नहीं रहता। इसमें सदा एक आशंका यह भी रहती है कि मनुष्य यह नहीं जानता कि वह पुनः लौट सकने में समर्थ होगा या नहीं।

एक वार श्रोमती वेसेंट तथा में उच लोकों से त्राने वाले उस प्रचंड जीवन-प्रवाह का, उन महान् तरंगें का जो कि हमारे सूर्यमंडल के ईश्वर से स्फ़रित होती हैं, निरीक्षण कर रहे थे। श्रीमती वेसेंट ने कहा "त्राओ हम अपने की इस प्रवाह में डाल दें, श्रीर देखें कि यह हमें कहां ले जाता है।" यदि उनके गुरुदेव ने उन्हें रोका न होता, तो हमने श्रयने की उस प्रवाह में डाल दिया होता। तत्पश्चात् श्रीमती वेसेंट ने श्री गुरुदेव से पूछा कि 'यदि हम श्रपने की उस प्रवाह में डाल देते ती हम कहां पहुंच जाते ?" उन्हें।ने उत्तर दिया कि "तुम लाखों वर्षों तक बहते वहते कहीं सिरियस नक्षत्र के किनारे लगते, अथवा किसी धन्य सूर्य मंडल में चले जाते।" यह स्पष्ट है कि हमारे लिये अपने की ऐसे किसी भी प्रवाह में डालना वृद्धिमानी नहीं है, जिसकी अवस्था का हमें ठीक ठीक ज्ञान न हाे। त्र<mark>पनी चेतना के। खेाना के</mark>ाई अच्छी योजना नहीं है, वरन् इससे ता यह कहीं अच्छा है कि हम अपने शरीरों पर नियंत्रण रखें और देखें कि हम कहां जा रहे हैं – श्रन्यथा हम अपने स्थूल शरीर की खी कर अपनी इस अस्थायी उपयोगिता की भी समाप्त कर देंगे। हमारी कार्य प्रणाली ते। यह है कि जिस लेकि तक भी हम पहुंच सकें, वहां पूर्ण रूप से सचेतन रहें और उस लोक में उपयोगी वनने का पयल करें। श्री गुरुदेव इस प्रकार की निष्क्रिय समाधि की सराहना नहीं करते। निष्चेष्ट वैठ कर आनंदोषयोग करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है, वरन हमें तो श्री गुरुदेव क कार्य अर्थात् जगत्की सेवा के लिये प्रति समय उद्यत रहना है।

इस वै।थे साधन 'प्रेम' का जो विश्लेषण श्री गुरुदेव ने यहां दिया है, वह विशेष रूप से उनकी विशिष्टता के। प्रकट करता है। वे इस शब्द के मूल में जो गुढ़ार्थ है, उसी के। व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं कि 'मुक्ति प्राप्त करने का तुम्हारा हेतु क्या है ? तुम ईश्वर के साथ एक रूप वनने का प्रयत्न क्यों करते हा ? इसी लिये कि तुम अधिक उत्तम रीति से सेवा करने के याग्य वन जाओ। वह ईश्वर क्या है ? ईश्वर प्रेम स्वरूप है । यदि तुम्हें उसके साथ एकत्व स्थापित करना है, तो तुम्हें अपने में प्रेम की वृद्धि स्रवश्य करनी चाहिये। त्रतः यह चैाथा साधन चास्तव में 'प्रेम' ही है।'' 'मनुष्य; कहां से, कव और किथर' (Man; Whence, How, and Whither) नामक पुस्तक के पाडकें। की यह वर्णन याद होगा कि अन्य अहमालाओं (chains) से 'नावों' में भर भर कर लाये गये लोगों के विभिन्न समुदायों को 'सेवक' (Servers) कह कर संवाधित किया गया है। थिश्रॉसेफिकल सोसायटी के समासद लगभग इन्हीं समुदायों से संबंध रखते हैं, इसी कारण सेवा का भाव हमारी प्रकृति का मुख्य अंग है। हम जानते हैं कि जिन संस्कारों के हमने जन्म से ही प्राप्त किया है, उन्हें त्यागना कितना कठिन है। दृष्टांत के लिये, हमारी राष्ट्रीयता की भावना के साथ ऐसी कितनी ही छोटी छोटी भावनायें संयुक्त रहती हैं जिन्हें त्यागना यहुत ही करिन है। इस प्रकार की राष्ट्रीयता देहाभिमानी व्यक्तित्व की है। किंतु हमारे सेवा भाव के। हम जीवात्मा की, और कदाचित् आत्मा की भी, राष्ट्रीयता कह सकते हैं। वह इस भावना के। लेकर ही उत्पन्न हुआ था और तव से इसकी निरंतर वृद्धि हो रही है।

हमारे लिये यह समभना कठिन है कि जिस प्रकार के सनुष्य का हम यहाँ विचार कर रहे हैं उसके त्रतिरिक्त ब्रन्य प्रकार के मनुष्य भी ऐसे ही श्रेष्ठ होते हैं या नहीं। हमारे सूर्यमंडल का ईश्वर ऋपने की तीन स्वक्षपें में व्यक्त करता है : संकल्प, ज्ञान और प्रेम। इस पुस्तक में इन स्वरूपें। का यही वर्णन दिया गया है। मनुष्य इन तीनों ही मार्गी द्वारा ईरवर तक पहुँचते हैं। प्रत्येक मनुष्य के लिये उसका ऋपता मार्ग उत्तम है, किंतु उसे यह याद रखना चाहिये कि उसी प्रकार अन्य मनुष्य के लिये भी उसका अपना ही मार्ग उत्तम है तथा कालांतर में यह सभी मार्ग एक में ही विलीन हो जायेंगे। हमें एक ही समय में इन तीनें। स्वक्तपें। द्वारा देख सकने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिये एवं यह जानना चाहिये कि यह तीनें। वस्तुतः एक ही हैं। श्रथांसिया (Athansia) के सिद्धांत में यह बताया गया है कि हमें यह जानना चाहिये कि त्रिमृति की इस व्याख्या का आशय न तो व्यक्तियों के संयोग से ही है और न तत्व के विभाजन से। हमें यह समभ लेना चाहिये कि ईश्वर नित्यऔर एक है, यद्यपि वह अपने तीन स्वक्रपों में व्यक्त हाता है।

आरम्भ में यह कहा गया है कि यदि मनुष्य में प्रेम की भावना प्रवल रूप से विद्यमान हो तो ऋन्य सभी गुए उसे

स्वतः ही उपलब्ध हे। जाते हैं। प्रेम से प्रेरित होकर ही मनुष्य अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कर्म किया करते हैं। इसका सर्व सुंदर और सर्व श्रेष्ठ दृष्टांत मातृ-प्रेम है. उसे ही लीजिये और देखिये कि एक असभ्य जाति में यह जेम किस प्रकार कार्य करता है। एक जंगली जाति की माँ का ज्ञान तो बहुत अधिक नहीं होता, किंतु वह अपने वालक की रक्षा करने के लिये एवं आवश्यकता पडने पर उसके लिये अपने पाणें का चलिदान कर देने के लिए भी प्रस्तत रहती है। उस परिस्थित में हमारे समाज की सभ्य माता भी यही करेगी । ऐसी मातात्रों के द्रष्टांत बहुधा सुनने में त्राते हैं जिन्होंने जलते हुये मकान में से अपने वालक की रक्षा करने में अथवा संक्रामक राेग से त्रस्त वालक की शुश्रुषा करने में अपने प्राणों का वलिदान कर दिया। हमारे जीवन की साधारण घटनात्रों में भी माँ का यही प्रवत्न प्रेम उसे श्राराग्य शास्त्र सम्बन्धी, भाज-न सम्बन्धी तथा इसी प्रकार की अन्य बातों की सीखने में प्रवृत्त करता है और उसका सन्तान प्रेम ही उसे विचार करने के लिये प्रेरित करता है। श्रस्तु, प्रेम हमें शारीरिक **ब्रौर मानसिक दे़ानेंा** ही प्रकार को कियाब्रो**ं** में प्रवृत्त*्* करता है।

यदि मनुष्य की श्री गुरुदेव तक पहुँचना है तो उसमें इस प्रेम का, अर्थात् सेवा की इस तीव लालसा का होना आवश्यक है। सेंट जॉन ने कहा था कि "हम जानते हैं कि हम निर्जीव से सजीव हो गये हैं, क्योंकि हम श्रपने वंधुश्रों से प्रेम नहीं करता वह निर्जीव के समान है," और 'जिस मनुष्य में

प्रेम नहीं है, वह ईश्चर की नहीं जानता। "यह सारी वातें सर्वथा सत्य हैं। थिऑसीफी—ब्रह्मविद्या के पारिभाषिक शब्दों की जानना, इसकी दार्शनिकता एवं विज्ञान की समस्ता, तथा दे। हजार चार सौ एक भातिक तत्वों (elemental essence) में भेद पहचान कर उनका उपयोग करने की येग्यता प्राप्त करना अवश्य अच्छा है, किंतु सच्चा थिऑसोफिस्ट अर्थात् ब्रह्मज्ञानी ते। मनुष्य तभी वनता है जब वह प्रेम करना सोख लेता है।

मुभे वहुत दिन पहले की वह वात भली प्रकार याद हैं, जव वावू मेाहिनी मेाहन चैटर्जी, जो कि श्री गुरुदेव के एक शिष्य थे, हमें शिक्षा देने के लिये लंडन आये और उन्हों ने प्रथम बार हमें इन साधनों के विषय में बताया, जिनकी व्याख्या मिस्टर सिनेट की पुस्तकें में तथा ''ब्राइ-सिस अनवेल्ड" (Isis Unveiled) नामक पुस्तक में नहीं की गई थीं, और हमें उस समय केवल वहीं पुस्तकें प्राप्त थीं। उन्हें। ने हमें स्पष्ट करके समकाया कि चौथे साधन मुमुक्षुत्व अर्थात् मोक्ष की एवं ईश्वर में लीन होने की तीव लालसा (उन्हें। ने इसका वर्णन इसी प्रकार किया था ) के बिना षट्-सम्पत्ति त्रर्थात् सदाचार के छुत्रों नियम मरुसूमि के। सींचने के समान होंगे। वास्तव में जब तक हमें ईश्वर में लीन होने की और उसी के समान कार्य करने की तीव्र लालसा नहीं है तव तक सदाचार के नियम मरुभृमि के समान ही हैं, और वे हमारे लिये व्यर्थ सिद्ध हैंगि। यह बात हमने उस समय नहीं समभी थी कि इसका अर्थ पूर्ण सेवामय जीवन व्यतीत करने से हैं, जैसे कि हम अब कर रहे हैं, यद्यपि हमारे इन महात्मागण ने ता प्रारंभ से ही "करोड़ों की संख्या में मानवजाति तथा अन्य तुच्छ श्रीर क्षुद्र प्राणियों के प्रति"

त्रपने प्रेम के महत्व पर ज़ोर दिया था। हम लोग उस समय केवल थिऑसोफ़ी के ही अध्ययन में लगे हुये थे, त्रौर वे सभी बातें हमारे लिये इतनी नूतन, इतनी रोचक, त्रौर इतनी उत्तेजक थीं कि हमारा ऋधिकतर समय उन्हीं में व्यतीत होता था, त्रौर यह कदाचित् आवश्यकता से अधिक था, किंतु ।मनुष्य की सचा सेवापरायण वनने से पहिले इन वातों का भी कुछ ज्ञान होना आवश्यक है।

"यह कामना नहीं है, वरन् 'इच्छाशक्ति,' (Will) 'निश्चय,' (resolve) एवं 'संकल्प' (determination) है।"

लेडवीटर—इच्छाशक्ति प्रथम शाखा (First Ray) का सर्वप्रथम गुण है, जिससे कि महात्मा मौर्य का संबंध है। महात्मा कुथुमि द्वितीय शाखा से संबंध रखते हैं, जो ज्ञान और प्रेम प्रधान है। किंतु यहां उन्हें। ने प्रथम शाखा के मनुष्य की सी वात कही है। मुभे एक अवसर का स्मरण है जब श्री कृष्णमुर्ति ने किसी गुण की प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी, और तब श्री गुरुदेव ने उनसे कहा था कि "िकसी वस्तु के लिये इच्छाया कामना मत करो, क्योंकि कामना एक दुर्बल वस्तु है; उस वस्तु की प्राप्ति के लिये संकल्प करा, क्योंकि तुम ईश्वर हे। यदि तुम किसी गुण के। प्राप्त करना चाहते हो तो उसे प्राप्त करने का संकल्प कर ले। और उसके लिये कटिबद्ध हो जात्रो।" महान् ऋषिसंघ ( Hierarchy ) का मुख्यतः यही दृष्टिकोण है। श्री गुरुदेव की वृत्ति की तथा उनके इस दृष्टिकाण का, जिसने कि उन्हें इस वर्तमान पद तक पहुँचाया है, समस्ता हमारे लिये वास्तव में ही वहुत ब्रावश्यक है।

"इसका परिणाम प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि तुम्हारें समस्त प्रकृति में यही संकल्प ज्यात हो जाये, ताकि किसी भी अन्य भावना के लिए कोई तुम्हारे में स्थान ही शेप न रहे। वस्तुतः तो यह संकल्प ईश्वर के साथ एक होने का ही है, किंतु इसका हेतु संकट और दुख से निस्तार पाना नहीं है, वरन ईश्वर के प्रति अपने अगाध प्रेम के कारण ही तुम उसके सहयोग में तथा उसी की भाँति कार्य करते हो। क्योंकि वह प्रेमस्वरूप है, अतः यदि तुम उसके साथ एक रूप होना चाहते हो तो तुम्हारा हृदय पूर्ण निःस्वार्थता एवं प्रेम की भावना से अवश्य ही परिपूर्ण होना चाहिये।"

लडवीरर—श्रीगुरुदेव के शिष्य की केवल एक ही इच्छा रहती है, और वह है सेवा करने की। इस इच्छा की पूर्ति के लिये वह अपने समस्त व्यक्तिगत सुखों और महत्वाकां-क्षाओं के। तिलांजिल देने के लिये प्रस्तुत है और वह उस महान् योजना का केवल एक लघु श्रंग वनकर ही रहता है। साधारण मनुष्य ने ते। अभी तक उच्च वस्तुओं के विषय में गम्भीरतापूर्वक सोचना ही प्रारम्भ नहीं किया है, जिस कप में जीवन उसके सामने आता है उसी कप में वह उसे ग्रहण कर लेता हैं। उसकी इच्छा उस जीवन से निकल कर किसी उच्च और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने की नहीं होती, वरन् उसी की सफल वनाने की होती है। यदि आप उसे श्रुपने समस्त निम्न व्यक्तित्व की त्याग देने की सम्मति दें, तो वह पूछेगा कि "इसे त्याग देनेके पश्चात् मेरे ास श्रेष क्या रह जायेगा?" यह ठीक है कि ऐसे मनुष्य के पास जहां तक वह देख सकता है वहां तक कुछ भी शेप न रहेगा, किंतु सच ते। यह है कि संपूर्ण वास्तविकता ही शेप रह जायेगा।

ऐसे मनुष्य के। यह समकाना कठिन है कि 'ब्रह्म में लीन हो जाने से हमारा तालपर्य क्या है। मैं एक सज्जन और वृद्धिमान् मनुष्य को जानता हूं, जे। उत्तरीय मठ के वैद्ध धर्म का यथेष्ट ऋध्ययन कर रहा था। एक दिन वह मेरे पास श्राया और वेाला कि "मैं तो इसमें से कुछ भी नहीं समभ सका, और न मुक्ते इसमें से कुछ अनुकरणीय ही प्रतीत होता है। प्राचीन वस्तु-शास्त्र का अध्ययन करते के लिये ता यह वातें यथेष्ट राचक हैं, किंतु इन सबका तो केवल एक यही प्रयोजन दृष्टि में आता है कि बुद्ध के साथ पकरूप हा जात्रो। मैं नहीं सम्भ सफता क इससे वुद्ध के। कोई लाभ होगा, किंतु मेरा ते। निश्चय ही श्रंत हे। जायेगा।" एक साधारण मनुष्य का इन वातों के प्रति यही दृष्टिकोण रहता है। तथापि. इन सव वार्ती का एक बास्तविक, प्रधान, और प्रेरणादायक ऋर्थ भी हैं, श्रीर यदि मनुष्य उसे समझ से ते। उसकी समूची धारणा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाये। इस प्रकार अपनी चेतना का विस्तार करने से किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नप्ट नहीं होती, और न व्यक्तित्व का ही रंचमात्र भी विनाश होता है। इसमें मैं विश्व में नहीं समा जाता. वरन, विश्व ही 'मुभमें' समा जाता है। लोग कहते हैं कि <sup>6</sup>वह श्रात्मा में ही हूं," यह वात जय देहाभिमानी व्यक्तित्व के लिये प्रयुक्त की जाती है, तभी यह एक भ्रम वन जाता है। फिल जब मनुष्य की यह अनुभूति ही जाती है कि "मैं ही ईश्वर हूं," तब इस भाव में तिनक भी भ्रम नहीं रहता कि सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर है, श्रीर यह धारणा कि "मेंने" जो विचार किया वह 'मेंं वास्तव में ईश्वर का ही प्रतिक्षप हूँ, उसके लिये भ्रम न रह कर एक वास्तविकता वन जाती है, और इसके विपरीत यह विचार, भ्रम वन जाता है कि ईश्वर के श्रितिरक्त भी किसी वस्तु का अस्तित्व रह सकता है श्रथवा उस एक श्रातमा से केई वस्तु भिन्न की जा सकती है।

हमारे नित्य प्रति के जीवन में कुछ वातें ऐसी हैं जिनसे कि छोटी वस्तु के वड़ी में लीन हो जाने का द्यानत दिया जा लकता है। मान लीजिये कि आपके एक बड़ी व्यवसायिक के। ठी है श्रीर उसमें एक नया मुनीम कार्य करने के। त्राता है। पहिल-पहिले ते। वह उस कीठी की एक काम लेनेवाला स्वामी ही समभता है, श्रौर उसे नियत समय पर उपस्थित रहकर काम वजाना कष्टदायक ही प्रतीत होता है; किंतु कुछ वर्ष वहां रहने के पश्चात् जव वह उन्नति करके किसी दायित्वपूर्ण पद्पर नियुक्त है। जाता है, तब वह ऐसा कहने लगता है कि "हन यह काम करते हैं, हम वह काम करते हैं," और तब वह ऋपना और कोठी का लाभ एक ही समभने लगता है। इसी प्रकार बढ़ते-बढ़ते वह वहां का व्यवस्थापक श्रौर फिर भागीदार बन जाता है। फिर तेा यह सदा के। ठी के ही हित की वात करता है, श्रौर जब कभी भी किसी व्यवसाय की वात सोचता है तो स्वयं एक केाठीदार हे।ने के नाते से ही सेाचता है। वह अब भी सदा की भांति किसी भी प्रकार का विचार करने के लिये स्वतंत्र है, तथापि श्रव वह अपनी

इच्छाशिक का उपयोग उचित प्रकार से करता है। उसमें यह मनोवृत्ति उस कोटी ने बलात् उत्पन्न नहीं की है, वरन् इसकी वृद्धि उसने स्वयं ही की है। यह केवल एक छोटा सा दृष्टांत है, किंतु इससे उस विधि का कुछ वोध हो जाता है जिसके अनुसार मनुष्य के अपने की उस महान् शिक के साथ संयुक्त कर लेने पर भी उसकी इच्छाशिक सदैव की भांति उसकी अपनी ही रह सकती है।

एक समय ऐसा श्रायेगा जब हम स्वयं ही वह पथ वन जायेंगे और इन साधनें। से सम्पन्न होने में कर्मा असफल नहीं होंगे, क्योंकि इनकी हममें वृद्धि होती ही जायेगी और तव यह हमारी प्रकृति का ही एक अंग वन जायेंगे। उस चित्स्वक्ष ईश्वर के सर्वदा समीप रहते हैं, क्योंकि वह हमारे भीतर, श्रासपास, श्रीर निरंतर हमारे साथ है। तथापि यह हमारा अपना काम है कि हम इस चात की अनुभृति करके उत्तरोत्तर ऋपनी चेतना का विस्तार करें, श्रीर जब तक इस भाव को यथार्थ हुए से न समभ लें. तब तक इसके लिये प्रत्येक प्राप्त साधन का उपयोग करते रहें। हमें ईश्वर की सर्वोच अभिव्यक्ति अर्थात् उसके आध्यात्मिक स्वरूप के साथ एक होना हैं, केवल उसके आधिभातिक रूप के साथ नहीं। हमारे शरीरों का यह पदार्थ एवं आसपास का पदार्थ अर्थात् प्रकृति ईश्वर के वाह्य वस्त्र हैं, किंतु हमें उसके इन वस्त्रों के साथ नहीं, वरन् स्वयं उसीके साथ एक रूप होने की श्राकांक्षा है। जब उसके साथ हमारी एकता है। जाती है तव वह हमें श्रंगीकार करके एक सर्जीव स्रोत के रूप में हमारा उपयोग करता है, जिसके द्वारा उसकां शक्ति प्रवाहित की जाती है। इन नीचे के लोकी में हम दैवी-शक्ति के स्रोत हैं, किंतु हम प्रभावशाली स्रोत तभी वन सकेंगे जब कि हम उस स्थिति पर पहुँच जायेंगे जहां ईश्वर के प्रतिकूल चलनेवाला हमारा कोई भिन्न व्यक्तित्व शेष न रहे। ईश्वर सदा इन स्रोतों द्वारा ही कार्य करता है, श्रीर उसके कार्यवाहक श्रर्थात् महान् श्राध्यात्मिक ऋषिसंघ (The Great Occult Hierarchy) के सदस्य भी ऐसा ही करते हैं। इसमें संग्रेह नहीं कि वे लोगों पर विना किसी माध्यम के अपना सीधा प्रभाव डाल कर चमत्कारिक कार्य भी कर सकते हैं, किंतु इससे एक वड़े परिमाण में उनको शक्ति श्रनावश्यक ही व्यय होगी, श्रतः वे उन स्रोतों द्वारा ही कार्य करते हैं जिनका उन्होंने संगठन किया है।

एक वड़ी संख्या के लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी जीवन के सिद्धांतों की समभने का प्रयत्न नहीं करते। वे समभते हैं कि प्रकृति की उनके सममुख मुकना ही चाहिये। ये लोग कभी भी किसी वात की उसके निदिष्टें रूप में प्रहण नहीं करेंगे। ये लोग अपने प्रयत्नों में प्रेतावाहन सभाओं के उन शोधकों के ही समान हैं जो यह निर्देशित कर देना चाहते हैं कि अमुक परिस्थितियां उत्पन्न कर देने से प्रेतातमाओं की प्रकट होना ही चाहिये। मन की यह चृत्ति वहुत ही असंगत है, क्योंकि किसी भी प्रकार के अन्वेषण-कार्य में आप प्राकृतिक विधानों के कार्य-कम निर्देशन नहीं कर सकते। आपने उन जंगली जातियों का चृत्तांत सुना होगा जिन्होंने विद्युत् के चमत्कार दिखलाये जाने पर कहा था कि "यह तो हस्तकौशल है।" वे कहेंगे कि "में स्पष्ट देख रहा हूं कि यह सव वस्तुयें

तारों से जुड़ी हुई हैं ब्रौर तुम लोग उन तारों द्वारा ही सव कार्य करते हो, यह तार काट देा, तव हम तुम्हारा विश्वास करेंगे।" विद्युत्शक्ति का झाता मुस्करा कर उत्तर देगा कि "तुम विद्युत् के नियमें। के। समभते नहीं। इन तारों द्वारा ही विद्युत्का प्रवाह आता है, इनके विना यह शक्ति प्रकट हो ही नहीं सकती।" तव यह ऋज्ञानी मनुष्य कहेगा कि ''मैंने तुम्हारी चाल पकड़ ली।'' प्रेतावाहन सभाओं में भी लोग ऐसा ही करते हैं। वे प्रकृति द्वारा निर्धारित विधि की तो स्वीकार करना नहीं चहते, किंतु दूसरी विधियों से काम लेना चाहते हैं। ईश्वर का मनुष्य की अपनी प्रणाली के अनुसार कार्य करने पर विवश करने के विचार में भी व्यक्तित्व का कुछु ग्रंश रहता है, जो मेरी समक्त में कुछ विशेष प्रकार के लोगों की रुचिकर है; किंतु मुभे ते। यह बात उतनी ही ग्रसंगत प्रतीत होती है, जितनी कि प्रार्थना करते समय ईश्वर के। अमुक कार्य कर देने का ऋदिश देना। मुक्ते ते। इस बात पर अगाध विश्वास है कि ईश्वर की मेरी अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक ज्ञान है, और यदि कोई सर्वथा अकिएत . संयोग ऐसा हो जाये कि मेरी प्रार्थना के कारण वह अपने विचार के। वदल दे, ते। मैं जानता हूं कि उस नवीन योजना के आधीन होने पर मेरी स्थिति ईश्वरीय योजना के आधीन होने को अपेक्षा कहीं अधिक बुरी हो जायेगी।

हो सकता है कि ईश्वर के साथ एक रूप होने का विचार हम में से वहुतों की न सूक्ता हो, किंतु भारतवर्ष के तोगों में यह विचार वहुत प्रचलित है। इस पुस्तक में ईश्वर का वर्णन करते समय श्री गुरुदेव कई बार इन्हीं वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अपने पूर्व जन्म में हमारे ये गुरुदेव नागार्जुन नामक एक प्रमुख वैद्धि आचार्य हुये थे। उस जन्म में उन्होंने अनेकों ही सुंदर भाषण दिये थे और बहुत सी सुंदर पुस्तकें लिखी थीं। उनकी पुस्तकों में, जा सुरक्षित रखी हुई हैं, उन्होंने ईश्वर में किसी भी प्रकार के व्यक्तिभाव का प्रवल विरोध किया है। वहां तो उन्होंने इस शब्द अथवा ईश्वर के नाम तक पर आपत्ति की है, त्रौर इस विषय के आध्यात्मिक प्रश्नों की गंभीर मीमांसा की है। भारत के लागों ने, जा नागार्जुन के इस तत्वज्ञान से परिचित हैं, बहुधा कहा है कि ''हमारे जिन गुरुदेव ने ईश्वर में व्यक्तित्व के भाव का इतना प्रवल विरोध किया था, वहीं इस छे।टी सी पुस्तक में उसी 'ईश्वर' शब्द का प्रयाग करें, यह कितनी विचित्र बात हैं। स्वयं भगवान् बुद्ध ने भी ईश्वर में व्यक्तित्व के भाव का प्रवल विरोध किया था।" इस आपत्ति का उत्तर यह है कि इस पुस्तक में श्री गुरुदेव ने उस 'पूर्ण ब्रेह्म' के प्रश्न की मीमांसा नहीं को है, वे यहां उस तत्सत्, नित्य, परब्रह्म का निरूपण नहीं कर रहे हैं; यहां तो वे मुख्यतः एक भारतीय बालक के प्रति ईश्वर—त्रर्थात् हमारे इस सूर्यमंडल के अधिपति का वर्णन कर रहे हैं, और निःसंदेह श्री गुरुदेव ने यहां ईश्वर शब्द का उपयोग इसी भाव में किया है। नागार्जुन के रूप में ते। उन्हें ने उन साधकें। के प्रति तत्व का निरूपण किया था जो भारतीय तत्व ज्ञान की पद्धति की जानते थे, अतः उन्हेंाने परब्रह्म की किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत रूप दे कर ब्रह्म की धारणा की नीचा बनाने के प्रयास का-जैसा कि हमारे वहुत से ईसाई भाई करते

## हैं – प्रबल विरोध किया था।

तब वे कहते हैं कि त्राप की ईश्वर ही के समान वनना चाहिये। इससे प्रश्न उठता है कि हम ईश्वर के विषय में क्या जानते हैं ? हम जानते हैं कि वह अपने की तीन स्वरूपें में व्यक्त करता है, कोई इसके पास उसके एक स्वरूप द्वारा पहुँचता है और के।ई द्वसरे के द्वारा। किन्तु हमारा मार्ग ते। क्रियात्मक प्रेम का ही है. क्योंकि हमारे गुरुदेव का यही मार्ग है। दिव्य जीवन (Divine Life) की सात शाखायें हैं, असः मनुष्य भी सात प्रकार की प्रकृ-तियों के होते हैं। एक मार्ग भक्ति का है, दूसरा इच्छा शक्ति का, श्रौर तीसरा ज्ञान का । मनुष्य विभिन्न मार्गों द्वारा ईश्वर के। खेाजते हैं, किन्तु क्यों कि हमारे यह गुरुदेव प्रेम-मार्ग के त्रनुयायी हैं, अतः जो उनका अनुकरण करना चाहते हैं, उन्हें अपनी प्रकृति की विशेष शक्तियों की ईश्वर की तथा मनुष्य जाति की क्रियात्मक सेवा करने में ही लगाना चाहिये। इसके लिये सक्ति-मार्गियां का द्रष्टांत लीजिये जो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने इप्रदेव के। आत्म-समर्पण करके उसके साथ एकरूप होने की त्राकांक्षा रखते हैं। मेरे विचार में ऋपनी पश्चिमीय जातियों में इस श्रेणी के लोग कुछ साधुत्रों और सन्यासिनियां (Monks and Nuns) में ही पाये जाते हैं, जिनकी केवलमात्र इच्छा ईइवर की निरन्तर आराधना में जीवन व्यतीत करने की ही रहती है। यह एक उत्तम बात है, किन्तु ऐसा करते समय वह मनुष्य दूसरें का कुछ भी विचार नहीं करता वरन केवल ईश्वर के साथ अपनी पकता की बात ही सोचता है। यदि उससे दूसरों के विषय में पूछें तो वह यही कहेगा कि "जो में कर रहा हूँ, वहीं वे भी करें।" भारतवर्ष में में एक ऐसे मनुष्य की जानता था, जिसका ठोक यही भाव था कि ईश्वर की मूर्ति के सम्मुख वैठ कर उसकी आराधना करते हुये उसके साथ एक ए हो जाने का प्रयत्न करना। उसने अपने सामने यहीं लह्य स्थिए किया था, और उसका भविष्य भी यहीं होगा। अपनी आराधना के वरदान स्वरूप वह कदाचित् सहस्रों वर्षों के दीर्घकाल तक स्वर्ग जीवन का उपभेग करेगा। ऐसी शुद्ध भक्ति द्वारा मनुष्य के विभिन्न शरीरों की उन्नति होती है और कुछ श्रंशों में स्वयं उसकी भी प्रगति होती है।

एक दूसरे प्रकार की भी भिक्त होती है, जो कदाचित् ही भिक्त कहलाने येग्य हो; वह निस्न श्रेणी की भिक्त होती है जो ईश्वर से प्रतिदान चाहती है। ऐसा मनुष्य कहता है "यदि तुम मुभे धन, पद और अन्य सामान्य सहायताओं के रूप में इतना प्रतिकल दो, तो में तुम्हारी इतनी भिक्त करूँगा।" किसी कामना को लेकर किये जाने वाले जप, तप अनुष्ठान आदि इसी श्रेणी में आते हैं।

एक तीसरे प्रकार का भक्त कहेगा कि "में अमुक महा-पुरुष अथवा अमुक गुरुदेव का इतना प्रेम करता हूँ कि उसी प्रेम के कारण में दूसरों के। भी मेरे ही समान उन्हें जानने और समभने में सहायता कर रहा हूं। मुक्ते उन्हीं के नाम पर उत्तम कार्यों के। करना चाहिये।' ऐसी भक्ति वहुत ही श्रेश और व्यवाहारिक है। हम में से जो लेग भक्ति की शाखा (Bay) से सम्बन्ध रखते हैं वे केवलमात्र भक्तिपरायण हो नहीं हैंगि, किंतु उनमें विविध प्रकार की यह कार्यशीलता अवस्य होगी जिससे कि सपनी उस मिक के कारण ही उन्हें कुछ न कुछ करते रहने की इच्छा उत्पन्न होगी। इसी प्रकार यदि हममें से कोई व्यक्ति ज्ञान मागीं है, तव भी उसकी प्रकृति में यही विशेषता रहेगी। ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो केवल जानने और समभने के त्तिये ही बुद्धिमान् वतना चाहते हैं। मनुष्य में इस गुण का होना भी एक अझुत वात है, और इस प्रकार से यथेष्ठ उन्नति करने वाले मनुष्य भी बहुत हैं। किन्तु उनमें से जो लोग मनुष्य जाति के सेवक हैं, उनके ज्ञान का परिणाम मिश्रित होगा। वे कहेंगे कि ''मैं ज्ञान तो प्राप्त करना चाहता हूं, किन्तु इसे प्राप्त करने का मेरा हेतु यही है कि मैं मनुष्य जाति के लिये सच्चे रूप में उपयोगी वन सकूँ।" पेंसा मनुष्य उन लागों की भूल की स्पष्ट देख लेगा जो सेवा करने की हार्दिक इच्छा रखते हुये भी अपनी मूर्जता के कारण भलाई की अपेक्षा बुराई ही अधिक करते हैं। वह मनुष्य कहेगा कि 'पहिले सुभे पूर्णज्ञान की प्राप्त कर होने दे।, तब मैं वास्तव में भर्ती प्रकार सेवा कार्य कर सकूँगा।"

हम ईर्वर के साथ एक छए होना चाहते हैं, किन्तु हमारी यह इच्छा केवल ईर्वर की महत्ता और उसके ज्ञानन्द का उपभोग, करने के हेतु से ही नहीं है, वरज् इसिलये है कि हम भी उसके ही समान कार्य कर सकें; और क्योंकि ईर्वर ने व्यक्त होने के लिये पूर्ण आत्मविलदान करके अपने की प्रकृति में सीमावद किया जिसके कारण हमारा श्रस्तित्व वन सका, अतः जिस मनुष्य की ईर्वर ते लाथ एक रूप होना है उसे उस प्रेमस्वरूप ईश्वर के लिये किये जाने वाले कामों में पूर्ण आत्म-विस्मृति का ही भाव प्रकट करना चाहिये। वास्तव में इस एक ही वाक्य में आध्यात्ममार्ग का सारा सार छा जाता है कि "यदि तुन्हें ईश्वर के साथ एक रूप होना है, ते। तुम्हारा हृद्य पूर्ण निःस्वार्थता एवं प्रेम की भावना से अवश्य ही परिपूर्ण होना चाहिये।" संकत्य, ज्ञान और प्रेम इनमें से किसी भी एक की पूर्ण साधना करके यदि उसे सेवा करने में लगाया जाये, ते। शेष देनमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं; अस्तु, यह वास्तव में ही सत्य है कि "प्रेम ही ईश्वरीय विधान का परिपूरक है।"

## पच्चीसवाँ परिच्छेद

## प्रममय जीवन

"नित्य जीवन में प्रेम का तात्पर्य दो बातों से है; एक तो इस बात का ध्यान रक्खो कि तुम्हारे द्वारा किसी भी सजीव प्राणी को कड़ न पहुंचे; दूसरे सबेदा सेत्रा काने के अवसर की प्रतीक्षा में रही।"

लेडबीटर—यह दोनों वातें एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं, श्राप किसी के। कष्ट न देंगे, यह इसका निष्क्रिय (Passive) पक्ष है, श्रोर सदा भलाई करते रहेंगे, यह इसका सिक्रय (active) पक्ष है। कुछ लोग कहा करते हैं कि पूर्वीय देशों के धर्म निष्क्रय हैं, और जिस सेवा भाव के। हम उन धर्मों का तत्व बताते हैं, वह वास्तव में ईसाई धर्म का है। किंतु बात ऐसी नहीं है। यह ठीक है कि प्राचीन ईसाई धर्म में इस सेवा भाव का वर्णन आया है और वहाँ इसे बहुत महत्व दिया गया है—यद्यिष आधुनिक ईसाई ने इस भाव को गाण स्थान दे दिया है—किंतु ठीक यही भाव पूर्व के प्राचीन धर्मों में भी दर्शाया गया है कि "सेवा परा-यण मनुष्य ही सबसे महान् है।"

वौद्ध धर्म में, जिसे कि सबसे ऋधिक निष्क्रिय धर्म वताया जाता है, आपको सचमुच ही कुछ अनुचित बातों के। त्यागने के आदेश मिलेंगे। किंतु इस धर्म के पंचतंत्र (पाँच-उपदेश) यहूदो धर्म की दस आझाओं से ऋधिक निशेधात्मक नहीं है। बैद्ध धर्म यद्यपि लेगों से कुछ बातों के। त्यागने की प्रतिज्ञा करने के। कहता है, तथापि "तुम ऐसा मत करे।" कह कर बह केाई आदेश नहीं देता। उस प्रतिज्ञा के शब्द ये हैं "मैं किसी की हिंसा न करने, पराई बस्तु न लेने, असत्य भाषण न करने, मादक द्रव्यों तथा वेसुध कर देने वाले पदार्थों का सेवन न करने, एवं स्त्रीपुरुष के अनुचित सम्बन्ध का त्याग करने के सिद्धांत के। मानता हूँ। " इसका रूप आज्ञा नहीं, वरन प्रतिज्ञा है।

स्वयं भगवान् बुद्ध द्वारा कथित इस एक ही सूत्र में, जो कि इस धर्म का सार है, हम इसके सिक्रय रूप के। देखते हैं।

> "वुरार्ग्र से वचा, भलाई करना सीखा, हदय की निर्मल करा, यही बुद्ध का घर्म है।"

बुद्ध के श्रेष्ठ श्रष्टांगिक मार्ग के यथार्थ विचार, यथार्थ लक्य, यथार्थ वचन, यथार्थ व्यवहार, जीविका का यथार्थ साधन, यथार्थ परिश्रम, यथार्थ सावधानी, श्रीर प्रधार्थ निष्टा श्रादि आठ सिद्धांतों में भी यह वात स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाती है; इनमें से श्रिधकांश सिद्धांत वस्तुतः सिक्रय ही हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता में, जो कि करोड़ों हिन्दुश्रों के लिये भगवदुवाणी है, श्रापका सबसे अधिक उपदेश सिकय कर्म का हो मिलेगा। उसमें ईश्चर की सबसे महान कर्ता कहा गया है और वताया गया है कि जो मनुष्य ईश्वर के आदश का अनुकरण करके जगत् के कल्याणार्थ कार्य नहीं करता, उसका जीवन श्रकारथ है। गीता कहती है कि कर्त्तव्यकर्मकी उपेक्षाकरके अकर्मग्य रहना भी एक घे।र पाप हेा सकता है । यह लेागें के। चेतावनी देती हैं– जैसे कि श्रीमती ब्लावैड्स्की वहुधा दिया करती थीं—िक त्रजु चित कार्यों में प्रवृत होने के पाप के समान ही उत्तम कार्यो की उपेक्षा करने के पाप से भी बचना चाहिये। सांसारिक जीवन का परित्याग करने वाले एक सन्यासी के विषय में भी गोता कहती है कि उसे भी निरन्तर परोपकार, स्वार्थ-त्याग, श्रीर तप के कर्म को करते रहना चाहिये। हिंदुओं के वड़े वड़े धार्मिक प्रंथों में ऐसे कितने ही मनुष्यों का वर्णन आता है जिन्होंने अपना जीवन लाक-कल्याण के कार्यों में अर्पित कर दिया था, श्रौर कितने ही ऐसे आचार्यो का वर्णन आता है जिन्हें अवतार करके माना गया है और जिन्होंने मानव जाति की सेवा करने का ही उपदेश दिया था।

लेक्सेवा की जितना महत्व इन प्राचीन धर्मी ने दिया है, उतना कहीं भी नहीं दिया गया, तथापि ध्यान समाधि इत्यादि भी सदा इसके एक श्रंग रहे हैं; जैसे कि मध्यकाल के ईसाई धर्म के भी रहे हैं। यह तो पांचवीं उपजाति ( Fifth Sub Race ) के प्रधान गुण कार्यशीलता का ही कारण है कि इस नवीन युग में भीतर ही भीतर हमारी मने। वृत्ति का भुकाव साधु-सन्यासियों का तिरस्कार करने की श्रोर एवं कियाशील मनुष्यां श्रर्थात् युद्धकाल के वड़े-वड़े सेनानायकों एवं शांतिकाल के वड़े-वड़े शासकों व राज-नीतिज्ञों की प्रशंसा करने की ओर हा गया है; ता भी, ध्यानादि के क्रम का संपूर्ण विचार अति सुन्दर है। यह योजना इस प्रकार थी कि एक साधु यासन्यासी के जीवन का कियात्मक पक्ष तो धर्म प्रचार और परे।पकार के कार्य करना होगा, त्रौर उसका थै। गिक पक्ष एकांत में रह कर पूर्णतया ध्यान, आराधना इत्यादि में लीन रहना होगा। द्रसरे शब्दों में इसका तात्पर्य यह होगा कि श्रेष्ठ व उच्च विचारों की व्यवस्थित करना, श्रोर उन शुद्ध विचारों की त्तोक-कत्याणार्थं प्रवाहित करवा। उनका काम यह था कि वे प्रार्थना एवं ध्यानादि में प्रवीणता प्राप्त करके अपने उन भाइयों के कल्याणार्थ उनका उपयोग करें, जा कि अनेक कारेंगों से स्वयं उनका भली प्रकार व पूर्ण रूप से उपयोग करने में असमर्थ हों। इनके विषय में प्रत्येक धर्म के सिद्धांतों की ज्यवस्था यही थी कि वे प्रमुख्यजाति के ही श्रंग थे श्रीर मनुष्यजाति की ही आवश्यकताश्री की पूर्ति करते थे; वे कर्म का परित्याग करके केवल विक्तिय जीवन विताने वाले सन्यासी मात्र ही नहीं थे। वे सूक्म लोकों में बहुत

किंठन कार्यों की करते थे, जिन्हें अन्य लोग नहीं कर सकते थे; इन कार्यों के। वे प्रायः आतम-संयम एवं सन्यास की अवस्थाओं में ही किया करते थे, जो सर्वसाधारण के निकट अधिक आदरणीय है।

तथापि यह वात भी सत्य है कि जव सन्यास जीवन पूर्णतया वैराग्ययुक्त नहीं था, तव इसकी श्रोर वहुत से ऐसे लोगों का ध्यान भी त्राकर्षित हुत्रा है, जो सुख चैन ग्रौर अकर्मण्यता का जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते थे। ऐसे लेागें ने शारीरिक परिश्रम का ते। परित्याग कर दिया, पर उसके स्थान पर उच्च लोकों में कार्य करना नहीं सीखा। वैद्धसाधुओं में इस प्रकार के कुछ साधु हैं जिन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है श्रीर जिन्हें 'पेट के साधु कहा जाता है, ऋर्थात् वे लोग जो केवल नियमित श्रीर निश्चित भे।जन पाने के उद्देश्य से ही साधु वन जाते हैं; उनके। केाई बहुत वढ़ियाँ व्यञ्जन तो प्राप्त नहीं होते, तथापि जब तक देश में किसी के भी पास कुछ भी खाद्य-वस्तु वर्तमान है, तब तक उन्हे वह अवश्य प्राप्त हो जाती है। मध्यकाल में योरूप के मठाधीशों के लिये, कदाचित् कुछ अधिक वड़े परिमाण में यही बात सत्य थी। ऐसे लोग भी थे जिन्हों ने सत्ता और प्रभाव के लिये ही साधु जीवन प्रहण किया और त्रपनी संपति त्यागने में कोई संकोच नहीं किया। यद्यपि किंसी साधु के पास कोई व्यक्तिगत संपति नहीं होती, किंतु; उन मठों के पास तो बहुत सी संपति का संग्रह था, जो कि एक बड़ी सीमा तक उन मठाधीशों के ही अधिकार में रहती थी।

"प्रथम, किसी को कष्ट न दो। तीन वार्ते ऐसी हैं जिनसे संसार का सबसे अधिक अपकार होता है: परनिंदा, क्रूरता और अंधविसास, क्योंकि ये तीनों प्रेम के विरुद्ध पाप हैं।"

लेडवीटर-जव मनुष्य सवसे श्रधिक श्रनिष्ठकारी पापों की बात सेांचता है, ता उसे सबसे प्रथम हत्या, डकैती आदि गंभीर पापें का ही विचार त्राता है, किंतु यहां परनिंदा, क्रूरता और श्रंघविश्वास जैसी वातें। के। जो तुलनात्मक रूप से साधारण प्रतीत होते हैं, ऐसे पापों की सूची में प्रथम स्थान दिये जाते देख कर कदाचित् उसे आश्चर्य होगा । श्री गुरुदेव ने इन पाप कर्मी की संख्या और इनके दीर्घ कालीन प्रभाव का ही विचार किया है। हत्या और डकैती की तो सारा संसार गंभीर अपराध मानता है, फलतः प्रतिष्ठित व्यक्ति उन्हें नहीं करते, जब तक कि युद्ध के नाम पर उन्हें न्याययुक्त न ठहरा दिया जाये; किंतु यह परिनंदा एक सार्वजनिक पाप है। यदि मनुष्य किसी व्यक्ति की इसके द्वारा होने वाली हानि का विचार करे—उस अत्यन्त मानसिक कष्ट का जो इसके द्वारा उसे पहुँच सकता है, त्रौर दूसरे के ब्रादर्शों को हीन बनाने का जो कि वहुधा ही इसके द्वारा हुआ करता है—श्रौर फिर दिन रात परनिंदा करने वाले करोड़ों ही व्यक्तियों की गणना करके उस हानि के परिणाम को सोचे, तो उसे शीव प्रतीत हो जायेगा कि इसके द्वारा अन्य सभी पापें की अपेक्षा अधिक हानि होती है। किसी व्यक्ति के आदशे की नष्ट करना अथवा उसे हीन वनाना और उसमें यह भावना उत्पन्न कर देना कि उसका आदर्श उतना उच्च, श्रेष्ठ या उत्तम नहीं है जितना कि वह सींचताः है, एक वड़ा दुष्कर्म है। कहीं कहीं दूसरे की श्राराध्य-मूर्तियों का नए करने की वात श्रव्छी समभी जाती हैं। किंतु दूसरे की श्राराध्य-मूर्ति को नए करना उसकी सबसे वड़ी हानि करना है। यदि वह किसी ऐसी वस्तु की अपना श्राद्य बनाता है जो हमारी दृष्टि में तुब्छ श्रीर हीन है, तो हम उसके स्थान पर उसे किसी उच्च लस्य की श्रीर श्रश्चर कर सकते हैं; किंतु उसे किसी श्रधक उत्तम श्रीर उच्च श्राद्य की। वताये विना ही उसके श्राद्य के। नए करना एक वड़ी वुराई श्रीर दुएता का काम है। पराई न्यूनताओं की। दर्शांना और उसे तुब्छ प्रकट करने का। प्रयक्ष करना किसी भी दशा में धर्म नहीं है।

हममें से अधिकांश व्यक्ति संभवतः व्यक्तिगत अनुभव द्वारा ही इस बात को जानते हैं कि श्रीमती वेसेंट ने जगत् की कितनी अधिक भलाई। की हैं। उनके भाषणें और लेखें। द्वारा सहस्रों ही लोगों ने प्रकाश पाया है, किंतु तोभी उनकी जो निदा की गई है, उसने अन्य सहस्रों ही लोगों को उनके भाषण सुनने श्रीर उनकी पुस्तकें पढ़ने से रोका है। वे कहते हैं "मैंने श्रीमती वेसेंट के विषय में ऐसी ऐसी वातें सुना हैं, तब ऐसी व्यक्ति द्वारा लिखित पुस्तकें में क्यों पढ़ें।" इस प्रकार बहुत से व्यक्ति उस झान बंचित हो गये जिसके द्वारा कदाचित् वे इसी जन्म में मुक्ति पा जाते। हजारों ही लोग अपनी सब प्रकार की कठिनाइयों के विषय में पत्र द्वारा श्रीमती वेसेंट की सम्मति पूछते रहते हैं। किंतु उनके विषय में फैलाये हुये सर्वथा असत्य समाचारों के कारण श्रनेक मनुष्य उनकी सम्मति पूछते से भी बंचित रह जाते हैं।

मेरे विचार में मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति की नहीं जानता जिस पर हमारी महान प्रेज़िडेंट के समान लगातार पूरी तरह आद्येप किये गये हों। थिऑसोफ़िस्ट वनने से वहुत पहिले वे जनता में स्वतंत्र विचारों की उपदेशक के रूप में प्रसिद्ध थीं। उन पर सबसे पहिला प्रहार नेा अल्टन नामक पुस्तिका की पुनः प्रकाशित करने के कारण हुआ और र्निंदाकी गई। इस पुस्तिका में दाम्पत्य जीवन संबंधी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया था, जिनका अध्ययन और सामना करना ही चाहिये, मिथ्या तजा के कारण जिन्हें छिपाना उचित नहीं। वह पुस्तिका उनके जन्म से वहत पहिले लिखी गई थी, किंतु राज्य-दंड की धमकी के कारण उसका प्रकाशन वन्द कर दिया गया था। हमारी प्रेजिडेंट के इस विषय को हाथ में लेने का एक कारण तो उनका यह विश्वास था कि इस समस्या का समाधान होना ही चाहिये. और इस पुस्तक द्वारा प्राप्त वृत्तान्त से गरीव जनता को अभिज्ञ करना ही चाहिये, किंतु मेरे विचार में इसका वड़ा कारण यह था कि इसके प्रकाशन द्वारा वे यथार्थता को दवाने का विरेष्ध एवं स्वतंत्र विचारों तथा स्वतंत्र प्रकाशन का, जिनका संबंध जनता के स्वास्थ्य एवं भलाई से होता है, समर्थन करने के लिये ही किया था। जिस कानून को वे बुरा समसती यी, उसका विरोध करना ही इसके दुवारा प्रका-शन का प्रयोजन था। उन्होंने पुलिस की पहिले से ही बेचने के अपने विवार की सूचना देदी थी और उन्हें एक निर्दिष्ट समय पर ब्राकर ब्रधिकारी वर्ग की ब्रोर से इसकी एक प्रति खरीदने को आमंत्रित किया था। इस आमंत्रण को स्वीकार करके वे आये और नियमानुसीर उस आसेप- जनक लेख को प्रति खरीदी और फिर उन पर अभियोग चलाया गयाः किंतु श्रंत में अधिकारियों ने उत अभियोग को लौटा लिया। तव उन्होंने शब्दों की अधिक सावधानी वर्तते हुये उस विषय पर एक दूसरा लेख लिखा। इसका फल उन्हें इस लोक में यह मिला कि उनके व्यक्तिगत चरित्र पर श्रुति निंद्नीय रीति से आलोप किये गये। पीछे जाकर तो उन्होंने उस पुस्तिका का प्रकाशन ही वन्द कर दिया था, क्योंकि वे इस परिणाम पर पहुंची थीं कि उस पुस्तिका द्वारा उस सामाजिक कठिनाई का सर्वोत्तम समाधान नहीं होता था। किंतु सुके विश्वास है कि जिस वात को उन्होंने उस समय उचित समभा था, उसका सामना करने के लिये उन्हें कभी पश्चाताप नहीं हुआ। संसार में ऐसो निःस्वार्थता एवं निर्भीकता विरले ही मिलती हैं।

श्रीमती ब्लावैड्स्की के संबंध में भी ईच्यीलु लेगों ने वहुत निंदा फैलाई थी, उन पर वहुत से श्रीशप्र और प्रमाद-पूर्ण श्राक्तेप किये गये थे। हम सबकी तो, जो कि उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित थे, वे सब वातें उसी समय हास्य-पद प्रतीत हुई, तथापि श्रानेक लेगा उन निंदाशों के कारण थिऑसोफ़ी के सत्यों की ध्यानपूर्वक परीक्षा करने से अटक गये। सन् १८९१ ई० में उनका देहान्त हुआ, तथापि श्राज तक यह बात प्राय: ही श्रानुभव में श्राती है कि यदि आप किसी के सन्मुख थिश्रांसिफ़िकल सोसायटी की वात करें, तो उस पर यही टिप्पणी मिलेगी कि "यह सोसायटी तो उन्हीं श्रीमती ब्लावैडस्की की स्थापित की हुई है जिनके कपटी रूप की पोल खुल गई थी, ऐसी बुली खी के उपदेशों का विचार करने में हम श्रपना समय

और शक्ति नष्ट करना नहीं चाहते।' इस प्रकार अनेकें ही मनुष्य थित्रॉसेाफ़ी के शान से वंचित रहे, जिसने कि उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया होता।

केवल इन द्रष्टान्तें द्वारा ही हम यह जान जाते हैं कि विद्वेष व मूर्खतापूर्ण निन्दा द्वारा कितनी असीम हानि हा सकती है। इस प्रकार की स्वार्थपरता द्वारा उस व्यक्ति की, जो उस निन्दा का लक्ष्य हाता है, भावना को भी बहुत आघात पहुँचता है। यह बात कहना कि इसके द्वारा किसी की भावना की आधात पहुँचना उसके चरित्र की दुर्वलता का सूचक है, परनिन्दा करने के। न्नेतब्य नहीं उहराता, श्रीर वाही इसके द्वारा निर्मित बुरे कर्म से ही छुटकारा मिलता है। हमारी प्रेजिडेंट पर उनकी अपनी निन्दा का कभी कोई प्रभाव नहीं पडता. तथापि यदि किसी एक ही वात के लिये सदा की अपेक्षा अधिक समय तक उनकी निंदा की जाती है, तो कभी कभी वे कह दिया करती हैं कि 'यह वात ते। श्रव वहुत ही उकताने वाली होती जा रही है, यदि लेग अब इसके स्थान पर कोई दूसरा विषय हुँढ लें ते। अच्छा हो।'' मेरी निन्दा भी वहुत ही की गई है, कितु इससे मेरी कभी एक रात की भी नींद नष्ट नहीं हुई। इस प्रकार ते। हमारे किसी बुरे कर्म का क्षय ही होता है; किन्तु ऐसी निंदा द्वारा जा हानि दूसरों का होती है, उसका कुफल उसे चाल करने वालों तथा उसे फैलाने वालों की ही प्राप्त होता है। यह चात अधिक कठिन है कि हम किसी अन्य के विषय में कही गई वात पर ध्यान न दें। द्रप्टान्त के लिये में स्वीकार करता हूँ कि अभी तक भी यदि कोई मनुष्य हमारी प्रेजीडेंट के लिये बुरा भला कहता है, अथवा हमारे महात्मागण के विषय में अयोग्य विचारों की प्रकट करता है जो हमारी दृष्टि में ईश्वर निन्दा से कम नहीं तो वह भेरे लिये असहा हो जाता है।

पर्रतिदा वास्तव में त्रालाचना नहीं है । दुर्भाग्य से त्राला-चना शब्द का अर्थ पराये छिद्र हुँढने से ही लिया जाने लगा है । श्रंत्रेजी का 'किटिसिज्न"( Criticism ) शब्द श्रीकभाषा के "किनेन"( Krinein ) शब्द से जिसका अर्थ जाँचना है, लिया गया है; अतः इसका अर्थ 'निष्पक्ष आलोचना' होना चाहियेथा। किन्तु श्राजकत ऐसा नहीं समभा जोता। न्याय ईश्वर की ही एक अभिव्यक्ति है, अतः किसी व्यक्ति के शब्दों अथवा कार्यों के पूरे पसंग की जाने विना ही उनके विषय में कोई निर्णय कर लेना अनुचित है और इससे बुराई उत्पन्न हे।तो है। मैं समभता हूं कि संसार में केई भी धर्मशास्त्र -चाहे वह कितना हो पवित्र और सुन्दर क्यों न हो, ऐसा नहीं है जिसके किसी प्रसंग में से कुछ शब्दें। के। निकाल कर उनका अपनी ही रोति से वर्णन करके उन्हें हास्यास्त्रद न बनाया जा सके। दूसरों के विचारों के विषय में हम सदा यही किया करते हैं। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति विड्विड़ा है; वह कंठारता और कदाचित्. त्रशिष्टता से वात करता है, ओर उसे देखकर हम तत्काल ही यह अनुमान कर लेते हैं कि यही वात उसके चरित्र की द्योतक है। किंतु हम उसके चिड्चिड़ेपन का कारण नहीं जानते। संभव है वह सारी रात किसी रोगा वालक के पास वैठा रहा हो, अथवा किसी दूसरे ने उस से कलह की

हो, या उसे किसी प्रकार से वहुत अधिक शुष्य किया हो, और जो कुछ हमने देखा वह उसी का प्रतिविव हो, किंतु वास्तव में वह हमसे शुष्य न हो। यदि वह एक महान् जीवन्मुक होता तो इस प्रकार शुष्य न होता, किंतु हम सभी अब तक महान् जीवन्मुक नहीं वने हैं, अतः ऐसी बाते बटती ही रहती हैं।

जब मैं वालक था तो मैंने यह वात एक वृद्दे कोचवान से सीखी थी। एक वार जब एक मनुष्य उसके पास आया और उससे बहुत ही अशिष्टता पूर्वक वेाला, तब मैं उसके पास ही खड़ा था; कोचवान ने उस मनुष्य की अशिष्ट वाणी की और तिनक भी ध्यान न देते हुये ही उसकी बात का उत्तर दिया। जब वह मनुष्य चला गया, तो मैंने कहा कि "जॉन, तुमने ऐसा क्या किया था जिससे कि वह मनुष्य नहीं श्रीमान, वह मुक्से कोधित नहीं है, मैंने उसे खुब्ध नहीं श्रीमान, वह मुक्से कोधित नहीं है, मैंने उसे खुब्ध नहीं किया, कदाचित् उसकी पत्नी अथवा किसी और ने किया होगा।" और तब उसने मुक्से बताया कि जब किसी मनुष्य का चित्त पूर्णत्या विक्षिप्त होता है, तो जो भी उसके सामने एड़ जाये उसी पर उसकी बरस एड़ना संभावित रहता है।

जय मनुष्य के मन में किसी के प्रति अनुचित धारणा जम जाती है, ते। उसके विष का प्रभाव इतना दुर्निवार व प्रचंड होता है कि यदि हमें इसके लगातार प्रमाण न मिले होते, तो यह वात अविश्वस्पनीय ही प्रतीत होती। कोई मनुष्य एक अनुचित धारणा कर लेता है, और उसका संपूर्ध दृष्टिकोण उसी के रंग में रंग जाता है। यह वात हमने इस पुस्तक के लिये भी देखी है। इसके प्रकाशन से बहुत पहिले जब मैंने परिनंदा के विषय में श्रीकृष्णमूर्ति को दी गई इस शिक्षा के। सुना, तो मैं इसके महत्व से बहुत प्रभा-वित हुआ, अतः मैंने बहुत बार लोगों के सामने इसे देहि-राया। जब यह पुस्तक प्रकाशित हुई, तो कुछ लोगों ने तुरन्त ही इस बात को पकड़ कर कहा कि इन बातों का वर्णन तो इस पुस्तक के प्रकाशन से महीनों पहिले ही किया गया था, अतः अवश्य ही इसका कुछ भाग मेरी अपनी रचना है।

में वता चुका हूं कि श्री कृष्णमूर्ति की श्रपने मुवलोंक के अनुभवों की स्मृति की दो अवस्थायें थी : एक तो वह जब कि वे उन शिक्षाश्रों को स्मरण नहीं रख सके थे, किंतु क्येंािक उन्हें शिक्षा दिये जाते समय मैं वहां उपस्थित था, अतः मैं उनके सामने इस शिक्षा को दे।हरा दिया करता था, जो श्रीगुरुदेव उन्हें दूसरे दिन श्राबार में लाने के लिये दिया करते थे; किंतु दूसरी अवस्था में उन शिक्षाओं को वे स्वयं अपनी स्मृति द्वारा ही स्मरण रख सकतेथे। मुक्ते बात हुआ कि बंगई में यह किंवदंती फैलाई गई थी कि ु इस समूची पुस्तक की शिक्षा इस प्रकार मैंने ही उन्हें कही है। किंतु सत्य ते। यह है कि पुस्तक उन्होंने उस दूसरी अवस्था में लिखी थी, जब कि वे श्री गुरुदेव के वचनें। की समरण रख सकने में समर्थ थे, श्रीर उन्हें। ने स्वयं ही इसे लिखाभी था। जब ले।गें। की ऐसा थे।ड़ा सा भी कीई सूत्र मिल जाता है, तो वे प्रत्येक वात की विकृत वना देते हैं। लोगों के द्वारा वास्तविक बातें के। विकृत कर देने

तथा उनकी मिथ्या धारणाओं के परिणामस्वरूप मैंने स्वयं भी वहुत से अन्याय सहन किये हैं। इसकी तो मुभे तिनक भी चिंता नहीं, किंतु, इससे यह वात स्पष्ट रूप से झात हो जाती है कि किसी अनुचित धारणा को लेकर लोगों में मिथ्यावोध का होना कितना सरल है। मैंने ऐसी कितनी ही सर्वथा असंगत भूलें होतो हुई देखा है, जिनमें प्रत्येक घटित घटना के साथ किसी न किसी ऐसे विचार की सम्बद्ध कर दिया गया, जिसका कि वास्तव में कोई भी आधार न था, और जो आदि से लेकर अन्त तक केवल करपनामात्र ही थी।

हमारे आध्यात्म-शिक्षण के कम में हमें अपनी चेतना के। पशुत्रों की चेतना से संयुक्त करने का भी एक प्रयोग करना होता है। यह केवल अभ्यास की बात है; एक साधक की इसे केवल इसलिये सीखना होता है ताकि आगे चलकर वह अपनी चेतना की दूसरी तथा उच श्रेणी की चेतना के साथ संयुक्त करना सीखने के याग्य हो जाये। हम अपने की प्रत्येक पशु से विशिष्ट समभते हैं, और यह ठीक भी है, क्योंकि हम उनसे अधिक उच्च योनि में हैं; श्रतः हमारे लिये ता उस पशु के भाव की समभना सरल ही होना चाहिये। तथापि जो श्रनुभव मुक्ते प्राप्त हुये हैं उनसे मैं अनुमान करता हूं कि पशुओं की ध्यानपूर्वक समभने की चेष्टा करने वाला मनुष्य उनके विचारों और भावनाओं के। ठीक प्रकार से नहीं जतला सकता। जब श्रापको सचमुच ही यह विदित हो जाता है कि इस समय यह पशु क्या सेांच रहा है, तो श्राप जान जायेंगे कि उसके उस विचार का भी कोई कारण है जो कभी श्रापके ध्यान सें नहीं आया। अब, जब कि हम उन पशुओं के। भी समक्षते में असमर्थ हैं जिनके विचार विषय वहुत ही थे।ड़े और सरल होते हैं, तो हमारे लिये ऋपने साथी मनुष्या की समभने की संभावना तो और भी कम है। अवइय ही हम मनुष्य के त्रधिक निकट हैं, किंतु मुक्ते संदेह है कि कभी भी कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का पूर्णतः समभ पाता है। यह बात विचित्र प्रतीत है। सकती है कि हम सभी परस्पर विभिन्न प्रकृति के हैं और किसी की भी किसी से कोई समानता नहीं है। एक दूसरे दृष्टिकीए के अनुसार यह वात सत्य है कि हम सब एक ही विशाल भ्रातृमंडल हैं, तथापि जहाँ तक हमारे मनस्का संबंध है, वहां तक प्रत्येक अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। उसके मन की परिधि दूसरे के मन की परिधि के केवल एक कीण मात्र की, और वह भी एक संदिग्ध और अनिश्चित रूप से ही स्पर्श कर सकती है।

"जिस मनुष्य को अपना हृदय ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण करना है, उसे इन तीनों से निरन्तर सतर्क रहना चाहिये।"

लेडवीटर—मनुष्य खोचेगा कि जिन वुराइयों का वर्णन यहां किया गया है, उनसे वचना तो बहुत ही सरल है। किंतु बात ऐसी नहीं है, क्योंकि ये बुराइयां इतनी अधिक प्रचलित हैं और लोग इनके इतने अभ्यस्त हो गये हैं कि इनके अस्तित्व की जानने वाले लोग भी बहुत थोड़े होंगे। हमारे विकासकम की इस श्रेणी की ये विशेष कठिनाइयां हैं। हम उस निस्न मनस् की उन्नति कर रहे हैं जो सबसे पहिले पृथकरण की वात ही सोचता है, श्रीर उसके ही कारण लेगों का ध्यान पहिले उन वातें की श्रोर ही जाता है जिनका उन्हें अपने सामने आने वाली वातों में होना रुचिकर नहीं होता; फलतः बिना चूके टीका टिप्पणी और त्रालाचना प्रारंभ हा जाती है। जो मनुष्य पराये छिद्रों के। और भिन्नताओं को देखने में ही अपनी शक्ति व्यय करता है, वह समय से पीछे चलता है, ऋर्थात् वह एक निराज्ञा-जनक काल-भ्रम है। हमें ता अब संकलन करके एकीकरण करना सीखना चाहिये, और प्रत्येक वस्तु में भलाई तथा उसके दैवी अरश की ही खोजने कायत करना चाहिये, क्योंकि हमें श्रव बुद्धि की उन्नति करनी हागी। हम भूत-काल के लिये नहीं वरन् भविष्य के लिये जीवन धारण कर रहे हैं; अतः हमें इन अज्ञानताजन्य सुधार-विरोधी लहरों में नहीं वह जाना चाहिये, वरन् लगातार इस वात की स्मरण करते रहना चाहिये कि कहीं ये वातें हम पर अधिकार न कर लें, अन्यथा यह लहर हमें इस धकार देर लेगी और हम पर इतना दवाव डालेगी, कि हम उसी में वह जायेंगे।

## छब्बीसवां परिच्छेद

## ् पर-निदा

'देखो, पर-निन्दा का क्या परिणाम होता है, इसकी प्रारम्भ बुरे विचार से होता है, जो कि स्वयं ही एक अपराध है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक वस्तु में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। हम अपने विचारों द्वारा हन दोनों में से किसी को भी पुष्ट कर सकते हैं, और इस प्रकार हम: विज्ञासकम में सहायता भी दे सकते हैं और विक्ष भी डाल सरते हैं; हम ईश्वर की इच्छा को कार्योन्वित भी कर सकते हैं और उसका अवरोव भी दार सकते हैं। यदि तुम किसी में बुराई का विवार करते हो, तो तुम एक ही समय में तीन दुष्ट कर्म करते हो।"

लेडबीटर—श्री गुरुदेव बुरे विचार की एक गम्भीर पाप बतलाते हैं। जब हम यह सीचते हैं कि श्री गुरुदेव की भाषा सदा कितनी अधिक सतर्क श्रीर संयत रहती है, तय हमें यह प्रतोति हो जाता है कि वे जिस बात का इतनी दृढ़तापूर्वक विरोध करते हैं, वह अवश्य ही बुराई होनी चाहिये।

किसी अन्य मनुष्य के उद्देश्यों को जानने और उसकी विचारप्रणाली की समभने का प्रयत्न बहुत करके अ-यथार्थ ही हुश्रा करता है। स्रतः संरेह का लाभ देकर उसे क्षमा कर देना ही हमारे लिये उचित है। त्रधिकांश लोग प्रायः ही सम्माननीय और भले अभिप्राय वाले होते हैं, अतः हमें उन्हें उनके भले अभिपाय का श्रेय देना ही चाहिये। यदि हमारा श्रनुमान ठीक न भो है।, तब भी उस न्यक्ति के विषय में हमारी कुछ अधिक उच्च घ।रणा उस पर अपना प्रभाव डालेगी श्रीर सचमुच में ही उसका उपकार करेगी। जव आप किसी अन्य मनुष्य के विषय में कोई निंदातमक वात सुनें, तो अपने हदय पर हाथ रखकर विचार कीजिये कि यदि वह निंदा आपके अपने पुत्र या भाई के विषय में होती, ता क्या आप उसे मुँह से निकालते और उसे श्रतिरंजित करते ? निःसंदेह आप कभी ऐसा न करते । सर्व प्रथम ते। श्राप उसे मिथ्या सिद्ध करने का ही प्रयत्न करते, और फैलाते ते। उसे किसी भी दशा में नहीं। तो फिर किसी

अन्य के पुत्र या भाई के विषय में आपका वर्ताव भिन्न प्रकार का क्यों ?

(१) तुम अपने आस पडौस का वातावरण उत्तम विचारों के स्थान पर हुरे विचारों से युक्त करते हो, और इस प्रकार संसार के दुखों में वृद्धि कर रहे हो।

लेडवीटर - संसार के। हम जैसा वनाते हैं और जैसा समभते हैं, हम पर उसका वैसा ही प्रत्याघात होता है। यदि एक मनुष्य निराशाबादी है और सदा नुराइयों व आपित्तयों की ही देखता है एवं कुद व व्यथित होने का अवसर हं उता रहता है, तो उसे वैसा ही संयोग प्राप्त हो सकता है। संसार में नुराई विद्यमान है और इन नीचे के लोकों में दुख भी बहुत है, जैसा कि भगवान बुद ने कहा है। हम इन सब बातें। की आतिशयोक्ति करके इन्हें जटिल किनाइयां भी बना सकते हैं, अथवा प्रत्येक वस्तु का सर्वोत्तम उपयोग करने के निश्चय का हर्षपूर्ण उतसाह लेकर संसार को आशान्त्रित दृष्टि से भी देख सकते हैं। यह दूसरा दृष्टिकीण रखने पर हमें विदित होगा कि संसार में सुखद वस्तुयें भी बहुत हैं, और तब हम अपने बाह्य जीवन और वाह्य विचारशक्ति द्वारा संसार की दृसरों के लिये भी अधिक आनन्दमय वनायेंगे।

वहुत से लोग कई वर्षों से ध्यान का नियमित अभ्यास कर रहे हैं। उन्हों ने ध्यानाभ्यास न करने वालों की ऋषेक्षा अधिक निश्चित रूप से विचार करना निश्चय ही सीखा है, अतः उनके विचार अधिक शक्तिशाली होते हैं। ऐसे लोग यहि दूसरों की दुराई की वात सीचें तो उनका विचार एक साधारण मनुष्य के विचार की अपेक्षा अधिक ही जौर होगा। एक तो इसलिये कि उनका ज्ञान अधिक है और चर्च की भाषा के अनुसार वे ज्ञान के विरुद्ध पाप करते हैं, दूसरे उनके विचार कप निश्चित और सापेक्षिक रूप से अधिक स्थायी होते हैं, जिनका कि भुवलींक और मनोलोक के वातावरण पर वहुघा यथेष्ट प्रभाव पड़ता है। अस्तु, अपनी शक्ति का उपयोग संसार को अधिक खुखी व प्रसन्न वनाने के लिये ही कीजिये। समस्त खेदयुक्त विचारों को त्यान कर एवं अपने हदय को प्रेममय वनाकर आप अपने आस पास के वातावरण को कितना अधिक प्रकाशमान वना सकते हैं, इनका आपको अनुमान ही नहीं है।

(१) "यदि मनुष्य में वह बुराई है जिसे तुम सोंचते हो, तो तुम उस बुराई को सबल और पुष्ट बना रहे हो, और इस प्रकार अपने बन्धु की उन्नति करने के स्थान पर उसकी और भी अवनति करते हो। किन्तु अधिकतर तो वह दोप उसमें होता हो नहीं है, और तुमने केवल उसकी कल्पना ही कर ली है, और तब तुम्हारा दुष्टविचा तुम्हारे उस बन्धु को वह बुराई करने के लिये प्रेरित करता है; क्येंकि यदि वह मनुष्य अभी तक एक पूर्ण पुरुष नहीं है तो तुम्हारा उसे अपने विचारों के अनुरूष बना देना संभव है।"

लेडबीटर एक दिब्यदर्शी मनुष्य किसी व्यक्ति के विचारों के। दूसरे व्यक्ति तक जाते हुये तथा उसके चारों श्रोर मच्छरों के दल की आंति मंडराते हुये देख सकता है। वे विचार उस व्यक्ति में तब तक प्रवेश नहीं पा सकते जब

तक कि वह किसी अन्य विषय की लेकर व्यस्त है, किन्तु जिस समय भी उसके विचारों में शिथिलता श्राती है अथवा वह ध्यानमन्त या श्रान्त होता है अथवा एक क्षण के लिये भी दुचित्ता होता है, तव वे विचार अवसर पाकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। वह विचार रूप उसके तेजस् पर एक खुरवरे किनारे के समान जकड़ जाता है, श्रोर तेजस् के जिस भाग से वह रकराता है उसे कमशः अपने ही अनुरूप वना लेता है और वहीं से अपना प्रभाव फैलाता है। इस प्रकार यह विचार रूप अच्छे अथवा वुरे विचार की प्रेरित करता है, और यदि मनुष्य में कोई भी ऐसा भाव वर्तमान हो जो कि उसके अनुकुल हो, जैसा कि वहुधा होता है, तो यह विचार-रूप उस भाव की उत्तेजित कर देता है।

कभी कभी तो किसी दूसरे की दिया हुआ थोड़ा सा प्रवर्तन वहुत अधिक महत्व नहीं रखता, किन्तु किसी-किसी स्थान पर यह मनुष्य के जीवन की दिशा की ही परिवर्तित कर देता है। स्कूल के लड़के वहुधा ही दौड़ते भागते हुए एक दूसरे की धक्का दे देते हैं, पर ऐसी घटनायें भी सुनी गई हैं कि एक लड़के ने अनजाने ही दूसरे की किसी चट्टान पर से ढकेल दिया। आप यह कभी नहीं जानते कि कव एक मनुष्य का विचार किसी अनुचित कार्य की करने की तैयारी पर हो, और उसके विषय में सोचा हुआ एक ही वुरा विचार उसे कुमार्ग पर ढकेल दे। दूसरी और जिस समय मनुष्य के हृदय में भलाई और वुराई का समन्वय हो, उस समय एक प्रवल्त और सहायतापूर्ण विचार उसे निश्चितक्षप से सुमार्ग पर प्रवर्तित करके ऐसे आचरण पर आकढ़ कर दे सकता है जो उसके लिये शीच उन्नति का कारण वन जाये।

मैंने ऐसी घटनायें देखी हैं जिनमें किसी मनुष्य के विषय में किये गये एक ही बुरे विचार ने उसे ऐसे कुमार्ग पर दकेल दिया जिलका कुफल उसे अनेक जन्मों तक भागना होगा। वह विचार उसके मनस्तल पर विद्यमान तो था, किन्तु उसने अभी तक निर्णयात्मक रूप धारण नहीं किया था, इतने में ही किसी व्यक्ति का भेजा हुत्रा वुरा विचार आया और उसने प्रवर्तन देके उसके विचार की कार्यहर में परिणित कर दिया श्रौर उससे वह पाप करवा लिया। इस वात को जब तक ब्राप द्रष्टिद्वारा न देख सकें तब तक इसे कदाचित् ही समभ सकेंगे, किंतु एक बार देख लेने पर ते। इतना भय होगा कि आप सदा के लिये सावधान हा जायेंगे। दिव्यद्रष्टि त्राप में एक नवीन उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न करती है अथवा कभी-कभी आपको स्तब्ध कर देती है। याद कीजिये कि कवि सचिलर ( Schiller) ने दिव्यदृष्टि के विषय में क्या लिखा था और देसे उसने फिर से अपनी इस दिव्यदृष्टि की अन्धता की इच्छा की थी, उसने कहा था, "त्रपना यह निर्दय उपहार लाटा लाे, यह भयंकर उपहार लौटा ला । '

" तुम अपने मन को भी उत्तम विचारों के स्थान पर ब्रेर विचारों से भरते हो और इस प्रकार स्वयं अपनी उन्नति में भी विन्न डालते हो, तथा अपने आपको उन लोगों की दृष्टि में जिनको देख सकने की शक्ति है, एक सुन्दर और प्रिय दृश्य वनाने के स्थान पर एक मदा और अप्रिय दृश्य वना लेते हो।"

लेडबीटर—बहुत लेाग ऋपने शारीरिक वेश विन्यास ऋौर ऋपने शिष्टाचार की शोभा व भद्रता के लिये बहुत

परिश्रम करते हैं, केवल इसलिये ही नहीं कि वे अपने की सर्वसुन्दर और सज्जन प्रकट करने की आहुर होते हैं, वरन सामान्यतः इसे समाज के प्रति एक कर्त्तव्य भी माना गया है। प्राचीन समय में अपने का प्रत्येक प्रकार से यथा-शक्ति पूर्ण त्रौर सुन्दर वनाना प्रत्येक मनुष्य का कर्त्तव्य समभा जाता थाः वेषभूषा, रूपरंग, वाल-चाल और कार्य-क्रम सभी वातें। में उसे यथाय, शोभायुक्त एवं उत्तम प्रणाली सीखनी होती थी। मनुष्य को केवल आकृति ही नहीं, वरन् उसके चारों ओर का वातावरण भी न केवल उपयोगी वरन् सुन्दर भी हुआ करता था। यदि कोई मनुष्य एक घर बनवाता था ते। अपने पड़ोसियों के प्रति उसका यह कर्चन्य था कि वह उसे शोमामय और सुन्दर वनाये, यद्यपि उसे मृत्यवान् वनाना श्रांतवार्यं न थाः उनके वर्तन, उनकी प्रतिमायें और मूर्तियाँ भी सुन्दर हुआ करती थीं। त्राजकल ता लाग जहाँ तक संभव हा सस्ते से सस्ता काम ही करना चाहते हैं और उसके द्वारा उत्पन्न भहे प्रभाव के विषय में तनिक भी ध्यान नहीं देते। एक मनुष्य एक बहुत ही भद्दा घर या कारख़ाना बनवाता है श्रीर इसे देखनेवाला प्रत्येक भावप्रधान मनुष्य ठिटुक कर मुँह फिरा लेता है; जो लोग इसे देखते हैं वे इसे देखकर क्षुच्च ही होते हैं। जी मनुष्य ऐसे मकानी की वनवाने का उत्तरदायी है वह अपने लिये सचमुच ही एक बुरे कर्म का निर्माण कर लेता है। लोग से। चते हैं कि ऐसी बातें का कोई महत्व नहीं, किन्तु इनका महत्व अवश्य हैं। हमारे त्रास पास का वातावरण बहुत ही त्रधिक महत्व रखता. है। यह सत्य है कि एक वलवान् श्रात्मा मनुष्य इन सब पर विजय पा सकता है, किन्तु हम अपने पास विझकारक

मैंने ऐसी घटनायें देखी हैं जिनमें किसी मनुष्य के विषय सं किये गये एक ही बुरे विचार ने उसे ऐसे कुमार्ग पर दनेल दिया जिसका कुफल उसे अनेक जन्में तक भागना होगा। वह विचार उसके मनस्तल पर विद्यमान तेा था, किन्तु उसने अभी तक निर्णयात्मक रूप धारण नहीं किया था, इतने में ही किसी व्यक्ति का भेजा हुक्रा बुरा विचार आया और उसने प्रवर्तन देके उसके विचार की कार्यक्रप में परिणित कर दिया श्रौर उससे वह पाप करवा लिया। इस ब।त के। जब तक ब्राप दृष्टिद्वारा न देख सकें तब तक इसे कदाचित् ही समभ सकेंगे, किंतु एक बार देख लेने पर ते। इतना भय होगा कि ऋाप सदा के लिये सावधान हे। जायेंगे। दिव्यदृष्टि स्राप में एक नवीन उत्तरदायित्व का भाव उत्पन्न करती है अथवा कभी-कभी आपको स्तब्ध कर देती है । याद कीजिये कि कवि सचिलर ( Schiller ) ने दिव्यदृष्टि के विषय में क्या लिखा था श्रीर केसे उसने फिर से अपनी इस दिव्यदृष्टि की ऋन्धता की इच्छा की थी, उसने कहा था, "अपना यह निर्दय उपहार लांटा लां, यह भयंकर उपहार लौटा ला । '

" तुम अपने मन को भी उत्तम विचारों के स्थान पर बुरे विचारों से भरते हो और इस प्रकार स्वयां अपनी उन्नति में भी विन्न डालते हो, तथा अपने आपको उन लोगों की दृष्टि में जिनको देख सकने की जाकि है, एक सुन्दर और श्रिय दृश्य बनाने के स्थान पर एक भद्दा और अप्रिय दृश्य बना लेते हो।"

लेडबीटर-बहुत लाग ऋपने शारीरिक वेश-विन्यास ऋौर ऋपने शिष्टाचार की शाभा व भद्रता के लिये बहुत

परिश्रम करते हैं, केवल इसलिये ही नहीं कि वे अपने की सर्वसन्दर और सज्जन प्रकट करने की आतुर होते हैं. वरन सामान्यतः इसे समाज के प्रति एक कर्चव्य भी माना गया है। प्राचीन समय में अपने का प्रत्येक प्रकार से यथा-शक्ति पूर्ण और सुन्दर वनाना प्रत्येक मनुष्य का कर्चव्य समसा जाता था; वेषमृषा, रूपरंग, वोल-चाल और कार्य-क्रम सभी वातें। में उसे यथाथ, शोभायुक्त एवं उत्तम प्रणाली सीखनी होती थी। मनुष्य को केवल आकृति ही नहीं, वरन उसके चारों ओर का वातावरण भी न केवल उपयोगी वरन् सुन्दर भी हुआ करता था। यदि केाई मनुष्य एक घर वनवाता था ते। अपने पड़ोसियों के प्रति उसका यह कर्त्तव्य था कि वह उसे शोभामय और सुन्दर वनाये, यद्यपि उसे मुख्यवान् वनाना अनिवार्यं न थाः उनके वर्तन, उनकी प्रतिमार्थे और मृर्तियाँ भी सुन्दर हुआ करती थीं। आजकल तो लोग जहाँ तक संभव हो सस्ते से सस्ता काम ही करना चाहते हैं और उसके द्वारा उत्पन्न भहें प्रभाव के विषय में तिनक भी ध्यान नहीं देते। एक मनुष्य एक बहुत ही भद्दा घर या कारख़ाना बनवाता है श्रीर इसे देखनेवाला प्रत्येक भावप्रधान मनुष्य ठिठुक कर मुँह फिरा लेता है; जो लोग इसे देखते हैं वे इसे देखकर क्षुत्र्थ ही होते हैं। जो मनुष्य ऐसे मकानें। को वनवाने के। का उत्तरदायी है वह अपने लिये सचमुच ही एक बुरे कर्म का निर्माण कर लेता है। लेग से। चते हैं कि ऐसी वातें। का कोई महत्व नहीं, किन्तु इनका महत्व अवश्य हैं। हमारे श्रास-पास का वातावरण बहुत ही श्रधिक महत्व रखता. है। यह सत्य है कि एक बलवान् श्रात्मा मनुष्य इन सब पर विजय पा सकता है, किन्तु हम अपने पास विश्वकारक वस्तुओं के स्थान पर ऐसी वस्तुयें क्यों न रखें जो हमारे लिये सहायक सिद्ध हैं। १ एक सुन्दर घर का निर्माता प्रत्येक मृतुष्य अपने सहनागरिकों के घन्यवाद का पात्र हैं, क्योंकि उसने एक ऐसी वस्तु वनवाई है जिसका दृश्य प्रत्येक दर्शक के लिये आनन्ददायक है। एक सुन्दर वस्तु की देख कर आपके हृदय में आनन्द का जो स्पर्श होता है, वह कोई साधारण वात नहीं। मुभे सदा ऐसा भान होता है कि सुंदर रंग के वस्त्र धारण करने वाला प्रत्येक मनुष्य उस रंग के हारा हमारी इस भयानक भूरे रंग को सभ्यता में एक सुन्दर प्रभाव उत्पन्न करने के कारण हमारा कृतक्षता का पात्र है।

सौंदर्य के विषय में जो वात स्थूलतोक में सत्य है वह उच लोकों में उससे भी अधिक रूत्य है। जो मनुष्य श्रपने लिये एक प्रकाशमान और सुन्दर वासना शरीर का निर्माण करता है, जो उस प्रेम श्रीर भक्ति से परिपूर्ण है, जो वह अपने चहुँओर प्रवाहित करता है, वह अपने बंधुओं की कृतज्ञता का पात्र है। भुवलोंक के जनता की संख्या स्थूललोक की अपेक्षा कहीं अधिक है। यदि भुवलेकि पर हमारी भद्दी त्राकृति प्रकट होती है, तो हमारी उस त्राकृति द्वारा स्थृत लोक की अपेक्षा बहुत अधिक संख्या में लेाग त्रस्त और क्षब्ध होते हैं। हमारे वासनाशरीर का सींदर्य केवल भुवलोंक के निवासी ही नहीं देखते, वरन् जो मनुष्य देखने में असमर्थ हैं उन सव को भी इसका भान होता है। यह कंपन उनपर अपना प्रसाव डालते हैं और उनसे लोगों की सहायता प्राप्त होती हैं। जी मनुष्य भई, स्वार्थपूर्ण, और बुरे विचारों के ब्राधीन रहता है वह स्वयं ता भयंकर

ह्रप से एक अरुचिकर श्रीर अप्रिय दृश्य वनता ही है, किंतु साथ ही श्रपने आसपास के वातावरण में भी अपसन्नता कैलाता है । स्थूललेक में लेग श्रपने घृणित रोगों के। छिपा लेते हैं, किन्तु वासनाशरीर के यह घृणित रोग छिपाये नहीं छिपते।

इस प्रकार की परनिंदा द्वारा मनुष्य अपना और अपनी निन्दा के लक्ष्य उस व्यक्ति का अहित करके ही संतोप नहीं मानता, वरन् हसरे लोगों को भी अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने इस पाप का भागोदार बनाने का यल करता है। वह लोगों के सन्मुख बड़े चाव से अपनी दुष्टकथा का वर्णन करता है और यह आशा रखता है कि लोग उसकी बात पर विश्वास करें; और तव अन्य लोग भी उसके साथ मिलकर उस वेचारे हतभाग्य व्यक्ति की ओर हरे विचारों को प्रवाहित करने लगते हैं। और फिर दिन प्रति दिन वही बात न केवल एक मनुष्य द्वारा, वरन् सैकडों मनुष्यों द्वारा अतिरंजित होती रहती है। क्या अब तुमने जाना कि यह पाप कितना अथम और कितना मयंकर है १ तुम्हें इससे सर्वथा दूर रहना चाहिये। कभी किसी की निंदा मत करो; यदि कोई दूसरा मनुष्य किसी की निंदा करे तो उसे सुनना अस्वीकार कर दो और नम्रतापूर्वक उससे कही कि 'कदाचित आपकी यह बात सत्य नहीं है, और यदि है भी तो इसकी चर्चा न करना ही हमारे लिये अधिक उत्तम है।"

लेडबीटर यह वात कहने के लिये कुछ परिमाण में साहस की त्रावश्यकता है, किन्तु हमें उस चर्चा तथा चर्चा के लस्य उस व्यक्ति के प्रति दया भाव रखते हुए। ऐसा कहना ही चाहिये। मनुष्य उत्तमपुरुष बहुवचन का प्रयोग करते हुए इस प्रकार कह सकता है कि "कदाचित् हम- लोगों के लिये इस चर्चा के। न करना ही अधिक उत्तम है। ' तब आप अपनी तिशिष्टता प्रकट करते नहीं प्रतीत होंगे, जोिक आध्यात्मिकता से विपरीत है और जे। लोगों के। चिढ़ा देती हैं। इस प्रकार कहने से संभवतः वह दूसरा व्यक्ति आपसे सहमत होकर उस चर्चा के। बन्द कर देगा।

## सत्ताइसवाँ परिच्छेद

## क्रूरता

"अव क्रूरता के विषय में छनो। यह दो प्रकार की होती हैं जान वृझ कर की गई और अनजाने की गई। किसी सजीव प्राणी को हेतुपूर्वक दुख देना यह जान वृझ कर की गई क्रूरता है, और यह मानुपी नहीं, वरन् राक्षसी कृत्य है। तुम कदा वित् कहोगे कि ऐसा तो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता; कितु मनुष्यों ने ऐसे काम बहुधा ही किये हैं और अब भी नित्य प्रति कर रहें हैं। धार्मिक-न्याया-धीशों (Inquisitors) ने तथा अनेकों ही धर्माधिकारियों ने धर्म के नाम पर ऐसी क्रूरताएँ की हैं।"

लेडवीटर--क्रूरता एक राक्षसी कृत्य है, मानुषी नहीं।
एक जीवन्मुक्त महात्मा को दृष्टि में यह ऐसी ही प्रतीत
होती है। अपने नित्यजीवन में मनुष्य वहुधा ही किसी
दुसरे की व्यथित करने के उद्देश्य से कुछ कहता अथवा
करता रहता है। वह मनुष्य इसी पाप का दोषी है। वह
एक ऐसा कार्य करता है जो एक राक्षस की ही शोमा देता
है, मनुष्य की नहीं। यह वात अविश्वस्थनीय प्रतीत होती
है, किंतु ऐसा करने वाले लीग संसार में वर्तमान हैं।

धर्म के नाम पर भयंकर कृत्य किये गये हैं। वेदों के प्राचीनतम साहित्य का पढ़िये और दंखिये कि वहां भी हमें करतापूर्ण कार्यों के प्रवलता से किये जाने के प्रमाण मिलते हैं। हमें ज्ञात होता है कि आर्य लोगों ने जब भारतवर्प में प्रवेश किया तो यहां के मूल निवासियों की तलवार के घाट उतारते हुये ही श्रागे वढ़े थे; उन लागों के साथ किया जाने वाला कोई भी व्यवहार उन्हें भयंकर नहीं जान पड़ा। पृथ्वीतल से उनका चिह्न मिटा ही देना चाहिये! क्यां ? केवल एक ही कारण सकल पर्याप्त है कि उनके समस्त धार्मिक आचार भिन्न थे। मुसल्मानों ने भी तलवार के वल पर इस्लाम का प्रचार करते हुये संसार का एक वडा भाग रैांद डाला। ईसाई भी इनसे कुछ कम नहीं रहे। धार्मिक-न्यायाधीशों (Inquisitors) के अत्याचार, दक्षिणी अमेरिका में वहां के मुल निवासियों के प्रति किया गया नृशंस व्यवहार तथा इस प्रकार अनेकों कृत्य इसी भावना की लेकर ही किये गये हैं। हम साचते हैं कि अब तो हम अधिक सभ्य होते जा रहे हैं, तथापि कुछ स्थानों में धार्मिक भावना ब्राज भी बहुघा ही कट्टर और कटु है। यह कहने की एक प्रधा सी चल पड़ी है कि अब तो यदि पहिले की भांति कानून भी हमें ऐसे अत्याचारों की करने की श्राहा दे दे, ता भी हमारी उच सभ्यता हमें उस प्रकार के भगंकर कृत्यें के। करने से रोकेगी। मुभे इस वात का इतना विश्वास नहीं। इक्केंड में में ऐसे स्थानों की जानता हूं जहां एक स्वतंत्र धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति सामाजिक उत्सदों से वहिष्कृत समक्षा जाता है और जिसमें सभी प्रकार की बुराइयें। के होने की शंका की जाती है। यह ठीक है कि हम अपने पूर्वजों के समान लोगों को शिकंजे पर नहीं कसते श्रौर न उनके दांत ही उखाड़ते हैं। किंतु प्रत्येक समय की रीतियां भिन्न भिन्न रहती हैं। मैं नहीं समभता कि मुभे किसी भी कट्टरपंथी संप्रदाय के हाथ में सत्ता का दिया जाना मनानीत होगा।

" जीवित पशुओं की चीर फाड़ करने वारे ( Vivisectors ) यही क्रूरता करते हैं।"

लेडवीटर-पशुओं के प्रति जानवूक कर क्रूरता करने के पक्ष में के हिं युक्ति नहीं है। वे हमारे छे हे सोई हैं ग्रौर यद्यपि वे अभा तक मनुष्यवर्ग सें नहीं आये हैं, तथापि थे।ड़े या बहुत जन्मेां क पश्चात् वे मनुष्य ही वनेंगे । पशुत्री पर किये गये कूरतापूर्ण प्रयोग का अभ्यास एक द्वात्सित कर्म है, जिससे कभी भी मनुष्य जाति का वास्तविक हित नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और मनुष्य जैसा वाता है वैसा ही काटता है। मैंने श्रीमती वेसेंट की यह कहते सुना है िक इस प्रकार के उपायों द्वारा ते। किसी की जीवन रक्षा भी नहीं की जानी चाहिये। हम जानते हैं कि आत्मरक्षा की सहज भावना प्रत्येक मनुष्य व प्रत्येक पशु में प्रवलता से जमी हुई है, ताकि जो शरीर इतने पिरिश्रम श्रौर कप्ट से प्राप्त हुआ है वह यथासंभव ऋधिक से अधिक समय तक प्राणों की सेवा कर सके, श्रीर इसलिये मनुष्य-जीवन की रक्षा यदि उचित उपायें द्वारा की जा सकती हो, ते। अवश्य ही करनी चाहिये। किंतु इस उद्देश्य की प्राप्ति

के लिये भी प्रत्येक प्राप्त साधन की उचित नहीं टहराया जा सकता। हम उस मनुष्य की उचित प्रशंसा करते हैं जो कलंकित जीवन की श्रपेक्षा मृत्यु का ही श्रालिंगन करता है; निश्चय ही इस प्रकार के गहिंत उपाय द्वारा श्रपनी जीवन रक्षा करना किसी भी मनुष्य के लिये एक वड़े कलंक की वात है। हमारी प्रेजिडेंट ने कहा था कि इस प्रकार से जीवन रक्षा करने से तो उन्हें मरना ही श्रधिक मने।-नीत होगा।

थिऑसोफ़िकल से।सायटी के समासदें के इस विपय पर भिन्न-भिन्न मत हैं, और प्रत्येक अपना विचार रखने के तिये स्वतंत्र हैं। किंतु श्री गुरुदेव का उपरोक्त मत निश्चित है। तो भी, जीवित पशुत्रों की चीरफाड़ की कुरता के लिये हमारे मन में चाहे जितनी घृणा क्यों न हो, हमें इस समाई को ध्यान में रखना चाहिये कि इसका प्रयोग और समर्थन करने वाले बहुतसे डाक्टर तथा अन्य लोग इसे अपने आनंद के लिये नहीं करते वरन् वे उसे ग्लानिपूर्वक हो करते हैं। यद्यपि हमारे मध्य ऐसी वार्ते वर्तमान रहने से मनुष्यरूपधारी कुछ पिशाचों को क्रूरता का आनंद उडाने का अवसर मिल जाता है। वे समस्ति हैं कि मनुष्य की कप्रऔर मृत्यु से वचाने का यही एक मात्र उपाय है। और उनका यह निष्कपट विश्वास होता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह उपाय उचित हैं। अतः हमारा उनके साथ चाहे कितना भी मतमेद क्यों न हो, हमें पाप का ही तिरस्कार करना चाहिये, पापी का नहीं। बात का कोई प्रतिवाद नहीं है कि जीवित पशु की चीर फाड़ करने वालों के। अपने इस कर्म के फलस्वरूप अवस्थ

ही पीड़ा भोगनी होगीः इस सत्य को जान लेने पर इन लोगों से घृणा करने वालों की भावना दया में परिणित हो जायेगी।

जीवित चीरफाड़ करने के सभी उपाय एक समान ही कूर नहीं होते । उदाहरणार्थ में अपनी सोसायटी के ही एक सभासद की जानता हूं जो एक प्रमुख शस्त्र-चिकित्सक (surgeon) गिना जाता है श्रौर जिसने जीवित चीर फाड़ का प्रयोग एक विशेष प्रकार से किया था। मनुष्य रारीर में कुछ ऐसी पतली नलियां ह ती हैं जो कभी कभी टूट जाया करती हैं। वे इतनी पतलो होतो हैं कि जब मनुष्य उनके ट्टरे हुये किनारों को फिर से जोड़ने का प्रयन्त करता है तो उनमें हो जाने वाले घाव का ऋनिवार्य चिह्न उन निलयों को ही बंद कर देता है। पहिले इस दशा में मनुष्य की जीवनरक्षा करना त्रसंभव था, जव कि उपरोक्त डाक्टर की यह बात सुभी कि यदि मनुष्य उस नली में एक लंबा चीरा दे तो कदचित् यह संभव हो सकता है कि वह घाव भी भर जाये और नली भी खुली रह जाये। उसने यह कार्य इस प्रकार किया कि टूटी हुई नली के एक टुकड़े के अग्रभाग में और दूसरे के पार्व भाग में एक लम्बा चीरा दिया और फिर उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर घाव के। भरने दिया। यह प्रयोग सफल होगा या नहीं यह देखने के लिये उसने पहिले बहुत से कुत्तों पर इसका प्रयोग किया। उसने मुक्ते बताया कि आधी दर्जन अन्पालत् कुत्तों पर इसका प्रयोग किया गया। ऑपरेशन से पहिले उन कुत्तों की वहुत ग्रच्छी तरह खिला पिला कर स्वस्थ किया गया और फिर उन्हें श्रचेत करके ऑपरेशन किया गया। तत्पश्चात् उनके पुनः

स्वस्थ होने तक सावधानीपूर्वक उनकी गुश्रपा की गई।
श्रीर यह ज्ञात हुआ कि ऑपरेशन सफल हुआ है। परिमाण
यह हुआ कि वह वात जो पहिले असंभव समभी जाती थी,
अब एक प्रमाणित संभावना वन गई। यह ऑपरेशन अब
संसार में प्रचलित हो गया है और इसका आविष्कार फरने
वाले डाक्टर के नाम से ही यह प्रसिद्ध है। सिद्धांत ते।
श्रुज्ञित था, किंतु इस घटना विशेष में उन पश्रुशों के प्रति
कूरता नहीं वरती गई और कुछ समय के लिये ते। उनकी
दशा बुरी होने के स्थान पर और भी सुधर गई। इस प्रकार
से यह प्रयोग अन्य सामान्य प्रयोगों की अपेका सर्वथा भिन्न
था। और में समभता हूं कि जीवित चीरफाड़ के विरोधी
लोगों के लिये इन प्रयोगों के करने वालों की निंदा करना
सर्वथा अनुस्तित होगा।

कुछ प्रयोग जिनके विषय में मनुष्य पढ़ा करता है, गिर्हित रूप से क्रूर होते हैं, जैसे यह देखने के लिये कि शर्रार के भीतर की अमुक किया वन्द होने से पहिले एक पशु अधिक से अधिक कितना तापमान मेल सकता है, उसे तापमान देने का प्रयोग किया गया है। और भी दर्जनों ही ऐसे पैशाचिक कृत्य किये जाते हैं जो स्पष्टतः निरुपयोगी होते हैं। ऐसे सहस्रों ही अनावश्यक प्रयोग केवल विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान के लिये और सब प्रकार के प्रभावों की जांच करने के लिये किये जाते हैं जिनमें से बहुत से सर्वथा निरुपयोगी होते हैं, क्योंकि मनुष्य की शरीररचना बहुत सी वातों में पशुओं की शरीररचना से भिन्न होती है। उदाहरणार्थ, एक वकरी कई प्रकार के मिश्रित खाद्यपदार्थों के साथ-साथ हैनवेन (henbane)

नामक वास की भी खाजायेगी, जिससे कि उसे कीई भी अत्यक्ष हानि नहीं पहुंचती; किन्तु यदि मनुष्य उस वास की खाता है तो उसे परलेकि की यात्रा करनी पड़ती है। और भी। जब एक पशु किसी भयानक कृष्ट या सय की स्थिति में होता है तो उसके शरीर के तरल पदार्थ परिवर्तित हो जाते हैं और उस समय उन पर किया गया कोई भी प्रयोग निर्थक सिद्ध होता है।

इन सव क़रतात्रों की सर्वोचित स्थानपूरक दिव्यदृष्टि ही है। एक डाक्टर के लिये यह वात कहीं श्रधिक उत्तम हो यदि वह मनुष्य शरीर के विषय में कुछ अन्वेषण करने के लिये एक जीवित पशुका शरीर, जो कि मनुष्य शरीर से भिन्न प्रकार का होता है, काटने के स्थान पर जीवित मनुष्य के शरीर के समुचे रहते हुये ही उसकी भीतरी रचना की देख सके। जो लोग समभते हैं कि उन्हें जीवित पशुत्रों की चीड़फाड़ अवश्य ही करनी चाहिये, उनके लिये यह उचित होगा कि अपना एक ऐसा मंडल वना ले जिसमें वे परस्पर एक दूसरे पर ही प्रयोग करने के लिये सहमत हों; इस प्रकार उन्हें ऋपना प्रयोग करने के लिये मनुष्य शरीर ही मिल जायेंगे, जिनपर किये गये प्रयोगों के उपयोगी होने की संभावन रहेगी, जब कि पशुत्रों के शरीर पर किये गये प्रयोग उपयोगी नहीं होते और खाथ ही वे लोग उन अरक्षित प्राणियों के प्रति भयंकर क़रता करने के पाप से भी वच जायेंगे, जिसे करने का ईश्वर के राज्य में उन्हें कीई श्रिधिकार नहीं। तथापि, यह वात श्रनावश्थक है, क्योंकि इन प्रयोगों के लिये जितना कष्ट, जितना श्रध्ययन और जितनी खोज की जाती है, उसका केवल दसवां भाग ही

विश्वसनीय दिव्यद्शियों:की एक सेना प्रस्तुत कर सकता है। वास्तव में एक साधारण विद्यार्थी अपने दीर्घकालीन शिक्षण पर जितना ध्यान देता है उतना ध्यान उसकी दिव्यद्दिष्ट के विकास के लिये लगभग पर्याप्त होगा।

कट्टर चिकित्सक समाज में, कुछ विशेषाधिकारों के। प्राप्त कर लेने के कारण, एक और प्रकार की करता उत्पन्न होने की गहरी आशंका है। हम इन चिकित्सकों के दास वनना नहीं चाहते, जैसे कि हमारे पूर्वज धर्माधिकारियों के दास वने रहते थे। इन चिकित्सकों ने यद्यपि बहुत से अरु के कार्य किये हैं, तथापि इससे इन्हें धर्म के नाम पर करता करने के समान ही अब वैज्ञानिक प्रयोगों के नाम पर करता करने की सत्ता नहीं मिल जाती। यह सच है कि उनके सिद्धांत के। अस्वीकार करने वाले के। देश के विधान के श्रद्धसार ही दंडित किया जा सकेगा, किंत ईसाईयों को सत्ता भी ते। इसी प्रकार की हुआ करती थी, जो लोग उन पर विश्वास नहीं करते थे और उनकी अधी-नता अस्वीकार करते थे, उन्हें इस पाखंडपूर्ण निवेदन के साथ दीवानी न्यायालय की सौंप दिया जाता था कि उनका रक्त नहीं वहाया जाना चाहिये। इससे वे ऋधि-कारी वर्ग उनका सिर काटने से ते। एक जाते थे, किंत्र इसके स्थान पर उनके अभियुक्तों की जीते जला दिया जाता था ! वसपूर्वक चेचक का टीका लगाने के कारण भी आंदेा-लन होता रहा है, और कुछ देशों में तो इसका लगवाना अभी तक अनिवार्य है। यद्यपि यह एक विवादपूर्ण विषय है कि यह चिकित्सा उस राग की अपेक्षा जिसे कि इसके द्वारा रोकने का विश्वास दिलाया जाता है, श्रधिक निरुष्ट है या नहीं। चिकित्सकों के विचारों में वहुधा परिवर्तन होता रहता है, तथापि प्रत्येक धुन का जब तक कि वह चालू रहती है, प्रमादपूर्वक समर्थन किया जाता है। इति-हाझ बताता है कि जिस समाज के हाथ में सत्ता रहीं, उसके स्वार्थों ने बहुधा ही भयंकर अत्याचारों और विस्तृत दुखों का खजन किया है। श्रस्तु, हमें श्रव इस दोष से चचे रहना चाहिये।

कुछ लेगि पशुओं के प्रति की गई प्रत्येक क्र्रता के यहूदियों के इस पुराने सिद्धांत के अनुसार उचित ठहराते हैं कि पशुओं का प्रस्तित्व मनुष्य के लिये ही वनाया गया है। हम इससे अधिक अच्छां वात की जानते हैं; उनका अस्तित्व ईश्वर के लिये हैं; वे विकासक्रम की श्रेणियाँ हैं जिनमें ईश्वर का ही जीवन परिज्याप्त है। ती भी, हमारे लिये तब तक पशुओं का उपयोग करना न्यायसंगत है जब तक कि हम उनके विकास की प्रगति देते हैं। मनुष्य के संसर्ग में श्राकर वे लाम उठाते हैं। यह सच है कि एक जंगली घोड़ के। पकड़ कर हम उसके जीवन में दखल देते हैं, किंतु इससे उस घोड़े के। श्रीर कई वातों के साथ साथ अपनी मानसिक उन्नति का लाभ प्राप्त होता है।

कुछ लोग यहूदियों के इस विचार की वालकों के प्रति भी लागू करते हैं। ऐसे माता पिता भी हैं जो समभते हैं कि उनके वालकों का अस्तित्व उनके उपयोग के लिये, उनसे नौकरों के समान काम लेने के लिये, उनके गर्व का एक विषय वनने के लिये और उनकी वृद्धावरूथा में उनका सव प्रवन्ध इत्यादि करने के लिये ही है। और इसी से उनमें यह अमानुषी भावना उत्पन्न हो जाती है कि वालक के। हमारे विचारों के अनुरूप वनने के लिये विवश करना चाहिये; श्रौर इस प्रकार उसकी उन श्रभिरुचियों श्रौर योग्यताश्रों का कुछ भी विचार नहीं किया जाता जो कि उसके पूर्व जन्मों के कारण उसे प्राप्त हैं। यह भावना मनु-प्य की श्रति सूद्म क्रूरता की ओर ले जाती है।

''बहुत से अध्यापकों का ऋरता करने का स्वभाव हो पड़ जाता है। यह लोग अपनी वर्वरता का समर्थन यह कह कर करते हैं कि यह तो एक प्रथा है; किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि एक पाप को बहुत लोग करते हैं इसलिये वह पाप नहीं रहा।''

लेडवोटर—गालकों को पोटने को प्रथा वहुत ही श्रिष्ठिक प्रचलित है, किंतु इससे इसका उचित हे। सिस नहीं होता। तो भी, यह प्रथा सार्वदेशीय नहीं है। मुक्ते यह कहते प्रसन्नता होती है कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो इस विषय में सभ्यता को पात हुये हैं। मेरा विश्वास है कि जापान उनमें से एक हैं। श्रीर में अपने निजी अनुभव से जानता हूं कि इटली भी उन्हीं में से हैं। मैं इटली के एक नगर में यथेए समय तक रहा हूँ। जिस घर में में रहता था वहाँ से एक वड़े स्कूल का मैदान दिखाई पड़ता था और में बहुत ही रुचिपूर्वक अध्यापकों और वालकों का पारस्पिक सर्वध देखा करता था। अधिक आवेशपूर्ण और स्वतन्त्र प्रकृति के होने के कारण वे हमारे समान अनुशासन में नहीं रहते थे। सव लड़के एक पंक्ति में खड़े कर दिये जाते थे और अचानक उनमें से एक लड़का कभी अपने स्थान को छोड़कर अध्यापक के पास देख आता

था श्रीर उसकी बांह पकड़ के नितांत उत्तेजना पूर्वक कुळु कहता था । अध्यापक मुस्कुराता और उसका सिर थपथपा देता; स्पष्टतः ही वह उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेता त्रथवा उसके विषय में कुछ कह दिया करता था। उनका त्रापस का व्यवहार वहुत ही मित्रतापूर्ण होता था। मैंने यह भी लच्य किया कि जब कभी भी वे लड़के सडक पर भी अपने शिक्षक से मिलते तो तुरन्त उसके पास दौड़ जाते और उससे लिपट जाते, और स्क्रल के नमय के ऋति-रिक्त भी वे लोग परस्पर एक दूसरे के सवसे वड़े मित्र रहते थे। यह एक वहुत शुभ चिह्न था, क्येंकि जिस मनुष्य की वालक प्रेम करते हैं वह सदा ही शुद्ध हृदय का होता है, कारण कि वालकों का सहज ज्ञान सदा अचूक होता है। इटली में क्रूरता जैसी कोई वस्तु रह ही नहीं सकती, जैसी कि अधिकांश अंग्रेजी स्कूलों में घरती जाती है, क्योंकि वहाँ की प्रथायें भिन्न प्रकार की हैं। उस देश में किसी मनुष्य के। हाथ लगाना एक त्रक्षस्य ऋपराध है; इस ऋप-राध में छुरी चाकू और द्वन्द युद्ध आदि वातें भी सम्मिलित हैं। त्रतः वहाँ पर वालक सर्वथा सुरक्षित हैं।

दंड देने की प्रथा वहुत काल तक प्रचलित रही है, किंतु, इससे इसका कर और निःसार न होना सिद्ध नहीं होता। सर्व प्रथम तो दंडव्यवस्था के संचालन का कार्य हमारा है ही नहीं। कर्म विधान स्वयं ही सव कुछ संभाल लेगा और वह कभी भी कोई भूल नहीं कर सकता, जैसे कि हम वहुधा किया करते हैं। मनुष्यां द्वारा विधान सम्बन्धी भयानक अन्याय वारम्बार किये गये हैं। सर्वणा निदीं व्यक्तियों को कठार से कठार दंड दिये गये हैं। एक अप-

राधी दूसरों को श्रपेक्षा अपना ही श्रहित श्रधिक करता है श्रीर उसका प्रतिशोध प्रकृति के विधान पर छे। ड़ा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त इंड देने से उस अपराधी में—और विस्तृतभाव से कहें तो किसी संभावित अपराधी में भी भय की भावना का संचार होता है। वालकों की पीटने का विचार और कानून द्वारा अपराधियों को दंडित करने का विचार एक ही जैसा है। इन वातों के अन्तर्गत प्रतिशोध की भावना निहित रहती हैं। वे ऐसा कहते प्रतीत होते हैं कि "तुम त्रमुक-अमुक कार्य करते हो; त्रतः मैं तुम्हारे लिये यह विपत्ति खर्ड़ा कर दूँगा।" वहुत वार एक अध्यापक कोधित हा जाता है ओर उसकी वह कद भावना ही वालक की दंड देने का कारण हाती है, वालक की भलाई को कोई युक्तिसंगत भावना नहीं। मैं जानता हूँ कि यह कहा जाता है कि लोगों की अपराध करने से रोकना ही कानून द्वारा दंडित करने का उद्देश्य है। किंत् इससे ऐसा होता नहीं। एक सौ वर्ष पूर्व श्रंग्रेज़ी कानन के दंड वहुत ही कठेा हुआ करते थे। उदाहरणार्थ, एक हपया चुराने के अपराध में मनुष्य के। फांसी पर लटका दिया जाता था। मुक्के याद है कि न्यूगेट नामक कारा-गार के प्रवेशद्वार पर मैंने यह प्रमाणलेख लिखा हुआ देखा था कि अमुक व्यक्ति की दी या तीन आने के मृत्य का दस्ताना चुराने के अपराध में फाँसी दी गई; दूसरे स्थानों पर भी ऐसी घटनाओं के प्रमाण मिलते हैं। जब इतने कठें। दंड दिये जाते थे, तब भी अपराधें। की संख्या श्राजकल से कहीं श्रधिक हुश्रा करती थी। अपराधीं की संख्या का उनके लिये दिये जाने वाले दंडों से कोई संबंध नहीं होता, यह तो मुख्यतः सामान्य शिक्षा और सभ्यता का ही विषय है।

कानून द्वारा अथवा स्कूल द्वारा दिये जानेवाले दंड का उस किये गये अपराध के साथ प्रायः कोई सम्बन्ध नहीं रहता। एक मनुष्य कोई वस्तु चुराता है और तय उसे कारागार में बंद कर दिया जाता है इन दोनों वातों में परस्पर क्या सामंजस्य है? युक्तिसंगत वात ते। यह है कि उस मनुष्य से कुछ काम करवाया जाये श्रीर उस चुराई वस्तु का मूल्य उस वस्तु के स्वामी को लौटा दिया जायं। श्रपराध के साथ दंड की कोई न कोई अनुकूलता अवश्य होनी चाहिये। किसी वस्तु की चुराने के कारण एक मनुष्य की केवल कहीं पर वन्द कर देना एक प्रकार का दुःस्वप्त ही है। इसी प्रकार जब एक वालक पाठ याद नहीं करता ता उसे पीट दिया जाता है। अव इन दोनों वातों में क्या समानता है ? इसके स्थान पर यह कहना अधिक उचित होगा कि "देखे। भाई, तुमने अपना पाठ याद नहीं किया, अब तुम अपनी श्रेणी से पोछे रह जात्रोगे, अतः तुम्हें अब छुट्टी के पश्चात् यहाँ ठहर कर अपना पाठ याद करना होगा, जब कि अन्यथा तुम खेलते होते।' मारपीट जैसी बात में कुछ भी सार नहीं त्रौर यह न्यायतः अनुचित है। जानवृक्त कर दुःख देने का विचार सदा ही अनुचित होता है, और ऐसी कोई प्रथा होने पर भी वह उचित नहीं कहला सकता। ऐसी कितने ही प्रकार की वातों की प्रथा रही है जो कि स्पष्टतः अवांछनीय और मुर्खतापूर्ण थीं। उदाहरणार्थ, चीन में

पाँच वाँधने की प्रथा और हम श्रंग्रेज़ों की समय समय पर प्रचित्त बहुत सी विचित्र वेपस्पाय भी इसी प्रकार की थीं। हमें यह नहीं मान लेना चाहिये कि किसी वात की प्रथा होने के कारण ही, चाहे वह प्रथा सेंकड़ों वर्षों से ही क्यों न चली आई हो, वह वात अच्छी और आवश्यक होनी चाहिये, क्योंकि वहुधा ही वह वात अच्छी नहीं होती।

कोई जाति किसी अभ्यस्त अपराधी की न्यायतः ऐसा कह सकती है—जैसे कि प्राचीन पीरू देश के लोग कहा करते थे-कि "हम एक सभ्य जाति के मनुष्य हैं। हमने अपने राज्य में बहुत ही परिश्रमपूर्वक श्रमुक योजना की व्य-वस्था की है, श्रीर यह देश उन्हीं के लिये हैं जा इसके विधान का पालन करेंगे। यदि तुम इन विधानें का पालन नहीं करना चाहते, ता जाओं और कहीं श्रीर जाकर रहा। ' वहाँ पर देशनिकाला ही एक मात्र दंड था श्रीर उस अपरावी को वर्वर जातियों के साथ रहने की भेज देना उसका सवसे वड़ा श्रपमान श्रीर सवसे वडी श्रसविधा थी। एक आशंकाजनक श्रपराधी पर प्रतिवंध रखने का समाज के। ऋधिकार है। यदि कोई प्रमादी व्यक्ति प्रमाद-यस्त हुआ समाज की हानि पहुँचाता है, तो आपकी उसे अवश्य रोकना चाहिये. चाहे इस प्रयत्न में उसके प्राण ही क्यों न तेने पड़ें। किंतु आपत्तिकाल के अतिरिक्त जब कि ऐसा करना अनिवार्य हो जाता है, हमें किसी की हिंसा करने का केाई अधिकार नहीं है और न कभी किसी ने किसी पर ऋयाचार करने का ऋधिकार पाया ही है, यह एक सर्वधा निश्चित वात है। प्राण्दंड, यदि

यह प्रतिहिंसा की भावना से दिया जाता है तो इसका बर्थ यह है कि हम भी उस श्रपराधी के ही समान वर्वर वन जाते हैं, जिसने कि हमें रोष दिलाया है, और जिसे हम खुन्दर शब्दें। में अपना न्याययुक्त रोप कहा करते हैं। यदि यह प्राणदंड उस व्यक्ति द्वारा दिये जाने वाले और कप्ट से वचने के उद्देश्य से दिया जाता है, ता यह सैंद्धां-तिक रूप से अनुचित हैं, क्योंकि राज्य का कर्चव्य केवल भद्र नागरिकों के प्रति ही नहीं होता वरन् प्रत्येक नाग-रिक के प्रति होता हैं; इसके साथ ही उन्हें सडवे मनुष्य अर्थात् जीवात्मा का भी विचार करना चाहिये. केवल इसके शरीर का ही नहीं। इस प्रकार उस व्यक्ति का वध करके अपनी कठिनाइयों का सबसे सरल समाधान दुँढना निःसंदेह करता है. और इससे कोई भलाई नहीं होती, क्योंकि इससे उसकी बहुत सी बुरी वासनायें उद्दीत हो जाती हैं और वह मनुष्य भिष्य जन्म में हमारे साथ अप्रिय सम्बन्ध की लेकर उत्पन्न होता है, वास्तविक अप-राधी यद्यपि विरला ही होता है, क्योंकि कष्टपूर्ण वातावरण ही अधिकांश अपराधियों की उत्पन्न करता है, तथापि यदि कोई हो भी ते। उसकी स्थिति वास्तव में द्याजनक होती है। उसे अत्याचार और वर्वरता की आवश्यकता नहीं है, इससे ते। उसकी समाजविरोधी भावना और भी भड़क जायेगी, वरन् उसे उचित उपचार और शिक्षण की .आवश्यकता है, जिससे कि वह त्रपने कार्यों और भावनात्रों द्वारा सामान्य नागरिकता की श्रेणी में त्रा जायेगा। राज्य की ओर से उन लेगों का ध्यान रखा जाता है जो शारीरिक या मानसिक विकारों से शस्त होते हैं; एक श्रवराधी के

साथ भी वैसा ही वर्ताव किया जाना चाहिये जा या ते। मानसिक विकार से प्रस्त होता है या भाविक विकार से । यह मनेवृत्ति प्रेम की होगी, जोकि श्री गुरुदेव का दृष्टिकोण है।

यह सव आदर्श वास्तविक, पूर्णतया स्पष्ट श्रीर व्यावहारिक हैं। एक अपरार्था और वालक दोनों की ही सहायता शिक्षाद्वारा की जानी चाहिये, भय दिखा कर नहीं। वालकों को भयभीत करने की पद्धति का परिणाम वहत हो दुरा होता है। इसके द्वारा उनके जीवन में भय. संताप श्रीर कपट का प्रवेश होता हैं, श्रीर यह प्रायः ही उनके चरित्र और सदुनागरिकता के लिये विनाशकारी होता है। यह धर्म के उस नरकसम्बन्धी विचार का ही एक दूसरा रूप है। किंतु नरक भी ते। उनके लिये यही वनाते हैं जिससे कि यदि यथेष्ट चातुर्य हो ते। वचाया जा सकता है। लागों ने सोंचा था कि दूसरों की भय दिखाकर वे उन्हें भला वना सकते हैं। त्राश्चर्य है कि यह विचार अभी तक प्रचलित हैं। कुछ समय पहिले हमारे एक वर्तमानकालीन प्रमुख उपन्यास लेखक ने मुक्ते लिखां था कि एक वार समुद्र किनारे वह एक युवक से मिला और उसे थिऑसे।फी विषयक कुछ वातें वताईं, उसी क्रम में उसने उसे यह भी वताया कि नरक का सिद्धांत सर्वधा असंगत है। कुछ समए के पश्चत् उस युवक की माता कोध से भरी हुई उस लेखक के पास गई श्रीर वाली कि "केवल इसी एक उपाय द्वारा अर्थात् प्रतिदिन और प्रति-समय नरक की धमकी दे देकर ही ता में इस लड़के की श्रवशासन में रख सकती थी। श्रव जव कि तुमने उसे विश्वास दिला दिया है कि नरक नामको कोई वस्तु नहीं, तो अव में क्या उपाय करूँ?" यदि वह स्त्री कुछ भी अधिक जानती होती और उसने पहिले ही से लड़के के सामने सब वातें स्पष्ट कर दी होती, तो उसे इस बास-दायक अप्रिय उपाय की काम में लाने का कोई आवश्यकता न पड़ती।

स्वतंत्रता और प्रेम मनुष्य की आत्मोन्नति के वहुत वहे सहायक हैं। वहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो दूसरों की स्वतंत्रता देने के लिये पूर्णतया प्रस्तुत हैं, वशर्ते कि लेग ठीक उन्हींके त्रादेशानुसार चलें। किन्तु सची स्वतन्त्रता का अर्थ है अपनी हो इच्छानुसार प्रयत्न करना । सामान्यतः लोग दूसरों की वातों में आवश्यकता से अधिक हस्तचेप करते हैं। वाहर से दिया हुत्रा बहुत ऋधिक निर्देशन जीवन की उसी कर्मण्यता का लाप कर देता है जिसकी कि वह रक्षा या सहायता करना चाहता है। स्कूल जीवन में यही वात देखी जाती है जहां वहुत से ऋनिवार्य नियम यना दिये जाते हैं, जब कि व्यक्तिगत स्वार्धानता उन्हें उन्नति करने के अधिक अवसर प्रदान करती। श्रंग्रेज़ी शासन-पद्धति की ग्रन्य देशों की शासन-पद्धति से वड़ी-वड़ी विभिन्नताओं में से यह भी एक है। इंगलैंड अपनी प्रजा को यथासंभव स्वाधीन रखने की ही चेटा करता है। कुछ देश सब प्रकार के प्रतिबंध लगा कर करों और आशंकाओं से वचने की चेष्टा करते हैं। सुके याद है कि एक बार एक विदेशी राज्यकर्मचारो ने सुक्ते कहा था कि "महाशय, जो देश वास्तव में सुव्यवस्थित होगा, उसमें प्रत्येक वात पर प्रतिवंघ होगा। ए संसार की यात्रा करते

समय में इन मर्यादाओं के भिन्न भिन्न रूप देख कर यहुत चिकत हुआ था। एक देश में तो आपको शराय का कड़ा निषेध मिलेगा और दूसरे में उसे पीने के लिये विनती की जायेगी; कुछ देश तो प्रत्यक्ष रूप से सैनिक योजना की ग्रहण करते हैं जो कि केवल अ उन्नत आत्माओं के लिये ही उपयोगी हो सकती है, और कुछ देशों में मनुष्य के सदुविचार और सदिच्छा की स्पर्श करके उन्हें आकर्पित किया जाता है। उदाहरणार्थ, मुसे याद है कि मैंने एक ऐसी विश्वित पढ़ी थी जिसमें कुछ अप्रिय कार्यों का निपेध इन शब्दों में किया गया था। "भद्र व्यक्ति तो इन कामा के। स्वयं ही नहीं करेंगे, और दूसरें। के। कदापि नहीं करना चाहिये।" यह वात अमेरिका की है जो कि नूतन देशों में से है। मैंने सोचा निपेध की यह रीति अपेक्षाकृत अच्छी है।

कुछ वातें ऐसी हैं जिन पर आपको समाज की भलाई के लिये अवश्य प्रतिवंध लगाना चाहिये; किंतु जनता की वल से वश में करने को अपेक्षा यथासंभव उसकी सम्मति के। प्राप्त करना ही सदा अच्छा होता है। मुभे भय है कि शिक्षा के विषय में इस वात की वहुत ही कम समभा गया है। प्रत्येक वात निर्दिष्ट रहती है और प्रतिसमय यहीं कहा जाता है कि "यह करो और वह मत करो।" प्रायः वालक की अभिष्ठिच का भी शिक्षा में कोई स्थान नहीं रहता, वरन् उसे वताया जाता है कि "यह पाठ है, जिसे कि तुम्हें अवश्य सीखना होगा।

. श्रीमती मौंटेसरी की शिक्षापद्धति के समान नवीन शिक्षापद्धतियों में पाठ की रोचक वनाया जाता है, ताकि

वालक का मस्तिष्क कुसुम के समान विकसित हो सके। केवल एक उपाय द्वारा श्राप वालक के। सचे श्रीर उपयोगी रूप में किसी भी विषय की शिक्षा दे सकते हैं, वह यह कि वारंभ से ही उसके हृदय में अपने लिये प्रेम उत्पन्न कर लीजिये। उसके पश्चात् ग्राप उससे कुछु सीमा तक नैतिक आत्रह करते हैं, क्योंकि यदि वह कोई भूल करता है ता आप व्यथित और दुंखी दिखाई पड़ते हैं। यह नितांत युक्त है, क्षेांकि त्रापकाे सचमुच हाे दुख हाेता है। यदि त्राप अपने शिष्य की प्रेम से वश में करना प्रारंभ करते हैं, तो त्राप उसके प्रेम की जायत करके उससे कुछ न कुछ करवा ही लेते हैं। वालकों की शिक्षा देने के लिए मनुष्य में कुशल वुद्धि, प्रेमपूर्ण हृद्य श्रोर सागर जैसे विशाल धैर्य का होना आवश्यक है। उसे वालकों द्वारा होने वाली भूलों के। अवश्य समसना चाहिये, और फिर उन्हें उनकी अपनी हो रीति से सुधारना सिखाने की योग्यता भी अवश्य होनी चाहिये। यदि आप वल और ववंरता से काम करना आरंभ करते हैं, ते। आप उनमें विरोध भावना के अतिरिक्त और कुछ भो नहीं उभार पाते ओर तव आप उनसे कोई भी उत्तम कार्य नहीं करवा सकते।

साधारण जीवन में भी ऐसा ही हुआ करता है। यदि कीई एक व्यापारी किसी इसरे व्यापारी के साथ मिल कर लाभ उठाना चाहता है तो वह उससे मधुरतापूर्वक वात करता है और उसे यह विश्वास दिलाने की चेष्टा करता है कि जिस व्यवसाय का वह प्रस्ताव कर रहा है, वह दोनों के ही लिये लाभदायक होगा। उसे उस दूसरे व्यापारी की खदेड़ने की चेषा करके व्यापार नारम्भ

करने की वात कभी नहीं सुभेगी। इससे ते। फेवल विरोध ही उत्पन्न होगा और परस्पर मित्रता हेानी ऋसंभव हेा जायेगी। वालक-वालिकायें भी मानव हृदय रखते हैं, श्रीर यदि श्राप उन्हें प्रारंभ में ही विरोधी न वना कर ऋपने पक्ष में कर लेंगे, ते। उनसे कहीं ऋधिक काम करवा सर्केंगे। यह उन लागों के अनुभव के विषय हैं जा शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं। कोई भी शिक्षक चाहे कितना भी चतुर और विद्वान् क्यें न हो, यदि वह वालकों की श्राकर्षित करके उनका प्रेम प्राप्त न कर सके, ता वह इस सम्माननीय उपाधि के याग्य नहीं; यह वात ता सर्लिसे पहिले वांछुनीय है। हमारे ये महर्पिगण इसी पद्धति के श्रनुसार शिक्षा देते हैं, वे कभी वलप्रयोग नहीं करते, और न कभी आहाही देते हैं, चरन वे हमें उचित मार्ग की दिखला कर अपना श्रमुकरण करने के लिए उत्साहित करते हैं।

"कमैविधान के निकट प्रथा का कोई महत्व नहीं है; और क्र्रता का कर्मफल सबसे भयंकर होता है। कम से कम भारतवर्ष में तो ऐसी प्रथाओं के पक्ष में कोई युक्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि अहिंसा का सिद्धांत यहां एक सर्वविद्धित वात है।"

लेडवीटर—एक अध्यापक श्रन्य धन्धों के समान ही शिक्षण कार्य की भी जीविकोपार्जन का ही एक साधन समभता है। तौ भी, कर्म के विधाता देवगण इस विषय की इस दृष्टि से नहीं देखते। वे ते। मनुष्य की ऐसी विशेष स्थित में पहुंचा कर उसे सेवा का श्रवसर प्रदान करते

हैं। यदि वह इस पद को ग्रहण करता है, और ध्यानपूर्वक, कौशलपूर्वक और प्रेमपूर्वक अपने कार्य का संपादन करता है, तो उसका यह कर्म भविष्य जन्म में उसे संभवतः एक धर्मशिक्षक के पद पर पहुँचा देगा। वहां से उसके लिये एक महान् सन्त अर्थात् मनुष्य जाति के एक महान् हितकारी वनने का मार्ग खुल जायेगा। कर्म के विधाताओं के दृष्टिकीण से तो शिक्षक का पद जीवन के कुछ उच्च वरदानों की प्राप्त करने का ही साधन है।

एक ऋध्यापक की यह समभना चाहिये कि प्रत्येक बालक एक जीवात्मा है, और उसके चरित्रविकास के लिये उसे प्रत्येक संभव सहायता देनी चाहिये। उसे स्वभावतः ही एक वड़ा श्रवसर प्राप्त होता है, क्योंकि उसी के संरक्षण में वालक शिक्षा प्राप्त करते हैं श्रीर वह उनके चरित्र के। अपनी इच्छानुसार गढ़ सकता है। इस प्रभाव की शक्ति के विषय में एक वार एक विख्यात ईसाई भक्त ने कहा था कि "ग्यारह वर्ष की त्रायुतक एक वालक के। मेरे पास रहने देा और तत्पश्चात् वह चाहे जहां जा सकता है।" शिक्षक के व्यक्तित्व और **ऋांचर**ण का प्रभाव भी बालकेां पर उतना ही पडता है जितना कि उन्हें दी शिर्द किसी भी मै। खिक शिक्षा का। एक त्रादर्श व्यक्ति त्रपने प्रेम द्वारा एक प्रवल और शक्ति-शाली प्रभाव डाल सकता है। उसकी भी स्थिति महान् उत्तरदायित्व की होती है, क्योंकि यदि वह अपने संरक्षण में रहने वालों के हदय में प्रेम त्रीर सद्गुरों की जात्रत करने के स्थान पर उनमें भय और कपर उत्पन्न करता है, तो वह उन जीवात्माओं की उन्नति की रोकता है, श्रीर

इस प्रकार एक वहुत वड़ी कियात्मक बुराई करता है।

ऐसे अवसरों का दुरुपयाग करने से मनुष्य का भयानक पतन होता है। ऐसे स्थानों पर की गई करता का परिणाम बहुत ही भयंकर होता है। कर्भा-कर्भो ता द्दमने मनुष्य के। अपने इस कर्म के कुफल के। इसी रूप में भागते देखा है, किंतु वहुधा ऐसी कूरता के फलस्वरूप उसे पागलपन श्रोर उसके अल्पांश<sup>े</sup>में हिस्टीरिया या नाड़ीरोगों जैसे अनेक कप्रदायक रोग प्राप्त हुआ करते हैं। वहुत से लोगों की तो इसके फलस्वरूप सामाजिक श्रेणी में विलक्षण और प्रलयंकर रूप से अधागति हुई है। जिस मनुष्य ने यथे।चित उत्तम स्थिति की पाकर भी क्रूरता के कार्य किये हैं, उसके फलस्वरूप वह अपने की नीचजाति में उत्पन्न हुआ पाता है। उदाहरणार्थ, मैंने ऐसी घटनायें देखी हैं जिनमें वालकीं के प्रति कूरता करने के फलस्वरूप बाह्मणों की चांडाल जैसी नीच जाति में जन्म लेना पड़ा है। अस्तु, यह वात प्रत्यक्ष है कि कर्म के अधिष्ठाता देव जगत् के महान् कर्मविधान का संचालन करते समय इन वातों की उसी दृष्टिकीए से देखते हैं, जी श्री गुरुदेव का है।

एक स्कूल-शिक्षक के समान ही उस मनुष्य की भी सेवा का ही अवसर दिया जाता है जो किसी कारखाने का संचालक है अथवा किसी वड़े व्यापार का अध्यक्ष है। मनुष्य की ऐसे पद की आकांक्षा इस लिए होती है कि इसके द्वारा उसे अच्छा वेतन पाने का अथवा बहुत सा धन कमाने का अथवा कुछ सीमा तक सत्ता भी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। किंतु कर्म के विधाता ते। यहाँ भी उसे उसकी श्राघीनता में काम करने वालें। की सहायता करने का ही एक ब्रवसर प्रदान करते हैं। एक स्वामी वहुधा ऋपने ऋधिकृत कर्मचारियों के प्रति प्रकट रूप से विरोधी भाव रखता है। वह सोचता है कि वे लोग उससे अधिक से अधिक प्राप्त कर लेना चाहते हैं, श्रीर उसके द्वारा विभिन्न प्रकार से श्रनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। दुसरी ब्रोर उसके कर्मचारी समभते हैं कि यह मनुष्य हमें कुचल डालना चाहता है श्रीर कम से कम वेतन में हमसे अधिक से अधिक काम लेना चाहता है। दुर्भाग्य से यह बात सत्य है कि कभी कभी दोनों ही पत्नों का विचार ठीक होता है। ऐसी वृत्ति रखने वाले स्वामी भी वर्तमान हैं, और ऐसे कर्मचारी भी अनेकां ही हैं जा अपने स्वामी के साथ ऐसा ही वर्ताव करते हैं। किंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति इस बात के। इस दृष्टि से नहीं देखेगा। वह समभेगा कि कर्म के विधाता देव इस विषय के। केवल इसी एक रूप में देखते हैं कि यह स्थिति मनुष्य की त्रनेक लोगों के जीवन में सहायक वनने का अवसर पदान करती है। कर्म के विधाताओं का दृष्टिकाण प्रायः हमारे दृष्टिकाेण के समान नहीं हाेता । उदाहरणार्थं, मनुष्यमात्र प्रायः ही मृत्यु को एक भयानक कष्ट श्रीर कठेार दंड मानता है, परन्तु बहुधा उन्हें यह पारितेाषिक के रूप में ही दी जाती है, जिसके द्वारा मनुष्य अधिक उत्तम और त्राशाजनक स्थितियों में जाने के लिये मुक्त हें. जाता है।

<sup>&</sup>quot;क्रूरता के कर्म का फल उन लोगों को भी निश्चय ही मिलता है,

जो जान बूझ कर ईश्वर के रचित पाणियों की हत्या करने जाते हैं और. उसे 'शिकार' कह कर पुकारते हैं।'

लेडवीटर-इंगलैंड के यामां की स्थिति के संबंध में पुंच (Punch) नामक लेखक ने अपने नाटक में जो यह परिहास किया है कि "आज बहुत सुहावना दिन है, चले। हम वाहर चलें और किसी की हत्या करें!' वह कोई वहुत अनुचित नहीं है। इंगलैंड के देहाती चर्च के पादरी होने के नाते मैं उन विशेष प्रकार के लोगों के निकट संपर्क में रहा हूं जो गोली चलाते, शिकार खेलते और मछित्तियां पकड़ते हैं। वे लेगि अपने नियमित नित्य के धंधों के समान ही इन कार्यों की भी करते थे और उनके वार्तालाप का मुख्य विषय भी यही रहता था। तथापि, चाहे इस वात पर विश्वास करना किसी के। कितना ही कठिन क्यों न लगे, अपने साथी मनुष्यें के प्रति वे लीग पूर्णतया सज्जन और दयालु थे; वे एक भले पिता, भले पति, उदार न्यायाधीश त्रौर भले मित्र थेः किंतु इस कार्य विशेष में उन्हें कोई बुराई प्रतीत नहीं होती थी। उन्हीं में से एक मनुष्य जो हरिनें। और अधिक से अधिक तीतर पक्षियों के। ते। विना किसी संकाच के मार देता, किंत एक वीमार कुत्ते के पास वैठ कर सारी रात बिता देता था, जिससे प्रकट होता था कि उसके हृद्य में भी द्या थी और पशुओं के प्रति भी उसमें कुछ न कुछ भ्रातृभावना वर्तमान थी। समस्त क्रूरता एक प्रकार की मानसिक अन्धता के कारण ही हुआ करती है। उनमें बुद्धि का उतना त्रभाव नहीं है, किंतु उन्होंने इस विषय पर कभी विचार

ही नहीं किया, यहिक इस वात की सत्य मान लिया है कि यह सव प्राणी उनके उपये। ग के लिये श्रीर उस प्रसन्नता के लिये जो कि चतुराई से उनकी मारने में उन्हें प्राप्त होता है, उत्पन्न किये गये हैं। ऐसी हो विचारहीनता के कारण लोग मांस खाते हैं। जब में युवा था तो मैंने भी खाया था—श्रीर जब तक मुक्ते इस विषय पर एक पुस्तक न मिली—जो कि थिश्राँसी फ़िकल सो सायटी की स्थापना से भी बहुत पहिले की बात है—तब तक मुक्ते इसमें कोई दोष दिखाई न दिया था।

जव हमने एक चार यह जान लिया कि ऐसा 'खेल' एक भयानक वस्तु है और इन बातों का अनुकरण करके हम ईश्वर के प्राणियों की हत्या में भाग ले रहे हैं, तो हमें श्राश्चर्य होता है कि यह बात पहिले हमारे ध्यान में क्यों न आई। सहस्रों ही मनुष्यां ने इसकी बुराई का अभी तक भी नहीं समभा है। उन पर ते। प्रथा का जाद छाया हुआ है और उन्हें ने कभी इसके द्वारा होने वाली भयंकर हानि का विचार नहीं किया। श्रंगार के कुछ उपकरणें। ं के विषय में भी यही वात है। उदाहरणार्थ, कुछ प्रकार के पर (Feathers) ऐसे होते हैं जो पशुत्रों के जीवन के भयानक पृत्य पर-न केवल उस एक जीव की सृत्यु श्रीर कप्ट पर, चरन् उस पर अवलंबित रहने वाले अन्य छोडे छोटे जीवें के मृत्य पर ही प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसी वस्तुओं की धारण करने वाले मनुष्य निश्चय ही कूरतापूर्ण असावधानी करते हैं। ऐसे लोग जानवूभ कर निद्यता नहीं करते, ये तो केवल प्रथा का अनुकरण करते हैं। ताभो, कर्मविधान ते। श्रपना काम करेगा ही। हे। सकता है

कि एक मनुष्य अनमना हुआ पर्वत के कगारे के ऊपर से निकल जाये: किंतु यह सचाई कि यह यह जानता न या कि वह कहां जा रहा हैं, उसके उस कार्य के परिणाम में परिवर्तन नहीं कर सकती।

"में जानता हूं कि ऐसे कार्य तुम नहीं करोगे। और जब अवसर प्राप्त होगा तो ईश्वर के प्रेम के लिये ही उन सबका स्पष्ट विरोध करोगे।"

लेडवीटर-यहां हमें ''जव अवसर प्राप्त हो'' इन शब्दों पर अवदय ध्यान देना चाहिये। हम अपने विचारें के दूसरें पर वलात् लादना नहीं चाहते, श्रतः पेसे विषयों पर मनुष्य तभी वालता है जव उसका मत पूछा जाता है, अथवा जब यह विषय स्वाभाविक रूप में ही उसके सामने आजाता है। अपने निजी विचारों की, चाहे वे कितने ही उत्तम क्यों न हों विना पूछे व्यक्त करने से प्रायः लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती है। ऐसा करने वाले भगड़ाल लोग राप ही उत्पन्न किया करते हैं। यदि कोई राहचलता मनुष्य आपके पास आकर आपके। पूछे कि आपने कृष्ण के दर्शन किये हैं या नहीं अथवा आपने आत्मे। इति की है या नहीं, तो उसका आप पर कोई अनक्ल प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वहुवा त्रापको भावना यहीं होगी कि जब कि यह मनुष्य इतना काशलविहीन है, तो उसे धर्म के विषय में सची जिज्ञासा नहीं हो सकती। यदि कोई अनकृत अवसर प्राप्त हो ते। मनुष्य किसी को इस विषय की कोई पुस्तक या लेख पढने के लिये दे सकता है अथवा नम्रता व शांतिपूर्वक इस पर वार्तालाप कर सकता है। किंतु यि श्रापको कहीं वहुत से शिकारी मिल जायें तो मेरी सम्मित में श्रापको तुरंत ही ऐसा कहने नहीं लग जाना चाहिये कि "यह तो एक वहुत वड़ा पापकर्म है"। यद्यपि यह पापकर्म श्रवश्य है। यदि मेरा विचार पूछा जाये तो में शांतिपूर्वक ऐसे कहूंगा कि "सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश है, श्रीर यह पशुपक्षी सचमुच ही हमारे छे। भाई हैं। श्रीर जिसप्रकार श्रापको श्रपने श्रानंद के लिये मनुष्य को मारने का अधिका नहीं, उसी प्रकार इन्हें भी मारने का कोई अधिकार नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि वे इससे विस्मित होंगे, श्रीर कदाचित् छिंगे कपसे श्रापसे मेरा उपाहास भी करें, किंतु इससे वे इस विचार का उतना प्रवल विरोध न करेंगे जितना कि हमारे कठोर शब्द कहे जाने पर करते।

हम लोगों को, जोकि शाकाहारी हैं, यदि मांसाहारियों के साथ बैठ कर खाना पड़े तो बहुआ अरुचि उत्पन्न हुआ करती हैं, तथापि यात्रा करते समय प्रायः यह वात टल नहीं सकती। ताभी, उस समय हमारी भावना को इस प्रकार प्रगट करना उचित नहीं होता। दूसरों के विचारों में परिर्वतन करने का उपाय निश्चय ही यह नहीं होता। किंतु यदि वे हमारे विचार पूछें, तो हम संयत भाषा में, दृढ़तापूर्वक किंतु शांतिपूर्वक, अपना मत प्रगट कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं, तब यदि वह मनुष्य हमारी वात पर विचार करना आरंभ कर दे तो उसका हमारे विचारों से सहमत हो जाना। संभव है।

<sup>&</sup>quot;िकेत वाणी में भी उतनी ही क्रूरता होती है जितनी कि कार्यों:

में, और जो मनुष्य द्सरे की व्यथित करने के उद्देश्य से कोई बात कहता है वह इसी देाप का भागी है। यह बात भी तुम नहीं करेगो; किंतुं कभी कभी बिना बिचारे कहा गया शब्द भी हेपपूर्वक कही गई बात के समान ही हानि कर दिया करता है। अतः तुम्हें इस प्रकार की अनजानी क्रूरता से भी सर्वदा सतर्क रहना चाहिये।"

लैडबीटर-कुछ लोगों को इस का गर्व होता है कि जो कुछ उनके मन में होंता है उसे वे स्पष्ट कह देते हैं, चाहे इससे दूसरे के। व्यथा ही क्यों न पहुंचे; श्रीर वे लोग इस वात को एक गुण मानते प्रतीत होते हैं। श्री गुरुदेव, जोकि कभी एक शब्द भी विना विचारे नहीं वोलते, कहते हैं कि यदि शब्दों में ऋरता हो तो यह भी एक पाप है। वादविवाद या तर्क करते समय हमें अपने विषय का समर्थन करने से रुकने की आवश्यकता नहीं, किंतु उसी वात को हम विचारपूर्वक श्रौर विनयपूर्वक कह सफते है। काइस्ट ने कहा था कि "प्रत्येक मनुष्य को अपने विश्वास की पूर्ण प्रतीति होनी चाहिये; "इसका अर्थ यह नहीं कि . हम दूसरों को भी उन्हें मानने पर विवश करें, किंतु उसे स्वयं अपने विश्वास के श्राधार का शान अवश्य होना चाहिये। जब ऐसा होगा ते। श्रावश्यकता पड़ने पर वह अपने विचारों की नम्रता और संयमपूर्वक व्यक्त कर सकेगा।

यह एक विचित्र सचाई है कि अधिकांश लोग थे। ड़ा बहुत कोधित हुये विना दूसरों से अपना मतभेद प्रगट कर ही नहीं सकते, यद्यपि वे जानते हैं कि संसार में सहस्रों ही प्रश्न ऐसे हैं जिन पर अनेक पत्तों से बहुत कुछ कहा जा सकता है, और प्रत्येक विचार दूसरे विचार के समान ही समर्थनीय है। एक कैथोलिक ईसाई तथा आरंज नामक संस्था के ईसाईयों का परस्पर वाद्विवाद वहुधा मार्पाट में ही समाप्त हुआ करता है और उसमें दूसरे की प्रतीति कराने योग्य कीई मुक्ति उपस्थित नहीं को जाती। यदि एक मनुष्य का दूसरे से मनभेद है, तो वह उसे एक प्रकार का अपमान समस्ता प्रतीत होता है। ऐसे मनुष्य की इस वात का पूर्ण निश्चय रहता है कि उसका निजी विचार तो उचित है और उससे असहमत होने वाला व्यक्ति पूर्वनिश्चित हेष के कारण ही जानवूम कर उन्हें मानना अस्वीकार करता है। अतः हमें अपने विचारों की दूसरों के सम्मुख प्रकट करने की रीति के विपय में सावधान रहना चाहिये।

थित्रॉसे की विषय में एक विशेष प्रलोभन रहा करता है, क्यों कि हमारे विश्वास का आधार निश्चय ही युक्तियुक्त होता है और हम लेगों को केवल यही समभाने का यत्न करते हैं; तथापि दूसरा व्यक्ति इसे ऐसा नहीं समभ सकता। युक्ति चाहे कैसी ही पूर्ण और तर्कसंगत क्यों न हो, उसके द्वारा एक सामान्य मनुष्य का प्रभावित होना श्रानवार्य नहीं। उसके विश्वास का श्राधार युक्ति नहीं, चरन् उसकी भावना होतो हैं; और यदि किसी के कथन से उसकी भावनायें उदीन हो जायें, ते। फिर वड़ी से वड़ी युक्ति से भो उसकी प्रतीति नहीं हो सकती, और हम जितना ही अधिक कहेंगे उतना ही वह श्रिधिक कोधित होगा।

"सामान्यतः इस करता का कारण "अविचार" हुआ करता-है। एक मनुष्य लेाभ और लिप्सा में इतना ग्रस्त है। जाता है कि उसे कभी यह विचार ही नहीं आता कि टूसरों को बहुत थाड़ा मृल्य देकर अथवा उनके स्नी-संतान को अर्थ-क्षुधित रख कर वह उनके कितने अधिक दुख कष्ट का कारण वन रहा है। दूसरा एक मनुष्य केवल अपनी ही वासना का विचार करता है और उसकी तृप्ति के लिये वह कितनी आत्माओं और कितने शरीरों का नाश करता है, इस पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। एक और मनुष्य केवल अपना थोड़ा सा श्रम वचाने के लिये अपने मजरूर कारीगरें। की समय पर वेतन न देकर उन्हें कितनी कठिनाइयों में डाल देता है, इसका कुछ भी विचार नहीं करता। इतना अधिक दुख केवल विचार के अभाव से, अर्थात् हमारे कार्यो का दूसरें। पर क्या प्रभाव पड़ता है इस बात का भूल जाने से उत्पन्न होता है। किंत कर्मविधान इसे कभी नहीं भूलता और इस सचाई का कुछ भी विशेषता नहीं देता कि मनुष्य भूल ही जाया करते हैं। यदि तुम्हें इस पथ पर आरूढ़ होने की आकांक्षा है तो तुम्हें अपने कार्यों के परिणाम का ध्यान अवश्य रखना चाहिये, ऐसा न हो कि तुम अविचारजन्य कर्ता के दे।पभागी बन जाओ।

लैडवीटर—िक सी वस्तु के उचित मूल्य की अपेक्षा कुछ कम मूल्य देने से हम उस वस्तु के कारीगर तथा उसके स्त्री-संतान के बहुत अधिक दुख का कारण वन सकते हैं। किसी के दैनिक वेतन में से कुछ आने काट लेने का अर्थ यह हो सकता है कि उस कुटुम्ब का अपर्यात भाजन मिला। 'ज्यापार ते। ज्यापार ही है' यह मैं जानता हूँ, किंतु आव-इयकता एड़ने पर निर्धनां का पीसने का पाप भागी वनने की अपेक्षा कुछ कम कमा लेगा ही अच्छा होता है। यह वात अब स्वामीवर्ग की समक्ष में आ रही है कि अच्छा वेतन देना अन्त में लाभदायक होता है, जैसा कि हेनरी फोर्ड को जो कि संसार का सबसे वड़ा धनवान व्यक्ति गिना जाता है, अनुभव हुआ है। एक पादरी होने के नाते में निर्धन वर्ग के लोगों में आया जाया करता था और सब वातों को उनके दृष्टिकीण से देखा करता था, और मैंने देखा है कि लोग बहुधा ही उनके असह। यपन का अनुचित लाभ उठाते हैं। भारतवर्ष में भी यही वात थी, जहाँ कभी-कभी अञ्जूतों के स्कूलों में वालक सचमुच ही भूख से अचेत रहा करते थे, जब तक कि हम उन्हें भोजन पहुँचाने का प्रवन्ध न कर देते।

# अठ्ठाईसवां परिच्छेद

# अन्धविश्वास

"अन्धविश्वास एक दूसरी अत्यन्त प्रवल बुराई है, जो बहुत भयानक क्रूरताओं का कारण रही है। जो मनुष्य अन्धविश्वास का दास है, वह अपनी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान् मनुष्यों की अबहेलना करता है, और जो काम वह स्वयं करता है, वहीं उन्हें भी करने के लिये बाध्य करने की चेश करता है।

लेडवीटर-अन्धविश्वास कभी लोगों की प्रकृति की भिन्नताओं का विचार नहीं करता। श्रन्यविश्वासी लोगों का किसी न । किसी प्रकार का विश्वास रहा ही करता है जिसे वे सभी के मन में समान रूप से जमाना चाहते हैं। वे इस बात के। नहीं समभते कि कदाचित् कुछ नीरस वैज्ञानिक सचाइयों के अतिरिक्त आप किसी भी वात के प्रति सव के। समान रूप से प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि संसार में जितने व्यक्ति हैं उतने ही जीवन के प्रति हिए-कीण भी होते हैं। यहाँ तक कि यदि आपका बहुत से लोगों से परिचय हो तव भी श्रापकी कदाचित ही कोई दे। व्यक्ति ऐसे मिलें जिन पर परिस्थितियों का समान प्रभाव पड़ा हो। लोगों की एक वड़ी संख्या पर सामान्य रूप से पड़ने वाले किसी प्रभाव का भविष्य कथन तो आप अवश्य कर सकते हैं, किंतु जब तक आप उन्हें भली प्रकार जान न लें तब तक इसका ठीक ठीक निर्णय नहीं कर सकते कि अमुक बातें का उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अस्तु अन्य वातें के साथ साथ श्रंधविश्वसी लोगों में सहानुभूति का भी वहत वडा श्रभाव हुआ करता है। श्रंधविश्वास से प्रसित व्यक्ति यह नहीं समभता कि संसार में उसके दृष्टि-काण के अतिरिक्त अन्य दृष्टिकाण भी वर्तमान हैं।

श्रंधिवश्वास केवल मनुष्य के अपने लिये ही हानिकर नहीं है, वरन इसकी प्रधानता होने पर मनुष्य सदा अन्य लोगों की भी वाध्य करने की चेष्टा करता है। सपूर्ण इतिहास वताता है कि धार्मिक श्रंधिवश्वास द्वारा भयानक कष्टों की उत्पत्ति हुई है। इसी के कारण मुहम्मद के अनु-यायियों ने भिन्न भिन्न कालों में पशिया, योह्नप और अफ्रिका निषेध करता है। कुछ वौद्धों ने उस स्थान की खरीदने का अपत्त किया था और वे इसमें लगभग सफल भी हो गये थे। थिऑसीफ़िकल से। सायटी ने इन्हें इस कार्य में सहायता दी थी, किंतु दुर्भाग्य से उस धन का एक वड़ा भाग एक मुकदमे में व्यय हो गया श्रोर वह योजना सफल न हो सकी।

वैद्धि धर्म के श्रतिरिक्त और के।ई ऐसा महान् धर्म नहीं है जिसने कभी किसी पर ग्रत्याचार न किया हो। अपने मूल सिद्धांतों के कारण यह ऐसा कर भी नहीं सकताथा। स्वयं इस धर्मके संस्थापक के शब्दों ने ही इसे सहिष्णुता की मर्यादा से बांध रखा है। वैद्ध कीन है ? वहीं जो भगवान वुद्ध के उपदेशानुसार श्रावरण करता है: वह नहीं जो कि उनके किसी उपदेश में केवल विश्वासमात्र रखता है, वरन वह जो वैसा ही त्रावरण करता है जैसा कि भगवान वुद्ध के कथनानुसार मनुष्य को करना चाहिये। यदि श्राप किसी ईसाई धर्म-प्रचारक से पूछेंगे कि एक श्रेष्ठ वैद्धि का भविष्य क्या होगा ? ते। प्रायः वह यही उत्तर देगा कि 'यदि उस मनुष्य का क्राइप में विश्वास नहीं है तो उसके लिये कोई आशा नहीं।" अथवा वहुत होगा ते। वह उसे ईश्वर की अनमांगी अनुकंपा पर छे।ड़ देगा। किंतु यही प्रश्न यदि आप किसी बै।द्व से एक श्रेष्ट ईसाई के विषय में पूछें तो वह कहेगा कि 'वह ता एक दै। इ ही है, चाहे वह अपने आपको ईसाई कहता है, किंतु वह भगवान् बुद्ध के उपदेशानुसार ही श्राचरण करता है, अतः उसका सव प्रकार से कल्याण होगा।" शैद्ध धर्म की सहिष्णुता ऐसी ही है, जैसा कि मैं पहले वता

चूका हूं। यह सच है कि सभी धर्म असहिष्णुता श्रोर हिंसा का निषेध करते हैं, किंतु उनमें से कुछ धर्मों में कुछ सीमा तक जो श्रक्षानता श्रीर धर्माधता है, उसने उनके श्रमुयायियों को इस सरल सत्य के प्रति श्रंधा वना दिया है।

श्रंधविश्वास का एक रूप जातिवृणा है, जिसमें कि एक जाति दूसरी संपूर्ण जाति के प्रति तिरस्कार की भावना रखती है; यह भी एक भूर्खता है, क्योंकि प्रत्येक जाति में भले और बुरे देनों ही प्रकार के लीग होते हैं। मुक्ते स्मरण है कि इंगलैंड के दूरवर्ती गांवों में एक हिं ज़ार के प्रति देहाती लोगें। की भावना एक प्रक हैं इसमें शंकायुक्त और उपहासजनक रहती थी। अंक दिनों में एक मनुष्य का भिन्न भाषाभाषी होना है वता विलयों की वस्तु थी। तथापि कुछ देहाती लोग की पूर्ति करने इस विशेष वात में हमारे सर्वसाधार होती थी, इसका अविनीत हैं। मुभे तो सदा ऐसा प्रतीत । उसे तो निरंतर कोई विदेशी हमारे देश में आता है ते। नका समर्पण उसी की इ विदशा हमार दश म आता हता र के कप में आता है, और उसका मार्ग देवता के नहीं। अपने देश व जनता की उस पर अ और सेलोमन के हमारा कर्त्तव्य है।

हमारा कत्तवय ह। इससे प्रकट होता है कि नेपोलियन के समय में उपासना करते थे, वह वह फैला हुआ था कि सभी फांग्जान ईश्वर कहते हैं क्योंकि उस चे लोग इस वात को भने की उच्च कल्पना करने योग्य उन्नत न पक्ष अनुचित और संपाब अति प्राचीन अटलांटियन काल लड़ते हैं। ऐसे स्थान उपक्ष था। इससे पहिले ही यहुदियों के वहुसंख्यक लोग किस्मश्र देश) की सभ्यता से हो गया था, हों और फलत: वह भा विवसार की अपने राज्य से इसका लेाप कर देने की राजाका वे। पित करने के लिये उद्यत किया था।

यह स्पष्ट है कि ऐसा काई भी देवता, जिसकी उपासना करने की इच्छा हा सकती हो, रक्त की मेंट की इच्छा नहीं करेगा; यद्यपि भुवलोंक के कुछ यक्ष अप्सरादि तथा काम-रुपदेव इसके इच्छुक होते हैं। अस्तु, हमें शास्त्रों के उन स्थलों की जिनमें ऐसे विलदानों का वर्णन त्राता है, मनुष्य के विकास के उसी काल से संबंधित समक्तना चाहिये जा कि वहुत पीछे छूट चुका है। कुछ लोग शास्त्रों की ग्रवझा के भय से इसका विरोध करना नहीं चाहते, किंतु किसी विशेष शब्द-समूह की सदा के लिये पवित्र और पुरुषमय समभना अंधविश्वास के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अन्य वातेंं के संमान शास्त्रों के प्रति भी हमें संकुचित विचार नहीं रखना चाहिये। जव हम किसी पुस्तक की पढ़ते हैं तो उसमें से जो वाक्य हमें विशेष रूप से सुंदर और सहा-यक प्रतीत होते हैं, उन्हीं की हम महत्व देते हैं त्रीर स्मरण रखते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों से भी हमें वे ही वातें यहण करनो चाहिये जो सभी कालों के लिये श्रेष्ठ, सुंद्र त्रीर महत् हों; त्रीर जो वातें हमारे विकास की वर्तमान श्रेणी के अनुरूप न हें। उन्हें त्याग देना चाहिये, इसी में हमारी भलाई है। रक्तवलियों का वर्णन यद्यपि वाईवल के कुछ भागों में भी आया है, किंतु हमें इस सचाई की जान लेना चाहिये कि ईश्वर के। ये कभी अभीए न थीं। यह सव वितदान निश्चय ही उन धर्मी से संवंध रखते हैं, जे ईश्वर को एक दुष्ट व्यक्ति समक्तते हैं, जिसे कि सदा तृह

किंतु वहां के उच्च विचारों का उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा था। किंतु पीछे जाकर वेविलोन शहर की आधीनता के समय में उन्होंने परमेश्वर के विषय में जानकरा प्राप्त की। तुरंत ही विलक्षण रूप से उन्हों ने उस इश्वर का समावेश अपने जेहोवा में ही कर दिया; उनके उत्तर कालीन धर्मगुरुओं ने प्रतिभापूर्वक ईश्वर का वर्णन भी किया है, किंतु तै। भी उनके वर्णन में उनके पुराने विचारों की छाप लगातार पड़ती रही है।

इन रक्तविलयों का संबंध मनुष्य के विकास की प्रारंभिक श्रेणियों से हैं। इसमें यक्ष उपासना का प्राथमिक यंत्र मंत्र भी समितित है, और इनका संबंध सदा उन यक्षों से ही होता है जिनका जीवन रक्त की गंध पर ही निर्भर होता है। इस यक्ष को विलयों की आकांक्षा रहती है, क्योंकि यह रक्त की गंध का पचा कर उसके द्वारा प्रत्यक्ष प्रकट होने की शक्ति प्राप्त करता है। लोग कहते हैं कि कुछ पहाड़ी असम्य जातियों पर ऐसी विलयों न देने से विपत्ति आती है—उनकी खेती नष्ट हो जाती है और उनके घरों में आग लग जाती है। अस्तु, संभवतः भारत के पहाड़ी देवी-देवता भी अदलांटिक काल के ही बड़े बड़े यक्ष हैं।

इस वात के। हम निश्चित मान सकते हैं कि हमारे महर्षियों ने कभी ऐसे विलदानों का समर्थन नहीं किया। उदाहरणार्थ, वेदें। की मूल उक्तियों में तो इनका वर्णन निश्चय ही नहीं है, किंतु कुछ जंगली जातियों की परंपराश्ची के संपर्क में श्चाने के कारण उनमें यह वर्णन आ गया है, जो कि किसी सीमा तक अभी भी वर्तमान है। भगवान वुद्ध ने पशुविल की प्रथा का विरोध किया था और सम्राट विवसार के। अपने राज्य से इसका लोग कर देने की राजाहा घोषित करने के लिये उद्यत किया था।

यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी देवता, जिसकी उपासना करने की इच्छा है। सकती है।, रक्त की भेंट की इच्छा नहीं करेगाः यद्यपि भुवलोंक के कुछ यक्ष ऋष्सरादि तथा काम-रुपदेव इसके इच्छुक हे।ते हैं। अस्तु, हमें शास्त्रों के उन स्थलों की जिनमें ऐसे वितदानों का वर्णन आता है, मनुष्य के विकास के उसी काल से संबंधित समभना चाहिये जे। कि वहुत पीछे छूट चुका है। कुछ लीग शास्त्रों की अवहा के भय से इसका विरोध करना नहीं चाहते, किंतु किसी विशेष शब्द-समृह की सदा के लिये पवित्र और पुरायमय समभना श्रंथविश्वास के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अन्य वातें के संमान शास्त्रों के प्रति भी हमें संकुचित विचार नहीं रखना चाहिये। जव हम किसी पुस्तक की पढ़ते हैं ता उसमें से जा बाक्य हमें विशेष रूप से सुंदर श्रीर सहा-यक प्रतीत होते हैं, उन्हीं की हम महत्व देते हैं और स्मरण रखते हैं। इसी प्रकार शास्त्रों से भी हमें वे ही वातें प्रहण करनो चाहिये जो सभी कालों के लिये श्रेष्ठ, सुंदर और महत् हों और जा वातें हमारे विकास की वर्तमान श्रेणों के अनुरूप न हों उन्हें त्याग देना चाहिये, इसी में हमारी भलाई है। रक्तवलियों का वर्णन यद्यपि वाईवल के कुछ भागों में भी त्राया है, किंतु हमें इस सचाई के। जान लेना चाहिये कि ईश्वर के। ये कभी श्रभीष्ट न थीं । यह सव वित्तदान निश्चय ही उन धर्मी से संवंध रखते हैं, जे। ईश्वर के। एक दुष्ट व्यक्ति समभते हैं, जिसे कि सदा तृप्त

# करते रहना चाहिये।

ईसाई धर्म में एक वड़ी शोकजनक वात यह रही है कि विलदान के इस विचार की काइस्ट के उन पित्रन उपदेशों के लाथ निश्चित कर दिया गया है किसमें कि उन्होंने ईश्वर का वर्णन एक प्रेममय पिता कह के किया है। यह सच है कि ईसाइयों ने ईश्वर के। पश्चवित्तयाँ अपैण करने का कलंक कभी नहीं उठाया, किंतु उनकी वड़ी वड़ी संस्थायें अभी तक यह प्रचार कर रही हैं कि ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे यदि संतुष्ट न किया जाये ते। वह हमारा अमंगल करता है। उन्होंने इस ऋसंगत वात का प्रचार किया है कि ईश्वर ने उन सव लोगें। के स्थान पर जो कि नरक की जाने दाले थे, अपने ही पुत्र (क्राइस्ट) का वलिदान कर दिया। मेरे विचार में अधिकांश लोग तो कभी इस बात का विचार ही नहीं करते कि इस प्रकार के विलदाने। की अपेक्षा रखने वाला ऋथवा उनका ऋनुमोदन करने वाला देवता कैसा हो सकता है। आप किसी ऐसे भौतिक राजा की कल्पना कोजिये जिसने को पहिले ते। यहुत से लोगें। के लिये अकस्मात् हो भयंकर यातनात्रों का दंड निर्घारित कर दिया और फिर उन्हें छे। इदिया, क्येंकि उसके पुत्र ने आकर कहा कि "यदि आपके। किसी न किसी का वध करना ही है, तो मेरा ही की जिये; मैंने कीई बुरा काम तो नहीं किया, किंतु तै। भी आप मेरा वध कीजिये और इन सव लोगों के। छोड़ दीजिये।" अब विचार कीजिये कि उस राजा के विषय में आपको क्या धारणा होगी ? यह सिदान्त ईसाई धर्म का कदापि नहीं है।

कर्नल इनजरसे ल का यह कथन ठीक है कि मनुष्य का श्रेष्ठतम कार्य ही एक सक्चा ईश्वर है। यह सत्य है कि जो राष्ट्र पहिले से ही उन्नति के शिखर पर था, वहीं चास्तव में एक महान् और प्रतिभाशाली ईश्वर की उच्च कल्पना कर सकता था। यह सच है, कि हम ग्रंगें जो के भृतकालीन पूर्वज जो कि जंगलों में ग्रूमा करते थे और अपने शरीर की नीले रंग में रंगा करते थे, तथा वे सगड़ाल प्रकृति वाले प्राचीन यहदी और दूसरे लेगा ईश्वर के संवन्ध में एक भयंकर सी धारणा रखते थे, किंतु यह कीई कारण नहीं कि इस वर्तमान समय में भी हम उसी धारणा की लेकर चलते जायें।

तीसरा मत जो कि ब्रह्मविद्या का है, वह यह है कि ईश्वर मंगलमय है और उसने एक उद्देश्य की लेकर इस सम्पूर्ण सृष्टि की रचना की है, जिसकी पूर्ति करने में वह निरन्तर व्यस्त है, एवं संसार में होने वाली प्रत्येक वटना उसी के कार्य का छंग है। वह अपने जीवों की कुछ सीमा तक स्वतन्त्र इच्छाहांकि प्रदान करता है और वे जीव उसके द्वारा ऐसे कार्य करते हैं जो स्पष्ट ही उसकी महत् योजना के अनुकूल नहीं होते; तथापि, क्योंकि उनकी इच्छा भी ईश्वर की योजना का ही एक छंग है, ख्रतः सभी कार्य उसी के छंग हैं।

जव हम कहते हैं कि ईश्वर् मनुष्य की कुछ स्वाधीनता या स्वतंत्रता मदान करता है, ते। हम यह स्पष्ट वता देना चाहते हैं कि हम इस स्वतन्त्रता की सीमित और कमशः वढ़ने वाली समभते हैं। यदि मनुष्य अपनी प्राप्त शक्ति और स्वतन्त्रता का सदुपयोग करता है, ते। उसे और भी

### करते रहना चाहिये।

ईसाई धर्म सें एक वड़ी शोकजनक वात यह रही है कि विलिद्दान के इस विचार की क्राइस्ट के उन पवित्र उपदेशों के खाथ निश्चित कर दिया गया है किसमें कि उन्होंने ईश्वर का वर्णन एक प्रेममय पिता कह के किया है। यह सच है कि ईसाइयों ने ईश्वर के। पशुवलियाँ अर्पण करने का कलंक कभी नहीं उठाया, किंतु उनकी बड़ी बड़ी संस्थायें अभी तक यह प्रचार कर रही हैं कि ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे यदि संतुष्ट न किया जाये ते। वह हमारा अमंगल करता है। उन्होंने इस ऋसंगत वात का प्रचार किया है कि ईश्वर ने उन सव लोगें। के स्थान पर जो कि नरक की जाने वाले थे, अपने ही पुत्र (क्राइस्ट) का वित्तदान कर दिया। मेरे विचार में अधिकांश लोग तो कभी 'इस वात का विचार ही नहीं करते कि इस प्रकार के विलदानों की अपेक्षा रतने वाला अथवा उनका अनुमोदन करने वाला देवता कैसा हे। सकता है। आप किसी ऐसे भौतिक राजा की कल्पना कोजिये जिसने की पहिले ते। बहुत से लोगीं के लिये अकस्मात् हो अयंकर यातनाओं का दंड निर्धारित कर दिया और फिर उन्हें छीड़ दिया, क्योंकि उसके पुत्र ने ब्राकर कहा कि "यदि आपके। किसी न किसी का बध करना ही है, तो मेरा ही की जिये; मैंने कीई बुरा काम ते। नहीं किया, किंतु ता भी आप मेरा वध कीजिये और इन सव लोगों के। छोड़ दीजिये।" अब विचार कीजिये कि उस राजा के विषय में आपको क्या धारणा होगी ? यह सिद्धान्त ईसाई धर्म का कदापि नहीं है।

कर्नल इनजरसे ल का यह कथन ठीक है कि मनुष्य का श्रेष्ठतम कार्य ही एक सच्चा ईश्वर है। यह सत्य है कि जो राष्ट्र पहिले से ही उन्नति के शिखर पर था, वही वास्तव में एक महान् और प्रतिभाशाली ईश्वर की उच्च कल्पना कर सकता था। यह सच है, कि हम ग्रंग्रे डों के मृतकालीन पूर्वज जो कि जंगलों में ग्रुमा करते थे और श्रपने शरीर की निले रंग में रंगा करते थे, तथा वे क्षगड़ालू प्रकृति वाले प्राचीन यहदी और दूसरे लोग ईश्वर के संवन्ध में एक भयंकर सी धारणा रखते थे, किंतु यह कीई कारण नहीं कि इस वर्तमान समय में भी हम उसी धारणा को लेकर चलते जायें।

तीसरा मत जो कि ब्रह्मविद्या का है, वह यह है कि ईश्वर मंगलमय है और उसने एक उद्देश्य की लेकर इस सम्पूर्ण सृष्टि की रचना की है, जिसकी पूर्ति करने में वह निरन्तर व्यस्त है, एवं संसार में होने वाली प्रत्येक वटना उसी के कार्य का ग्रंग है। वह अपने जीवों की कुछ सीमा तक स्वतन्त्र इच्छाशक्ति प्रदान करता है और वे जीव उसके द्वारा ऐसे कार्य करते हैं जो स्पष्ट ही उसकी महत् योजना के ग्रनुकुल नहीं होते। तथापि, क्योंकि उनकी इच्छा भी ईश्वर की योजना का ही एक ग्रंग है, ग्रतः सभी कार्य उसी के ग्रंग हैं।

जव हम कहते हैं कि ईश्वर ज़ैम कुछ स्वाधीन ता या स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो हम यह स्पष्ट वता देना चाहते हैं कि हम इस स्वतन्त्रता की सीमित और क्रमशः यहने वाली समसते हैं। यदि मनुष्य श्रपनी प्राप्त शिक्त और स्वतन्त्रता का सदुपयोग करता है, तो उसे और भी स्वतन्त्रता और शक्ति प्राप्त हो जायेगी । यह विधि एक शिशु को चलना सिखाने के समान जान पड़ती है। शिक्षक उस शिशु को प्रयत्न करने देता है, गिरने देता है, श्रीर फिर प्रयत्न करने देता है; क्योंकि यदि वह वालक गिरने के भय से सदा हो दूसरे का सहारा लेकर चलेगा ते। अंत में अपाहिज हो जायेगा। परन्तु प्रारम्भ में चलना सीखते समय शिक्षक उसे पत्थर के फंर्श पर, सीढ़ियां पर अथवा अन्य आशंकाजनक स्थानों पर अकेले जाने की स्वतन्त्रता नहीं देता। पीछे जब वह वालक वड़ा हो जाता है, तव यदि वह चाहे तो किसी सुन्दर दृश्य की देखने के लिये पर्वत के कगारे पर भी जा सकता है। ईश्वर भी हमारा शिक्षण करते समय इसी प्रकार हमारी रक्षा करता है, ताकि हम अपने जीवन का इतना अनिष्ट न कर सकें कि फिर वह सुधर ही न सके।

इस तोसरे मत की मान्यता निरन्तर बढ़ रही है।
अव तो बहुत समय से ईसाई धर्म अपने धार्मिक मत की
अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हो गया है, और वहुत से ईसाई अपने
चर्च द्वारा प्रमाणित विचारों से कहीं उदार विचार रखने
लगे हैं। उदाहरणार्थ, इङ्गलैंड का चर्च कुछ ऐसी वातों
का प्रतिपादन करता है जा चाइचल के एक परिच्छेद में
'धर्म का प्रस्ताव' करके प्रसिद्ध हैं। एक पादरी की इन्हें
अंगीकार करना ही पड़ता है, किंतु चिंद उनमें से कीई
पादरी यह पश्न पृछ ले कि 'मैं इन वाक्यों की कैसे स्वीकार करूँ, यह तो प्रस्यक्ष ही परस्पर विरोधातमक है ?"
ते। उसे चताया जायेगा कि जिस समय यह लेख लिखे

गये थे, उस समय दो विरोधी दल थे श्रोर दोनों ही की संतुष्ट करने के लिये कुछ न कुछ कहना पड़ा था। वे पादरी कहते हैं कि "हमारे वड़े पादरी ने तथा हम सब ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं, अतः नुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिये।" वह नवागत पादरी संभवतः कहेगा कि "मेरे विचार में यदि तुम मुक्ते यह विश्वास दिला दे। कि इसका तालर्थ कुछ भी नहीं है, तो में भी इसे इसी प्रकार स्वीकार कर लूँगा।" किंतु यह के ई श्रव्छी श्रीर सम्मानजनक वात नहीं है।

मुभे ईसाईयों के धार्मिक मत पर कोई आपित नहीं है, क्योंकि सामान्यतः ईसाई लोग जितना समभते हैं उससे कहीं अधिक गृढ़ अर्थ उसके मृल में विद्यमान है। किंतु में उन सैंतीस लेखों पर तथा धर्म अंगीकार की प्रथा पर अवस्य आपित करता हूं, क्योंकि उन लेखों में कुछ अत्यंत सुंदर विचारों के साथ सर्वथा असंभव वातों को मिश्रित करने की चेष्टा की गई है। यदि शिक्षा-प्रश्लोत्तरी के प्रथम प्रश्ल पर ही रुक कर यह उत्तर दिया जाता कि "मनुष्य का चरम लक्ष्य क्या है? ईश्वर की महत्ता का वर्णन करना और अनंतकाल तक उसके संगम का आनंद उटाना" ते। यह वात शोमनीय होती।

ईसाई धर्म अपने चर्च द्वारा प्रमाणित घेषणात्रों ब्रौर विश्वास से वहुत त्रागे वढ़ चुका है। कुछ दिन पिहले मैंने एक पादरी द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ी थी, जिसका एक ही वाक्य इस वात के सिद्ध कर देता है। वह लेखक कहता है कि "मनुष्य के हृदय में काइस्ट की जाय़त करना ही ईसाई धर्म का उद्देश्य है। अगि चल कर वह इसका स्पर्शकरण करता है कि मनुष्य के हृदय में काइस्ट के। जागृत करने का अर्थ क्या है। वह कहता है कि 'यह विज्ञान के आचार्यों का ज्ञान है, वकील की वकृत्व-शक्ति है, न्यायार्थीश की निष्पक्षता है, कलाकार का सौंदर्य प्रेम है और जीव-प्रेमियों में मनुष्य के प्रति प्रेम भावना है," इत्यादि। ऐसे ईसाई धर्म के। हम अंगीकार करते हैं। शिक यही भाव गीता में व्यक्त किया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं।

"दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मैानं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्

१०-३८

यद्यद्विभृतिमःसन्तं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छु त्वं सम तेजेांऽशसंभवम्"

१०-४१

अर्थात् शासन करने वालें का दंड, जय की इच्छा करने वालें की नीति, गुह्यों का झान, और ज्ञानियों का ज्ञान में हूं।

#### तथा

जो वस्तु वैभव, लक्ष्मी और प्रभाव से युक्त है, उसके। तुम मेरे ही तेज के श्रंश से उत्पन्न जाने।।

उपरोक्त ईसाई पादरी गीता के इस कथन से पूर्णतया सहमत है। गीता एक श्रित प्राचीन श्रन्थ है। यह महा-भारत का एक भाग होते हुए भी महाभारत से श्रिधिक आचीन है। गीता की शिक्षाओं में मिश्रित वहुत सी शिक्षायें आयों के आगमन से वहुत पहिले भारत में निवास करने वाले अटलांटिक जाति के लेगों में प्रचलित थां। मुक्ते विदित है कि यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है, किंतु यह कुछ वास्तविकताओं के। प्रकट करता है, जिन्हें कि हमने देखा है।

ईश्वर पर हम पूर्ण विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि वह पूर्ण ज्ञानी है और हम अज्ञानी। सामान्य रीति से ते। हम यह जानते हैं कि ईश्वर की विकास योजना में सहायक वनने के लिये हमसे किन कार्यों के। करने की अपेक्षा की जाती है, किंतु हम उनके ब्योरे की नहीं जानते, तथापि हम इतना जानते हैं कि उस समस्त व्यारे की वागडीर निपुण हाथों में सोंपी गई है। हम यह नहीं जानते कि हमारा भाग्य क्या होगा, किन्तु इस योजना के महान् व्यवस्थापक इसे जानते हैं, और वे ही वुद्धिमत्तापूर्वक इसका निर्णय करेंगे कि हमारे कितने कमों का फल ते। हम उपयोगी रूप से अभी भाग सकते हैं और कितने कर्मों के फल की भविष्य में भागने के लिये संचित रखा जाना चाहिये। यदि कर्म के विधाताओं के। हमारी वात सुनना और किसी भी समय हमारी रुचि के अनुसार हमारी प्रारब्ध की वदल देना संभव हाता, तो निश्चय ही हमारे लिये बुरा होता। में यह नहीं कहता कि इस सम्बन्ध में हमारे आकांक्षायें निरर्थक हैं, वरन् वात ठीक इससे विपरीत है, क्योंकि यदि हमारी आकांक्षायें श्रेष्ठ तो वे एक नवीन सहायक के रूप में प्रकट होती हैं और हमारे प्रारब्ध-भोग की कुछ कामल बनाने में कर्म के देवताओं की सहयोग देती हैं। या तो इस तरह कि वे हमें जुछ अधिक कर्मों के फल की भोगने के लिए दे दें, ताकि हम शीघ उनसे मुक्त हो जायें अथवा कदाचित् उनके कम की वदल कर उन्हें किसी दूसरी रीति से हमें भोगने की दें। किन्तु जो कुछ भी किया जाता है वह कुछ थोड़े से लोगों की भलाई के लिये नहीं किया जाता, वरन् समिए की भलाई के लिये ही किया जाता है। अतः हमें ईश्वरीय इच्छा में परिवर्तन करने की चेष्टा कदाि नहीं करनी चाहिये; जो कुछ भी हम पर वीते उसे कतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना चाहिये, और उसका दुरुपयोग न करके सदुपयोग हो करना चाहिये। हमें अपनी कठिनाश्यों को एक विजय प्राप्त करने की वस्तु तो समक्षना चाहिये, किंतु हमें सर्वदा संतुष्ट रहना चाहिये, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सबके पीछे प्रभु का हाथ है और वह प्रभु पूर्णक्ष से मंगलकारी है।

"और इससे भी अधिक करू अन्धविखास यह है कि मनुष्य को अपने आहार के लिये मांस की आवश्यकता रहती है।"

लेडवीटर—यह एक अन्धविश्वास ही है, क्योंकि लाखें ही मनुष्य मांस खाये विना भी पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। संभ-वतः कुछ थोड़े से लोग ऐसे हैं, जो अपने वृरे संस्कारों अथवा अपने कर्मों के कारण गुड़ आहार पर शरीर निर्वाह करने में सचमुच ही असमर्थ हैं, किंतु ऐसे लोगों की संख्या वहुत ही थोड़ी हैं। थिऑसीफ़िकल सीसायटी के सहस्रों सभासदों में से मैंने वहुत ही थोड़े लोग ऐसे पाये हैं जो वहुत समय तक शाकाहार पर रहने का प्रयत्न करने के उपरान्त भी ऐसा करने में असमर्थ रहे हां। किन्तु शेष सभी प्रारम्भ में कुछ कठिनाइयाँ भेलने के पश्चात् इस आहार पर निर्भर रह सके हैं, ग्रीर फिर तो शाकाहार द्वारा उन्होंने अपने स्वास्थ्य में भी उन्नति की है।

यह वात निःसंदेह रूप से प्रमाणित हे। चुकी हैं कि इस पशुहत्या के द्रापभागी हुये विना ही मनुष्य पूर्ण स्वस्थ रह सकता है। ऐसे शरीरों की संख्या बहुत ही कम है, जिन्हें शाकाहार अनुकृल नहीं पड़ता। शरीर की ऐसी दशा उनके लिये एक दुर्भाग्य ही है; किन्तु यदि कोई मनुष्य त्रपनी त्रहारशुद्धि के लिये वुद्धिमत्तापूर्वक प्रयत्न करने के उपरान्त भी इसे असंभव पाता है, ते उसे इसकी भी श्रपने कर्म का ही एक श्रंग समक्तना चाहिये। ऐसी अवस्था में सदा यह कहना वुद्धिमानी अथवा उचित नहीं होता कि "या तो मैं अपने शरीर की अपनी ही इच्छानुसार चलाऊँगा, अथवा इसे त्याग दूँगा, या ता मैं शुद्ध आहार पर ही जीवन धारण कहूँगा अथवा जीवन की ही त्याग दूँगा। संभव है कि दूसरों के प्रति मनुष्य के कुछ कर्त्तच्य ऐसे हों, जिनका पालन दुर्वल शरीर द्वारा न किया जा सकता हो और जिनके लिये एक हृष्ट-पुष्ट शरीर की अध्यकता हा। मैं यह वात भली-भाँति जानता है कि जिन लोगों को शुद्ध ब्राहार रुचिकर नहीं है ब्रथवा जो त्रापने द्वारीर के। इस नवीन घाहात्र के अनुकृल वनाने का कप्ट उठाने में हिचकते हैं इनके लिये सेरी यह सम्मति एक निमित्त वन जायेगी, किंतु तौभी इसका दिया जाना त्रावश्यक है, क्योंकि कुछ हतभाग्य व्यक्ति सचमुच ही ऐसे हैं जिनके लिये इस विषय में अपनी पुरानी रीति के ही अनुसार चलना आवश्यक है।

को भोगने के लिए दे दें, ताकि हम शीघ्र उनसे मुक्त हो जायें अथवा कदा चित् उनके कम को वद् ल कर उन्हें किसी दूसरी रीति से हमें भोगने को दें। किन्तु जो कुछ भी किया जाता है वह कुछ थोड़े से लेगों की भलाई के लिये नहीं किया जाता, वरन् समिष्ट की भलाई के लिये ही किया जाता है। अतः हमें ईश्वरीय इच्छा में परिवर्तन करने की चेष्टा कदा ए नहीं करनी चाहिये; जो कुछ भी हम पर वीते उसे छत कता पूर्व करनी चाहिये; जो कुछ भी हम पर वीते उसे छत कता पूर्व करने सहुपये। ही करना चाहिये। हमें अपनी किता स्थों के। एक विजय प्राप्त करने की वस्तु तो समक्षना चाहिये, किंतु हमें सर्वदा संतुष्ट रहना चाहिये, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सबके पीछे प्रभु का हाथ है और वह प्रभु पूर्ण रूप से मंगलकारी है।

"और इससे भी अधिक क्रू अन्धविश्वास यह है कि मनुष्य को अपने आहार के लिये मोस की आवश्यकता रहती है।"

लेडवीटर —यह एक अन्धिविश्वास ही है, क्योंकि लाखें। ही मनुष्य मांस खाये विना भी पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। संभ-वतः कुछ थोड़े से लोग ऐसे हैं, जो अपने तुरे संस्कारों अथवा अपने कमों के कारण ग्रुड आहार पर शरीर निर्वाह करने में सचमुच ही असमर्थ हैं, किंतु ऐसे लोगों की संख्या वहुत ही थोड़ी है। थिऑसे।फ़िकल सोसायटी के सहस्त्रों सभासदें। में से मैंने वहुत ही थोड़े लोग ऐसे पाये हैं जो वहुत समय तक शाकाहार पर रहने का प्रयत्न करने के उपरान्त भी ऐसा करने में असमर्थ रहे हां। किन्तु है। मेरे विचार में उनका आशय यह है कि हम लोग भी वनस्पतियों का जीवन तो नष्ट करते ही हैं; किंतु वनस्पतियों के जीवन की श्रेणी नितांत प्राथमिक होती है, और उनमें पशुओं की सी उम्र चेतना नहीं होती।

हत्या के विरुद्ध मृल ज्ञापित यह है कि इससे विकास के क्रम में वाधा पड़ती है। यदि श्राप किसी मनुष्य की ह्त्या करते हैं, ता जहां तक उसके सुखसंताष का प्रश्न है वहां तक ते। आप उसे कोई वास्तविक हानि नहीं पहुँचाते; सामान्य रीति के श्रनुसार वह एक ऐसे लोक में जाता है, जहां वह इस स्थूल लोक की अपेक्षा अधिक असत्र रहेगा। और केवल शरीर केा नप्ट करना सदा आवश्यक रूप में क्रूरता भी नहीं होती, क्येंकि अकस्मात् मारे जाने से मनुष्य को कष्ट का भान ही नहीं होता; उसकी हत्या करके जा बुराई आप करते हैं वह तो यह है कि उस शरीर केद्वारा उसे अपने विकास का जो अवसर प्राप्त होता, उससे आप उसे वंचित कर देते हैं। कुछ समय के वाद दूसरा दारीर धारण करने पर उसे वह अवसर पुनः प्राप्त तो हो जायेगा, किंतु आप उसके विकास में विलम्ब कर रहे हैं और कर्म के विधाताओं को उस मनुष्य के विकास के लिये अन्य स्थान हृंढने एवं प्रौढ़ अवस्था द्वारा प्राप्त होने वाले उन्नति के अवसर को प्राप्त करने से पहिले उसे फिर से शैशवावस्था और वाल्यावस्था में से पार करने का कष्ट दे रहे हैं। यही कारण है कि पशु हत्या की अपेक्षा मनुष्य-हत्या इतनी अधिक वुरी समर्भी जाती है। मनुष्य को एक सर्वथा नवीन व्यक्तित्व की उन्नति करनी पड़ती है, किंतु पशु अपने पुंजजीव (Group soul) में ३६

मांसाहार हमारे लिये अवांछनीय है, क्यांकि पशुर्त्री की हत्या करना कूरता है और दूसरे इसके द्वारा हमारे शरीर में अवांछनीय तंतुओं का भी प्रवेश होता है, जो हमारे शरीर की कटेर बना देते हैं और हमारे शरीरों के मूलभूतें (elementals) में पशु वासनात्रों के। उद्दीस करते हैं। मांसाहार के विषय में और भी बहुत से कारण हैं जिन्हें मैंने अपनी 'गूड़शान की सलक' (Some Glimpses of Occultism) नामक पुस्तक में वर्णित किया है। मांसा-हार का विषय उन क्रतिपय निषयों में से है जिनके संबंध में सभी युक्तियां प्रायः एकपक्षीय होती हैं, क्योंकि मांसाहार के पक्ष में इसके श्रतिरिक्त श्रीर केाई युक्ति नहीं है कि लोग अपने अभ्यास के अनुसार ही बलते रहते हैं, क्योंकि यह उन्हें अच्छा लगता है। मेरे विचार में हम किसी भी प्रश्नकर्ता के प्रति इस बात के। बहुत ग्रच्छी प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं कि मांसाहार का परित्याग करने में स्वयं उसी की भलाई है। यह वात केवल सिद्धांत की ही नहीं है-यद्यपि हमारा ते। यह सिद्धांत ही है-वरन शाकाहार द्वारा स्वास्थ्य भी अधिक उन्नत रहता है और इससे मनुष्य कुछ भयंकर वीमारियों से वचा रहता है; **ऋौर यह बात तो एक निश्चित सत्य है कि शाकाहारी** लागां में अपेक्षाकृत अधिक सहनशीलता होती हैं।

लोग कभी-कभी इस वात पर आपित करते हैं और कहते हैं कि चाहे जैसे भी हो हमें जीवनधारण करने के लिये किसी न किसी जीवन की तो नए करना ही पडता है, और शाकाहारी लोग भी किसी न किसी कप में ते। ऐसा करते ही हैं। यह वात बहुत ही थोड़े अंशों में सत्य

हैं। मेरे विचार में उनका आशय यह हैं कि हम लेग भी वनस्पतियों का जीवन ते। नष्ट करते ही हैं; किंतु वनस्पतियों के जीवन की श्रेणी नितांत प्राथमिक होती हैं, श्रीर उनमें पशुओं की सी उग्र चेतना नहीं होती।

हत्या के विरुद्ध मुल ब्रापित यह है कि इससे विकास के क्रम में वाधा पड़ती है। यदि श्राप किसी मनुष्य की हत्या करते हैं, ते। जहां तक उसके सुखसंताप का प्रश्न है वहां तक ता आप उसे काई वास्तविक हानि नहीं पहुँचाते; सामान्य रीति के श्रनुसार वह एक ऐसे लोक में जाता है, जहां वह इस स्थूल लोक की अपेक्षा अधिक मसत्र रहेगा। और केवल शरीर की नप्ट करना सदा श्रावश्यक रूप में क्रूरता भी नहीं होती, क्योंकि श्रकस्मात मारे जाने से मनुष्य को कप्र का भान ही नहीं होता; उसकी हत्या करके जो बुराई त्राप करते हैं वह तो यह है कि उस शरीर केद्वारा उसे अपने विकास का जो अवसर पाप्त होता, उससे आप उसे वंचित कर देते हैं। कुछ समय के बाद दूसरा शरीर धारण करने पर उसे वह अवसर पुनः प्राप्त तो हो जायेगा, किंतु आप उसके विकास में विलम्ब कर रहे हैं और कर्म के विधाताओं को उस मनुष्य के विकास के लिये अन्य स्थान हुं ढने एवं प्रीट अवस्था द्वारा प्राप्त होने वाले उन्नति के अवसर को प्राप्त करने से पहिले उसे फिर से शेशवावस्था और वाल्यावस्था में से पार करने का कष्ट दे रहे हैं। यही कारण है कि पश्च हत्या की अपेक्षा मनुष्य-हत्या इतनी अधिक दुरी समसी जाती है। मनुष्य को एक सर्वथा नवीन व्यक्तित्व की उन्नति करनी पड़ती है, किंतु पशु श्रपने पुंजजीव (Group soul) में ही पुनः लौट जाता है, जहां से उसका फिर से जन्म लेना अपेक्षारुत सुगम वात है। तथापि, एक अधिक विकास पाये हुये पशुकी जिनकी समस्या अधिक जिंदल होती है—हत्या करके हम विकास कम के अधिष्ठाताओं के लिये एक और दुविधा का कारण वनते हैं, यदि हम आदरपूर्वक ऐसा कह सकें। जैसे, एक मच्छर को मारता तो एक अति तुच्छ वात है, क्योंकि वह अपने पुंजजीव (अप सेलि) में पुनः लौट जाता है। ऐसे सहस्रों ही कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने से जो कष्ट उत्पन्न होता है, वह एक घोड़े, गाय, कुत्ते या विज्ञी को नष्ट करने से उत्पन्न हुये कष्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है।

आत्मरक्षा अथवा किसी अन्य की रक्षा के आपित्तकालें। के अतिरिक्त हमारी कल्पना में आने योग्य और कोई भी परिस्थित ऐसी नहीं है जिसमें अपने किसी भी उद्धेश्य के लिये मनुष्यहत्या करना उचित हो सकता हो। एक योगी तो आत्मरक्षा के लिये भी ऐसा नहीं करता, वह ते। इस विषय को पूर्णतः विश्वाता के हाथ में सौंप देता है। तीभी, मेरा विश्वास है कि यि हमारे जीवन पर श्राक्रमण हो, तो हमारा ऋमरक्षा करना न्यायसंगत है, श्रीरमुक्ते पूरा तिश्वास है कि एक त्राक्रमणकारी का वध करके भी एक भित्र या वालक की रक्षा करना न्यायसंगत ही है। सब प्रकार के पशुत्रों के संबंध में भी यही वात ठीक है। यदि कोई पशु ब्राप पर ब्राकमण करके ब्रापके जीवन और सुरक्षा को श्राशंका में डालता है, तेा मेरे विचार में श्रावश्यकता पडने पर आपको उसे मारने का पूरा अधिकार है। वास्तव में सीचना ता यह होता है कि आपके की नसे काम से अधिक हाति होगी। हृष्टांत के लिये, यदि आपको मच्छर कष्ट दे रहे

हैं जो कि आपको काटते समय अपने स्वाभाविक खादा गंदगी को आपके भीतर छोड़ कर आपके रक्त को विपाक चना देते हैं और इस प्रकार कदाचित् किसी महत्वपूर्ण कार्य में भी वाधा उपस्थित करते हैं, तो उन मच्छरों को मारने से श्रपेक्षाकृत कम बुराई होगी। यदि आप मच्छुरदानी के भोतर रह कर अपना वचाव कर सकते हैं अथवा किसी श्रीर प्रकार से उन्हें भगा सकते हैं, तो यह श्रधिक श्रच्छा है। मच्छुर स्वभाव से तथा सहजप्रकृति से ही शाकाहारी होते हैं। लाखों करोड़ें। मच्छर ऐसे हैं जिन्हें ने कभी रक्त के स्वाद को नहीं चखा। उन मच्छुरों की मनुष्य के संसर्ग में ले आइये और उन्हें रक्त का दूषित स्वाद चखा दीजिये, और फिर श्राप जानते ही हैं कि उनकी प्रकृति वदल जायेगी। ठीक यही वात ऋन्य छोटे छेटे दुखदायी जीव जंतुओं के लिये भी है। श्रपने अपने स्थान पर ता वे विल्कुल ठीक है, किंतु मनुष्य के निकट संपर्क में आने पर वे ऐसे नहीं रहते। हम उन्हें अपने पर आक्रमण करने देकर केवल स्वयं ही कप्ट नहीं पाते, वरन् दूसरों को भी उसकी संक्रामकता की भागी वना देते हैं, जिसके हमारे पर न आने से वे भी वचे रहते।

यद्यपि हमारे अपूर्ण ज्ञान द्वारा हम किसी भी ऐसे दुखदायी जीव की मारने अथवा नष्ट कर देने के पक्ष में कोई भी विशेष युक्ति नहीं दे सकते, तथापि यह सत्य है कि उनमें से कुछ प्रकार की ब्राइतियों का नाश अभीष्ट है, चाहे तो इसिलये कि उनका कम पूरा हो चुका है अथवा इसिलये कि सृष्टिकम में उनका एक प्रयोग किया गया था, जिनकी उन्नति हो जाने पर अय उनकी आवश्यकता नहीं

रही। विकासकम के अधिष्ठाताओं के संवंध में यह सीचना श्रसम्मानसूचक नहीं है कि कुछ सीमा तक वे भी प्रयोग किया करते हैं। जब भगवान मैत्रेय ने भगवान बुद्ध के स्थान पर जगदुगुरु का पद प्रहण किया, तब उन्होंने धर्म की कुछ नवीन विधियों का प्रयोग किया था, जा कदाचित् असफल भी हे। सकती थीं। श्रीमती ब्लावैड्स्की कभी कभी कुछ पैदों और पशुओं की प्रकृति के प्रयोग में असफल होने का संकेत किया करती थीं, जिनका उपयाग कभी ते। उन जीवों की अपेक्षा जिनका कि उनमें पहिले निवास करना **ले।चा गया था, निम्न श्रेणी के जीवें। का विकास करने** के लिये किया गया, और कभी-कभी पतन की प्राप्त जीवें। के लिये। वे कुछ घृिणत आकृति वाले जीवें। श्रीर रेंगने वाले कीड़ें। की निरर्थक उत्पत्ति (By-products) वताया करती थीं और सोचा करती थी कि ऐसे जीवें की मारना किसी भी प्रकार अन्य विकास पाते हुए जीवों की मारने के समान नहीं है।

कुछ स्थाने। पर अहिंसा के सिद्धांत का पालन करने में अत्युक्ति की जाती हैं। उदाहरणार्थ, कहीं कहीं लोग की ड़े-मके। ड़े, खटमल इत्यादि की मारना भी अस्वीकार करते हैं और उन्हें अपने की काटने देते। हैं। यह वात किसी भी सभ्य मनुष्य के। शोभा नहीं देती। जिस मनुष्य के पास सुन्दर पुस्तकें। का संयह है वह देखेगा कि कभी कभी उन पर दीमक लग जाती हैं। उन दोमकें। के। विना मारे भगा देना ते। अवश्य ही अच्छा होगा, किंतु उन सुन्दर पुस्तकें। के। व्यर्थ कर देने की तुलना में ते। उस दीमक के।

मारना निःसंदेह श्रधिक श्रव्हा है, क्यों कि वे पुस्तकें उस
मनुष्य के श्रपने अतिरिक्त श्रन्य लोगों के उपयोग में भी श्रा
सकती हैं। ऐसे कितने ही छोटे-छोटे जीव होते हैं जिनकी
उपेक्षा करने से वे हमारे जीवन के। लगभग असंभव वना
देते हैं। एक योगी के लिये भी जी कि कभी किसी जीव
को नए नहीं करता, श्राहार की व्यवस्था ते। की ही जाती
है। किंतु उस श्राहार की उपजाने वाले किसान के।
फनगों श्रीर कीड़ों से ते। अपनी खेती की रक्षा करनी ही
पडती है। श्रास्ट्रेलिया में तो एक किसान के। खरगोशों
से भी अपनी खेती की वचाना पड़ता है, जिन्हें उस में लाय
जाने के कारण उनकी संख्या लाखों में वढ़ गई है, और यदि
रोका न जाये, ते। वे खेती का चिह्न भी शेव न रहने दें।

केवल मनुष्य के भोजन के लिये ही ऐसे हानि पहुँचाने वाले जीव जन्तुओं की मारना आवश्यक नहीं है, किंतु यह विषय रक्षा का भी हैं। क्योंकि पेड, पौदे और वनस्पतियों को उपजाने वाले मनुष्य का उन आकृतियों में निवास करने वाले जीवन के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व हो जाता है। मेरे विचार में हमें इन वातों में आदि से लेकर अंत तक सामान्य बुद्धि को काम में लाना चाहिये। तथापि अपनी आत्मरक्षा के लिये किसी पशु की हत्या करना, अपने निकृष्ट स्वाद की तृप्ति के लिये जो कि सर्वथा अनावश्यक है गाय व वोड़े जैसे अधिक विकासप्राप्त पशुओं की हत्या करने से नितान्त भिन्न वात है।

<sup>&#</sup>x27;'इस अंघिवश्वास के ही कारण हमारे प्रिय भारतवर्ष में अञ्चलों के प्रति जो दुर्व्यवहार किया जाता है, उसका विचार करो, और सोचो

# ( દ્રેહેરું )

कि किस प्रकार यह अंधविश्वास उन लोगों के हृदय में भी क्रूरता करें पोषण करता है, जो आनुभाव के कर्त्तव्य से परिचित हैं।"

लेडवीटर-भारतवर्ष के त्रह्रूत, जिन्हें कभी-कभी र्पंचमवर्ण कहा जाता है और जा वास्तव में अवर्ण समके जाते हैं, वास्तव में यहां के उन मूल निवासियों के वंशज हैं जिन्हें त्रार्यों ने हिमालय की तराई को पार करके त्राने पर यहां निवास करते पाया था । वंशशुद्धि के उद्देश्य से मनु ने वर्णाश्रम की ब्यवस्था की थी, जोकि उस समय के लिये एक आकर्षक वस्तु थी, और इसी कारण आयी के। यहां के मूलनिवासियों के साथ विवाह-संबंध करने, मिलने-ज़ुलने और खाने-पीने का निषेध किया था । किंतु उन लोगों के साथ इन सव वातों से परे स्रतिकूर व्यवहार किया गया। उदाहरणार्थ, अछूतों के। सवर्णों के कूंत्रों से पानी भरने की भी आजा नहीं है, क्योंकि इससे कूंये का पानी सवर्णों के लिये दूषित हो जायेगा; फलतः उन्हें कुछ ऐसे त्रति गंदे कूंओं के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है, जिन्हें वे बना सकें त्रथवा जो उन्हें प्राप्त हो सकें। और इससे असीम कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, विशेष करके जैसे कि देश के कुछ भागों में त्राह्यूतें के गांवें का श्रसुविधाजनक स्थानों में खदेड़ दिया जाता है। और उन्हें चले जाने के। विवश किया जाता है। तक भी एक अछूत अपने जीवन में तव तक अच्छी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, जव तक कि वह ईसाई या मुंसंस्मान वन जाने के अविद्यालनीय उपाय को काम में न

लाये, जिससे कि उसकी वहुत सी सामाजिक अयोग्यतायें दूर हो जाती हैं।

भ्रात्माव की मुख्य स्थान देने वाले भारतीयों ने भी इस श्रंथविश्वास के कारण अद्भूतों के साथ ऐसे कितने ही दुर्ज्यहार किये हैं। अपने श्रंथविश्वास के कारण वे इस विषय में भात्भाव का सच्चा अर्थ भूल जाते हैं। आशा है समय रहते ही यह लेगा एक सम्माननीय और निष्कलंक जाति का निर्माण कर लेंगे। आजकल रेलें और ट्राम गाड़ियों में अद्भूतों के साथ अनिवार्य रूप से मिश्रित होना पड़ता है ऐसी स्थितियाँ इस सुधार के लिये सहायक हो रही हैं।

भारत के उच्च वणों का यह कर्त्त व्या उनके प्रति
कर्म का एक उत्तरदायित्व है कि वे इन अळूत जातियों।
का, जिन्हें उनके पूर्वजों ने विजित किया था, उत्थान
करें। आर्य जाति की श्रेष्ठता और स्वाभाविक गुण ही
उन्हें इस कार्य में प्रवृत्त करने के लिये यथेष्ठ हैं। एक
वालक यदि मैला होता है ते। हम उससे दूर नहीं भागते,
वरन उसे स्नान करवाके स्वच्छ करते हैं। इसी प्रकार
हमें अळूतों से भी दूर न भाग कर उन्हें उन परिस्थितियों
को सुविधा देनी चाहिये जिनमें रह कर वे स्वास्थ्य,
स्वच्छता और शिक्षा के। प्राप्त कर सकें। इसमें प्रक्रन
आवश्यक रूप से यह नहीं है कि उनके साथ खानपान ही
किया जाये, किन्तु अपने उन छोटे भाइयों के प्रति कृपालु
श्रीर दयावान वनना निश्चय ही हमारा कर्त्तब्य है।

यह सच है कि जिस वर्ण या जाति में मनुष्य का जन्म होता है, उसके द्वारा उसे कुछ विशेष सुवेग प्राप्त

होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य सदा उनका सदुपयोग ही करता है। एक श्रयोग्य ब्राह्मण कुटुंच में जन्म लेनो की श्रपेक्षा एक भले श्रक्तूत कुटुंच में जन्म लेना कुछ वातों में श्रधिक लाभदायक भी हो। सकता है। मनुष्य बहुधा किसी लद्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और उस लद्य के प्राप्त हो जाने पर उन्हें जो। सुश्रवसर प्राप्त होते हैं, उनका सदुपयोग करने में वे श्रसफल रहते हैं। श्रस्तु, संभव है कि एक चुरे ब्राह्मण ने पहिली ही वार ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, श्रथवा उसने पूर्व-जन्म में अपने प्राप्त सुश्रवसरों की उपेक्षा या दुरुपयोग किया हो। निस्नलिखित वात ते। केवल विरले ही लोगों के लिए सत्य होती है कि:—

जिसने दास वन कर परिश्रम किया है, वह अपनी योग्यता श्रीर गुणों के कारण राजा॰ के घर में जन्म ले सकता है; और जिसने सम्राट्बनकर राज्य किया है, वह श्रपने विभिन्न कमों के फलस्वक्षप दरदर का भिखारी वनकर भटक सकता है।

सामान्य नियम के अनुसार जो लोग अमजीवी वर्ग के हैं, वे कमशः उन्नित करते हुये पहिले मध्यवर्ग में जन्म लेते हैं और फिर उच्चवर्ग में। जिस वर्ग में मनुष्य का जन्म होता है, उसी के साथ अधिकतर उसकी प्रारब्ध भी वनती है, और भविष्य जन्म में उस प्रारब्ध को भोगने के लिये उसे फिर वैसी ही परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ जाती है। संस्कृति और सभ्यता की कमशः उन्नित द्वारा भी मनुष्य का विकास होता है। अस्तु, श्रकस्मात् किसी श्रिक उच या नीच वर्ग में जन्म होने की घटनायें अत्यक्ष रूप में एक प्रकार की शस्त्रचिकित्सा के समान होती हैं, जिनकी श्रावश्यकता कुछ विशेष प्रवल कर्मों के कारण पड़ जाया करती है। तो भी, समस्त मानव जाति एक ही कुटुंव है और भ्रातुमाव का कर्राव्य विना किसी अपवाद के समी पर लागू पड़ता है।

"इस अन्धविश्वास के दुःस्वप्त के कारण उस प्रेमस्वरूप ईश्वर के नाम पर अनेका ही बुराहर्यां की गई हैं।"

लेडवीटर—श्रंधविश्वास के विषय में एक वात यह भी है कि जो मनुष्य भले अभिप्राय रखता है, और जो अपने धर्म के विधि-निषेधों पर सचाई से स्थिर है, वहीं इस श्रंधविश्वास के कारण सबसे अधिक हानि करता है। जो मनुष्य वास्तव में ही बुरा है, और ऐसे मनुष्य संख्या में कम होने पर भी संसार में वर्तमान है, वह तो श्रिधकतर अपनी ही वासनाओं की तृति में व्यस्त रहता श्रीधकतर अपनी ही वासनाओं की तृति में व्यस्त रहता है। ऐसा मनुष्य दूसरों के कामों में हस्तकेप नहीं करता, जब तक कि कोई दूसरा उसके मार्ग में वाधा न डाले। मले अभिप्रायों वाला एक मूर्ख मनुष्य सचमुच ही उस तुरे मनुष्य की अपेक्षा कहीं श्रीधक भयपद होता है, क्योंकि वह सदा ही दूसरों के विच में हस्तपेक्ष करना चाहता है। ईसाई धर्म-प्रचारकों का उदाहरण यहां ठीक लागू पड़ता है। इसमें संदेह नहीं कि जिन प्रचारकों को वोहत और अमेरिका से वाहर भेजा गया था, उन्होंने मध्य

त्रफ़ीका की श्रसभ्य जातियों तथा उसी श्रेणी के अन्य लोगीं की ते। यथेए भलाई की है, किंतु भारतवर्ष में जहां एक साधारण मज़दूर भी धर्म के तत्व और उच्च व महान् श्रादर्शो का ज्ञान उन ईसाई धर्मप्रचारकों की अपेक्षा अधिक रखता है, वहां यह लोग हास्यजनक रूप से अशोभन प्रतीत होते हैं। उस प्रचारक का अभिप्राय ता यथेए उत्तम है, किंतु फिर भी वह वहुत श्रधिक हानि करता है। इन प्रचारकों की विवेकहीन विधियां वहुत से युद्धों का करण वनी हैं। जब कभी भी उनका जीवन आशंका में पड़ा है, जिसे कि वे 'शहीदों की मृत्यु' कहते हैं, तव तब उनके राष्ट्र को सदा बीच में पड़ना पड़ा है। यह एक प्रकार का कम सा वन गया है कि पहिले ये धर्मप्रचारक आते हैं, फिर शराव विकेता आते हैं, और उनके पीछे त्राती हैं, विजय करने वाली सेना। इंगलैंड श्रीर अमेरिका की वेचारी वृद्ध स्त्रियां इन प्रचारकों की सहायता करने में जीवन की साधारण त्रावदयकतात्रों से भी वंचित रह जाती हैं; वे सोचती हैं कि ये लोग क्राइस्ट के निमित्त कार्य कर रहे हैं । उन्हें इस वात का रंचमात्र भी ज्ञान नहीं है कि क्राइस्ट के जन्म से सहस्रों वर्ष पहिले ही भारत में बहुत बड़ा धर्म श्रौर तत्वज्ञान विद्यमान था, श्रौर उनका धन यदि स्वयं श्रंश्रेजों में ही जो काफिर हैं, उन्हें परिवर्तित करने में व्यय किया जाये, तो उसका त्रधिक सदुपयोग होगा ।

<sup>&</sup>quot;इसिलिये इस बात से सावधान रहो कि इसका अणुमात्र भी चिह्न तुम्हारे भीतर शेप न रहे।"

लेडवीटर—इस वार्त पर दिया जाने वाला ज़ोर स्पष्ट रूप से इस आग्रंका के। प्रकट करता है कि हम अपने अनजान में ही ग्रंथिवश्वासी बने रह सकते हैं। अतः इसके लिये हमें सतर्क रहना चाहिये। प्रत्येक प्रश्न के कम से कम दो पक्ष अवश्य हुआ करते हैं। कोई भी मनुष्य किसी वात की उसके संपूर्ण रूप में नहीं देखता; एक थिऑसीफ़स्ट भी नहीं। जब हम ईश्वर के निजी उच्च लोकों में उसके साथ एकत्व कर लेंगे, तब हम प्रत्येक वात का समूचा रूप देख सकेंगे और यह कहने में समर्थ होंगे, कि "मेरा दृष्टिकोण यथार्थ हैं"। किंतु जब ऐसा होगा, तब हमारे दृष्टिकोण में प्रायः सभी के दृष्टिकोणों का समावेश हो जायगा, क्यों कि सभी के विचारों में सत्य का कुछ न इख श्रंश अवश्य रहता है। हैं, अतः संकल्प और शक्ति ही उनके प्रधान विशिष्ट गुण हैं, तथापि यदि हम यह सोच छें कि उनमें अन्य गुरुदेवों की अपेक्षा प्रेम या वृद्धि कुछ कम है, तो यह हमारी भूल होगी। इसी प्रकार यह अनुमान करना भी भूल है कि महात्मा कुश्रमि हैं प्रथम शाखा के महात्माओं की अपेक्षा में कमशक्ति है। यह भेद मनुष्य के ज्ञान से परे की वस्तुयें हैं।

इसो प्रकार इन महान् आत्माओं की श्रेणियाँ भी भिन्नभिन्न होती हैं। वोधिसत्व की श्रेणी हमारे इन गुरुदेवों की
श्रेणी से वहुत उच्च है। हमें तो यह सव इतने महान् प्रतीत
होते हैं कि हम उनमें कोई भेद समभने का साहस ही
नहीं कर सकते। यह सभी दीितमान् सूर्य हैं, श्रीर हमें
एक देवदूत या देवराज के बीच कोई भेद प्रतीत नहीं
होता। तथापि, एक पूरे विकासक्रम की समाप्ति पर
ही एक देवराज को श्रेणी आती है। यह वात निश्चित
है कि हमारे सूर्यमंडल के ईश्वर की शक्ति इन सवकी
अपेक्षा, जो कि उसी के एक श्रंग हैं, वहुत ही श्रिधक है,
तथापि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी इनकी
अपेक्षा वड़ा नहीं हो सकता। इन महात्माओं का ज्ञान
और शक्ति हमारी अपेक्षा इतनी अधिक है कि हमारे लिये
ये सव एक दीतिमान प्रतिभा हैं, तथापि भेद तो है ही।

## उनतीसवाँ परिच्छेद

## सेवा

"किन्तु केवल बुराई से मुक्त रहना मात्र ही तुम्हारे लिये यथेष्ट नहीं, तुम्हों तो सदा भले कार्य करने में प्रवृत्त रहना चाहिये। तुम्हारा

हृदयं सेवा की तीव लालसा से इतना परिपूर्ण हो जाना चाहिये कि तुम अपने सम्पर्क में आने बालों की, न केवल मनुष्यों की वरन् पशु-पक्षियों और पेड़-पौदां की भी सेवा करने को उत्सुक रहो। नित्यप्रति छोटे-छोटे कामां में भी तुम्हें दूसरें। की सेवा करते रहना चाहिये, जिससे कि यह तुम्हारा स्वभाव हो यन जाये, ताकि जब कोई महान कार्य करने का दुर्लभ श्रवसर प्राप्त हो तो तुम उसे गैवा न दो।

लेडवीटर - यदि हमरे अपना सतर्क रहने का स्वभाव न वना लिया हो, तो हम बहुत बार सेवा करने का अवसर गँवा देते हैं। किन्तु ऐसा स्वभाव बना लेने पर वहुत अधिक अवसरों के। गँवा देने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि तव किसी श्रसामान्य परिस्थिति श्रीर वडे से वडे संकटकाल में भी हमारा स्वभाव हमें सेवाकाय के लिये उद्यत कर देगा। सैनिकों से जो दीर्घकाल तक क्रिप्ट कवायद करवाई जाती है, उसका मो एकमात्र कारण यही है; केवल यह नहीं कि वे अमुक ब्राह्माओं की पालन करने की विधि ठीक-ठीक जान लें, वरन् यह कि अमुक कुछ वातें उनके सहज स्वभाव का ही एक अंग वन जाये। यदि आधुनिक समय में त भी हो, तो भी प्राचीन कालः में ता एक सैनिक की युद्ध त्तेत्र में सर्वथा नवीन वाता-वरण का सामना करना पड़ता था, त्रौर वह चाह कितना ही शूरवीर क्यों न हा वहाँ उसके साहस की कड़ी परीक्षा हो जाती थी। किंतु ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वह सैनिक स्वभाव से प्रेरित होकर आज्ञाओं का पालन करता है और अपने कर्त्तच्य की करने के लिये उद्यत ही जाता है। 'सदा भले कामें। में प्रवृत्त रहना चाहिये' यह उक्ति उन लोगों के विरोध में किसी प्रकार भी नहीं कही गई है जो

हैं, श्रतः संकल्प श्रोर शक्ति ही उनके प्रधान विशिष्ट गुण हैं, तथापि यदि हम यह सोच लें कि उनमें अन्य गुरुदेवों की श्रपेक्षा प्रेम या वुद्धि कुछ कम है, तो यह हमारी भूल होगी। इसी प्रकार यह श्रवुमान करना भी भूल है कि महात्मा कुश्रमि हैं प्रथम शाखा के महात्माओं की अपेक्षा में कमशक्ति है। यह भेद मनुष्य के ज्ञान से परे की वस्तुयें हैं।

इसो प्रकार इन महान् आत्माओं की श्रेणियाँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं। वोधिसत्व की श्रेणी हमारे इन गुरुदेवों की श्रेणी से वहुत उच्च हैं। हमें तो यह सब इतने महान् प्रतीत होते हैं कि हम उनमें कोई भेद समभने का साहस ही नहीं कर सकते। यह सभी दीतिमान् सूर्य हैं, श्रीर हमें एक देवदूत या देवराज के बीच कोई भेद प्रतीत नहीं होता। तथापि, एक पूरे विकासक्रम की समाप्ति पर ही एक देगराज को श्रेणी आती हैं। यह बात निश्चित है कि हमारे सूर्यमंडल के ईश्वर की शक्ति इन सवकी अपेक्षा, जो कि उसी के एक श्रंग हैं, बहुत ही श्रिधक है, तथापि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी इनकी अपेक्षा बड़ा नहीं हो सकता। इन महात्माओं का ज्ञान श्रीर शिक्त हमारी अपेक्षा इतनी अधिक है कि हमारे लिये ये सब एक दीप्तिमान प्रतिभा हैं, तथापि भेद तो है ही।

## उनतीसवाँ परिच्छेद

## सेवा

"किन्तु केवल बुराई से मुक्त रहना मात्र ही तुम्हारे लिये यथेष्ट नहीं, तुम्हों तो सदा भले कार्य करने में प्रवृत्त रहना चाहिये। तुम्हारा

हृदय सेवा की तीव लालसा से इतना परिपूर्ण हो जाना चाहिये कि तुम अपने सम्पर्क में आने वालों की, न केवल मनुष्यों की वरन् पनु-पक्षियों और पेड़-पोंदां की भी सेवा करने को उत्सुक रहो। नित्यप्रति छोटे-छोटे कामों में भी तुम्हें दृसरें। की सेवा करते रहना चाहिये, जिससे कि यह तुम्हारा स्वभाव हो चन जाये, ताकि जत्र कोई महान कार्य करने का दुर्लभ अन्नवसर प्राप्त हो तो तुम उसे गैवान दो।

लेडवीटर-यदि हमने अपना सतर्क रहने का स्वभाव न वना लिया हो, तो हम वहुत वार सेवा करने का अवसर गँवा देते हैं। किन्तु ऐसा स्वभाव वना लेने पर वहुत अधिक अवसरों के। गँवा देने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि तब किसी श्रसामान्य परिस्थित और वडे से वडे संकटकाल में भी हमारा स्वभाव हमें सेवाकार्य के लिये उद्यत कर देगा। सैनिकों से जो दीवकाल तक क्किए कवायद करवाई जाती है, उसका मो एकमात्र कारण यही हैं; क्षेचल यह नहीं कि वे अमुक आज्ञाओं की पालन करने की विधि ठीक-ठीक जान लें, वरन् यह कि अमुक कुछ वातें उनके सहज स्वभाव का ही एक श्रंग वन जाये। यदि आधुनिक समय में त भी हो, तो भी प्राचीन काल में ता एक सैनिक की युद्ध त्रेत्र में सर्वथा नवीन वाता-वरण का सामना करना पड़ता था, त्रौर वह चाहे कितना ही शूरवीर क्यों न हो वहाँ उसके साहस की कड़ी परीक्षा हो जाती थी। किंतु ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी वह सैनिक स्वभाव से प्रेरित होकर आज्ञाओं का पालन करता है और त्रएने कर्त्तव्य की करने के लिये उद्यत है। जाता है। 'सदा भले कामेां में प्रवृत्त रहना चाहिये' यह उक्ति उन

लोगों के विरोध में किसी प्रकार भी नहीं कही गई है जो

उच भूमिकाओं पर ही कार्य किया करते हैं। ऐसी उक्तियों को सुगमतापूर्वक किंतु अनुचित रूप से साधु सन्यासियों तथा भारत के ब्राह्मणें के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है। प्राचीन समय में इस सिद्धांत का रूप यह था कि ब्राह्मण देश के ब्राध्यात्मिक गुरु होते थे और उनका कर्तव्य यहीं समभा जात( था कि वे श्रपना सारा समय यज्ञ-अनुष्ठान, त्रध्ययन, शिक्षण और परामर्श देने में वितायें, जिससे कि संपूर्ण जाति का कल्याण है।। अन्य वर्ग जिनका समय सामान्य कार्यों के। करने श्रीर धन कमाने में व्यतीत होता था, वे ब्राह्मलों का पालन करते थे, क्योंकि ब्राह्मण अपने श्राध्यात्मिक कार्य उन्हीं के लिये करते थे। कैथे। लिक देशों में साधु-सन्यासियों का जो वर्ग केवल मृतकों के लिये प्रार्थना करने में ही अपना समय व्यतीत करता है, उसे स्थापित करने का मूल सिद्धांत भी यही था। जिन दिनों यह ब्यवस्था की गई थी, उन दिनों लोग, इस वात की जानते थे कि जीवित और मृतक दोनें। एक हो जाति के हैं और उनके लिये प्रार्थना करना अन उपजाने की श्रपेक्षा उच जातिसेवा है; अतः उन साधु सन्यासियों की त्राजीविका जनता के दान पर ही निर्भर रहतो थी, और वे इसके लिये किसी भी प्रकार लिजत नहीं होते थे एवं उन्हें भिक्षा देने वाले भी इसे अपने लिये एक गैारव की वात समभते थे। उस समय की धारणा त्राधिनक धारणा से सर्वधा भिन्न थी। उस समय उनके लिये भिक्षा पर अपनी जीविका चलाना कोई भी लज्जा की वात नहीं समस्ती जाती थी । वास्तव में सवसे उच आध्या-ंत्मिक जीवन व्यतीत करने वाले लाग हो भिक्षा पर निर्वाह

किया करते थे, क्यों कि उ हों ने अपिशह, ब्रह्मचर्य शौर कर्च व्यापरायणता का बत लिया था। इन लोगों का तिरस्कार करना वैसी ही भूल होगी, जैसे कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय लेगों ने की थी और कहा था कि एक तत्वज्ञानी और एक लेखक सर्वथा आलस्ययुक्त और निरुपयागी जीवन व्यतीत करता है, अतः उसे ते। सड़क पर पत्थर कृदने जैसा पिश्चिम करना चाहिये।

"क्योंकि तुम्हें यदि ईश्वर के साय एक रूप होने की उत्कंदा है तो यह तुम्हारे अपने लिये नहीं है, यह तो इसलिय है कि तुम एक ऐसे स्रोत वन जाओ जिसके द्वारा कि ईश्वरीय प्रेम तुम्हारे साथी मनुष्यों तक पहुँच सके। इस पथ पर आरूढ़ मनुष्य अपने लिये नहीं, वरन् दूसरें के लिये जीवित रहता है। उसने अपने आप को विस्मृत कर दिया है, ताकि वह दूसरें की सेवा कर सके।"

लेडवीटर—इस पुस्तक का समस्त उद्देश्य लोगों में एक विशेष मने वृत्ति उत्पन्न करने का है। इसका प्रधान लक्ष्य ज्ञान प्राप्त नहीं, वरन् अपने को वैसा ही बना लेना है अर्थात् व्रह्मविद्या के उपदेशों के अनुसार आचरण करना, अपने हदय का प्राण्मित्र के प्रति प्रेम से परिपूर्ण करना और विकास-कम में सहायक बनने की तीव उत्कंटा रखना है, ताकि दूसरों की सेवा करने में हम अपने आपको विस्मृत कर दें। यदि आपने कभी किसी डाक्टर की कोई बड़ा ऑपरेशन करते देखा हो, तो आप जानते होंगे कि कैसे एक मनुष्य इतने उत्कट कार्य की करते समय

अपने मस्तिष्क और हाथों का सतर्क उपयोग करते हुये भी अपने कार्य में सर्वथा लीन हो सकता है, मानों उसकी अंगुलियों के सिरों में ही उसका समस्त जीवन व्याप्त हो। युद्धकाल में भी मदुष्य कभी कभी अपने वायल साथीं की रक्षा करने के प्रयत्न में अथवा किसी आवश्यक किंतु भयपद कार्य की करने में अपने आपको भूल जाता है।

ईश्वर श्रपनी सृष्टि में सर्वशक्तिमान् है, श्रौर इस सृष्टि में वह अपनी शक्ति की सभी भूमिकाओं पर प्रवाहित करता है। हम यह अनुमान किये विना नहीं रह सकते, कि र्दश्वर यदि चाहे तो अपनी शक्ति का संपूर्ण सृष्टि में किसी भी भूमिका पर और किसी भी सीमा में प्रवाहित कर सकता है। किंतु वास्तव में वह ऐसा करता नहीं; प्रत्येक भूमिका पर उसकी शक्ति एक विश्चित परिमाण में और एक निश्चित रूप में ही प्रवाहित होती प्रतीत होती है, और इस प्रकार हम जो उसी के तेज के एक अरंश है, कुछू ऐसे कार्यों के। कर सकते हैं जिन्हें कि वह महान् शक्ति स्वयं नहीं करतीः वरन् हमारे ही द्वाराजी कि उसी का एक श्रंश हैं, करवाती है। हम यह नहीं कह सकते कि ईश्वर इन सब कामों के। स्वयं कर नहीं सकता, परन्तु इतना प्रत्यक्ष है कि वह इन्हें स्वयं करता नहीं। हमारे लिये यह सम्भव है कि हम अपनी उत्कट भक्ति-भावना से अपनी इच्छाओं की ईश्वरीय इच्छा के साथ जोड़कर कार्य करें श्रीर उच लोकों से शक्ति खींचकर और उसे भै।तिक बना कर जगत में प्रवाहित कर दें। यह ऐसा कार्य है जिसे करने से ही इसका अनुभव हो सकता है, अन्यर्था नहीं।

पतीत तो यही होगा कि ईश्वर की हमारे सहयोग की आवश्यकता है, तथापि यह सहयोग भी स्वयं उसी का है, क्योंकि ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जी उसकी न हो।

श्री गुरुदेव की शक्ति नीचे के लाकें। में एक शिष्य के द्वारा वितरित की जाती है, इस बात का वर्णन करते हुए मैंने श्रनेक बार स्रोत अथवा नल की उपमा दी है। इसके लिये विद्युत् को परिश्वित करने वाले यंत्र "दैन्सफॉर्मर" (Transformer) की उपमा भी दी जा सकती हैं। श्राप देखते हैं कि शहर के विजलीयरें की, जो विजली उत्पन्न करने वाले स्थानें से सैकड़ों मील दूर होते हैं, वहुत ही वड़े परिमाण और तेज प्रवाह में विजली भेजी जाती है। शहर के उन विजलीयरें। के पास विद्युत की परिणित करने वाले यंत्र होते हैं, द्वारा के वे उस विद्युत् के तेज़ प्रवाह की ले लेते हैं और फिर उस प्रवाह के बेंग की शीमा करके उसे विजली की बड़ी वड़ी धाराओं में परिख्त कर देते हैं, जो रोशनी करने तथा अन्य कामों के लिये उपयुक्त होती हैं। अस्तु, द्रष्टांत के लिये, सिडनी में रहने वाला एक शिष्य हिसालय से क्राने वाली श्री गुरुदेव की शक्ति की उच्च भूमिकाओं पर ग्रहण करके उसे नीचे के लोकों की शक्ति में परिणित कर सकता है, ताकि यह चहुंश्रोर चितरित की जा सके अथवा जिनके लिये यह भेजी गई हैं उन्हें पहुँचाई जा सके।

इस प्रकार प्रत्येक महापुरुष आध्यात्मिक शक्ति का एक स्रोत होता है, जिसके द्वारा उसकी उन्नति की श्रेणी के अनुसार कुछ सोमा तक वह शक्ति प्रवाहित की जा सकती है। जैसे सुर्य प्रति समय प्रकाशित है, उसी प्रकार ईश्वरीय शक्ति भी प्रति समय हमारे चहुँ श्रोर विद्यमान है। जब सूर्य का प्रकाश पृथिवी तक नहा पहुँ चता, तो ग्रहण काल के अतिरिक्त यह पृथिवी का ही दोष होता है, क्यों कि यह श्रपने और सूर्य के वीच में वादलों की सृष्टि कर लेती है। इसी प्रकार मनुष्य भी श्रपने श्रीर ईश्वर के, जो कि अपनी श्रनेक प्रकार की शक्तियों की प्रत्येक लोक में प्रकाशित कर रहा है, वीच में स्वार्थ श्रीर श्रज्ञान के वादल उत्पन्न कर लेते हैं। एक महान श्रात्मा इसके लिये निश्चित उद्योग करता है, जो कि उसे इन शक्तियों का एक उत्तम स्रोत वना देता है। यह वात नहीं कि उन शक्तियों पर कोई रंचमात्र भी प्रभाव पड़ता हो. वे तो प्रति समय विद्यमान हैं किंतु जव उन्हें ग्रहण करने के लिये हम प्रस्तुत नहीं होते, तव वे हमारे पास से विना प्रभाव डाले ही निकल जाती हैं।

स्थूल लोक पर 'प्राण' की उपमा की लीजिये। प्रत्येक
मनुष्य श्वास द्वारा प्राण की भीतर खींचता है, किंतु कभी
कभी जब कि वह वीमार हो जाता है तो अपने लिये ऐसा
करने में असमर्थ हा जाता है, और तुरंत ही उसे अपने
में शक्ति के अभाव का भान होने लगता है। उस समय
यद्यपि वह स्वयं अपने लिये प्राण की खींचने में असमर्थ
होता है, किंतु वह दूसरों के द्वारा तैयार किये हुये प्राण
का उपयोग कर सकता है; दूसरा मनुष्य अपनी प्राण
शक्ति की छोड़ कर, उसके सर्वथा आरोग्य होने के लिये
जिस शक्ति की आवश्यकता है, वह उसे दे सकता है।
इसी प्रकार एक महापुरुष अनेक उच शक्तियें की प्रहण
करके उन्हें इस इप में परिणित कर सकता है, जिसे कि
वे दूसरों द्वारा प्रहण कर सकने योग्य वन जायें। जैसे जैसे

हमारी मनुष्य जाति इस कार्य की कर सकने योग्य श्रेणी में पहुंचेगी, वैसे-वैसे प्रत्येक मनुष्य के सामन्य विकास की प्रगति शीव्र होगी। जैसे यह वात सत्य है कि पेड़ पीदे एक निश्चित सीमा तक ही धूप की भेल सकते हैं, वैसे ही यह भी सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य को वहुत अधिक आध्यात्मिक ज्ञान का दिया जाना असंभव हैं।

तै। भी, इन स्रोतें। के श्राप एक निर्ज़ीय स्रोत ही मत समिभये वरन् इसके विपरीत् यह सव सजीव स्नात होते। एक शिष्य निष्चेए वैठा हुआ केवल एक नल का काम ही नहीं देता। यद्यपि कुछ शक्तियों का प्रवाह इस प्रकार से भी त्राता है, त्रौर श्री गुरुदेव का शिष्य यह जनता है कि उसके द्वारा प्रवाहित की जाने वाली शक्तियां किस प्रकार को हैं श्रौर किसे भेजी जा रही हैं। किंतु इन शक्तियों का एक बहुत वड़ा भाग ऐसा भी होता है, जिसका वह कि सी भी समय आवश्यकतानुसार इच्छित उपयोग कर सकता है। इस प्रकार इस काम में उसकी अपनी उपयोगिता और कैाशल की भी त्र्रावश्यकता रहती है, श्रीर उसका जीवन वास्तव में इसी प्रकार के सिकय कार्यों में व्यस्त रहता है। अस्तु, वह केवल श्रंध-आज्ञापालन ही नहीं करता, वरन, इसके विपरीत जिस समय अन्य लोग आलस्ययुक्त हुये अपने ही संबंध में विचार करने में लीन रहते हैं, उस समय वह उपयोगी कार्यों में व्यस्त रहता है।

सामान्यतः साधारण मनुष्यों का इस प्रकार उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने उच्च भूमिकाओं पर यथेष्ट उन्नति नहीं की हैं; और यदि उनके जीवात्मा ने कुछ उन्नित की भी हो; तव भी उनके जोवात्मा और देहाभिमानो व्यक्तित्व की जोड़ने वाला सूत्र वहुत ही संकुचित होता है। श्री गुरुदेव अपने शिष्य का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह एक खुला स्रोत है। इसी प्रकार वह एक मात्र दीक्षागुरु ऋषिसंघ की राक्तियों की प्रवाहित करने के लिये इन महान श्रात्माओं का उपयोग कर सकता है। यह महात्मागण श्रात्मा की श्रपना आप समस्रते हैं, और इस श्रेणी का मनुष्य जव स्थूललोक के कत्तेव्यों की करने में व्यस्त रहता है, तव भी सदा उसके मस्तिष्क के भीतर यही भावना रहती है कि 'में में ही हूं, में दिव्य तेज का श्रंश हूं, श्रतः में ऐसा के कि के साम नहीं कर सकता जो उस दिव्य शक्ति के श्रयोग्य हो।" उच्च पद के साथ साथ उत्तरदायित्व का श्राना श्रति स्वाभाविक है।

कार्य के महत्वपूर्ण होने के कारण श्री गुरुदेव और उनके शिष्य का संबंध कभी भावुकता पर निर्भर नहीं होता, यद्यपि यह संसार की कल्पना से कहीं अधिक प्रेममय होता है। श्री. गुरूदेव किसी मनुष्य की इसलिये शिष्य के छप में श्रंगीकार नहीं करते कि उसके कुटुम्ब का कोई और व्यक्ति उनका शिष्य है, अथवा उनका उससे पूर्वजन्में। का परिचय है। श्री गुरुदेव श्रीर उनका शिष्य दोनें। ही केवल जगत् की एकता के पित्रत्र कार्य की बात के ही सोचते हैं। वे जानते हैं कि कमल में स्थित गंध की माति मनुष्य में दिव्य तेज वर्तमान है, और यदि उसी को उचित रीति से आकर्षित किया जाये ते। मनुष्य की सहायता की जा सकती है। प्राचीन काल के महात्माओं सहायता की जा सकती है। प्राचीन काल के महात्माओं

का भी यही कार्य था, और वर्तमान समय के महान्माओं का भी यही कार्य है। वे जगत् का निर्माण करने वाली शक्ति अर्थात् ईश्वर के उस प्रेम का उपयाग करते हैं, जो व्यक्तिगत नहीं है। कोई भी मनुष्य आष्यात्म मार्ग पर अअसर होने के लिये वाष्य नहीं, किंतु यदि फोर्य इस मार्ग पर आता है, तो उसे आनुभाव के आदर्श और बुक्ति की अवस्य प्रहण करना होगा, जिसमें कि वह अपने लिये नहीं वरन दूसरों के लिये—अपनी व्यक्तिगत उन्नति या संतोष के लिये नहीं वरन् ईश्वरीय कार्य के लिये ही जीवन धारण करता है।

ं बहु ईश्वर के हाथ की छेलनी है लिएके द्वारा उसके निवार बगत में प्रकट होते हैं। ओर जो उन विवारं को रूप्ललोक में प्रकट होते हैं और जो उन विवारं को रूप्लबोक में प्रकट करने का प्रक साधन है, जिसके विना कि उनका ज्यक होना संभव नथा।"

लेडवीटर—पेसा प्रतीत होगा जैसे ईश्वर की पहिले ही जिहित हो कि विकास की अपुक्त श्रेणी पर आकर उसे पेसी वहुत सो लेखियां प्राप्त हो जायेंगी, जिनके द्वारा कि वह अपने की व्यक्त कर सहना। जैसा कि किसी कवि ने कहा है कि "अपुक कार्य में तुम्हारों और मेरी दोतों की आवश्यकता है। हमारा सहायक बनाना भी उसकी योजना का ही एक अंग है। यह एक महत्त और तर्व संगत विचार है, हमें तुरंत ही आत है जात है कि पदि हम हाल प्रेम और शिका की सामान्य भ्रेणी से कुछ उसश्रेणी पर पहुंचने में

ते कुछ उन्नति की भी हो; तव भी उनके जोवातमा श्रौर देहाभिमानो व्यक्तित्व की जोड़ने वाला सूत्र यहुत ही संकुचित होता है। श्री गुरुदेव श्रपने शिष्य का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह एक खुला स्नोत है। इसी प्रकार वह एक मात्र दीशागुरु ऋषिसंघ की शक्तियों की प्रवाहित करने के लिये इन महान श्रात्माओं का उपयोग कर सकता है। यह महात्मागण श्रात्मा की श्रपना आप समभते हैं, और इस श्रेणी का मनुष्य जव स्थूललोक के कत्तंव्यों की करने में व्यस्त रहता है, तव भी सदा उसके मस्तिष्क के भीतर यही भावना रहती है कि 'में में ही हूं, में दिव्य तेज का श्रंश हूं, श्रतः में ऐसा के कि के समम नहीं कर सकता जो उस दिव्य शक्ति के श्रयोग्य हो।" उद्यपद के साथ साथ उत्तरदायित्व का श्राना श्रति स्वाभाविक है।

कार्य के महत्वपूर्ण होने के कारण श्री गुरुदेव और उनके शिष्य का संबंध कभी भावुकता पर निर्भर नहीं होता, यद्यपि यह संसार की कल्पना से कहीं अधिक प्रेममय होता है। श्री. गुरूदेव किसी मनुष्य की इसलिये शिष्य के रूप में श्रंगीकार नहीं करते कि उसके कुटुम्ब का कोई और व्यक्ति उनका शिष्य है, अथवा उनका उससे पूर्वजन्मों का परिचय है। श्री गुरुदेव श्रीर उनका शिष्य दोनें ही केवल जगत् की एकता के पवित्र कार्य की वात को ही सोचते हैं। वे जानते हैं कि कमल में स्थित गंध की मांति मनुष्य में दिव्य तेज वर्तमान है, श्रीर यदि उसी को उचित रीति से आकर्षित किया जाये ते। मनुष्य की उचित रीति से आकर्षित किया जाये ते। मनुष्य की सहारमाश्रों सहायता की जा सकती है। प्राचीन काल के महारमाश्रों

का भी यही कार्य था, श्रोर वर्तमान समय के महातमाश्रों का भी यहीं कार्य है। वे जगत् का निर्माण करने वाली शिक्त श्रथांत् ईश्वर के उस प्रेम का उपयोग करते हैं, जो व्यक्तिगत नहीं है। कोई भी मनुष्य श्राध्यातम मार्ग पर अत्रसर होने के लिये वाध्य नहीं, किंतु यदि कोई स्त मार्ग पर श्राता है, तो उसे भ्रातमाव के आदर्श और वृक्ति को श्रवश्य श्रहण करना होगा, जिसमें कि वह अपने लिये नहीं वरन् दूसरों के लिये —अपनी व्यक्तिगत उन्नति या संतोष के लिये नहीं वरन् ईश्वरीय कार्य के लिये ही जीवन धारण करता है।

वह ईश्वर के द्वाध की छेखनी है जिसके द्वारा उसके विचार जगत में प्रकट होते हैं। और जो उन विचारों को स्थूललोक में प्रकट होते हैं और जो उन विचारों को स्थूललोक में प्रकट करने का एक साधन है, जिसके विना कि उनका ज्यक्त होना संभव न था।"

लेडबीटर—ऐसा प्रतीत होगा जैसे ईश्वर के। पहिले ही विदित हो कि विकास की अमुक श्रेणी पर आकर उसे ऐसी वहुत सो लेखिनयां प्राप्त हो जायेंगी, जिनके द्वारा कि वह अपने के। व्यक्त कर सक्ता। जैसा कि किसी किय ने कहा है कि 'अमुक कार्य में तुम्हारी और मेरी दोनों की आवश्यकता है। हमारा सहायक बनाना भी उसकी योजना का ही एक अंग है। यह एक महत् और तर्क संगत विचार है, हमें तुरंत ही इति हो जात है कि यदि हम जान प्रेम और शक्ति की सामान्य श्रेणी से कुछ उच्छेणी पर पहुंचने में

समर्थ हुए हैं, तो हमने इसे इसी लिये प्राप्त किया है कि हम इसे दूसरों की वितरण करने के उपयोग में ला सकें।

"तथापि इसके साथ हो वह उस दिन्य तेज की ही एक प्रदीस शिखा है, और जिस दिन्यप्रेम से उसका हृदय परिन्यास है, उसीका प्रकाश वह संसारमें फैला रहा है।"

लेडवीटर—ग्रलैक्जैंड्रिया के देा साधुत्रों की एक कथा त्राती है, जो अपने की पूर्ण रूप से पवित्र रखना चाहते थे; एक ने ते। अपने चारें। ओर रक्षा करने वाले विचारें। का कवच वना कर श्रपने की पवित्र रखा, किंतु दूसरे का हृद्य ईश्वरीय प्रेम से इतना परिपूर्ण था कि वह प्रेम सदा-सर्वदा उससे प्रवाहित होता रहता था और उसे पवित्र बनाये रखता था। इसके लिये सदा दी मार्ग होते हैं: एक तो अध्यात्मज्ञान का और दूसरा भक्ति का। एक तो संसार में कार्य करते हुये उन्नति करता है और वृसरा अपनी ही उन्नति में व्यस्त रहता है। अधिक तर भक्ति-मार्गी का लक्ष अपने इष्टदेव के साथ एकता प्राप्त करने का ही होता है। तथापि, उसे स्वार्थी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईश्वर के साथ एकता करने के प्रयत्न में वह अपने चढुंओर प्रचंड शक्ति का प्रवाह फैलाता है। अध्यात्मज्ञान के साधकों का लक्ष्य ता यह होना चाहिये कि हम समस्त विभिन्न श्रेणियों की पार करते हुये क्रमशः दीक्षा की उस उच श्रेणी तक पहुंच जायें, जहां पहुंच कर हम अपनी चेतना के। ईश्वर के तीसरे स्वरूप ब्रह्मा की

चेतना में, तत्पश्चात् उसके दृसरे स्वरूप विष्णु की चेतना में, और श्रंत में उसके प्रथम स्वरूप शिव की चेतना में लीन कर सकें। एक भक्त जिस स्थित में होता है उसी में श्रथीत् इस स्थूललोक की भूमिका पर ही अपने की दिव्य चेतना के साथ लीन कर लेता है, किंतु यह तो उस दिव्य चेतना की स्थूल श्रभिव्यक्ति हैं; उसके पश्चात् उसे उसलोकों पर भी ईश्वर के साथ एकता का भान करने के लिये उन्नति करने का प्रयत्न करना पड़ता है।

"वह ज्ञान जो तुम्हें सेवा करने के योग्य बनाता है, वह संकल्प जो तुम्हें ज्ञान की ओर के जाता है, और वह प्रेम जो तुम्हारे संकल्प को प्रेरणा देता है, यही तुम्हारे साधन हैं। संकल्प, ज्ञान, और प्रेम यह ईश्वर के तीन स्वरूप हैं; तुम अपने को उसकी सेवा के लिये अपण करना चाहते हो, अत: तुम्हें उसके इन तीनें। ही स्वरूपों को जगत में ज्यक्त करना चाहिये।"

लेडवीटर-यह एक सुंदर इति है, मेरे बंघुओ! जिस प्रकार श्री पेटिकयोनी केश्वान की प्राप्ति हुई, उसी प्रकार आपके। भी हो।